

सिद्धान्तपाथोधिपुष्टतमान्तःकरणश्रींजनभद्रगांणेक्षमाश्रमणदृष्ध

|             | <b>P</b>                 |                |                                                            |                                                            | <b>₹</b>   |
|-------------|--------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|
|             | 49                       | 208            | १५२ ईहाद्य पकार्थाः                                        | ७५ अवश्रहाद्या भेदाः संशयस्येहातानिरासः भेदचतुष्टयं १९२    | <b>*</b> 5 |
|             | <b>%</b>                 | 8              | १४७ भाषाया न्याप्तिः, जैनसमुद्घातः                         | मूकेतरविचार.                                               | 56-        |
|             | <b>☆</b> '               | 305            | १४४ शरीराणि, भाषामेदाः                                     | पट्रस्थानपतितता १४६ चल्कश्रुंबाक्षरानक्षर-                 | ₹¢-        |
|             | 96-                      | 363            | १३६ मिश्रज्ञाब्दश्रवणादि, भाषात्रहणनिसगौ                   | ५२ सोइंदियोवलद्धीति केई वृद्धिहिट्ठेत्तिपूर्वगतगाथार्थ १३९ | 99         |
|             | *                        | o se           | १३० शब्दादीनां स्पृष्टतादीनि इन्द्रियविषयमानं              | ४० मतिश्चतयोभिन्नत्वं                                      | ₹.         |
|             | 95                       | er<br>er<br>er | १२९ अच्छादीनां कालमानं                                     | ४० प्रत्यक्षपरोक्षताविभागः                                 | Ý,         |
|             | <b>→</b>                 | गात्राने ३३१   | १२२ अचम्रहसंश्ययोज्ञीनता सम्यग्मिध्याहप्योक्षनिात्राने ३३१ | ३७ पंच शानानि तेषां शब्दार्थ. ७९-८४ क्रमसिद्धि ८८          | €∋}        |
| •           | -64                      | 306            | 326                                                        | पार्थक्यमेक्य च द्रव्यपयिषायाँ च                           | (5)        |
|             | $\overline{\mathcal{C}}$ | er<br>o<br>m   | ११९ अताश्रुतनिश्रितमेदाः                                   | शब्दार्थं निसेपाः इंब्ये पकानेकचचा निसेपाणां               | \$€        |
|             | <b>*</b>                 | 202            | ११८ अचग्रहादीनां क्रमसिद्धिः                               | १० मगले हेतुभेंदाः अनवस्थाकारणं अथनियन्तिरता               | <b>₩</b>   |
|             | S.                       | 268            | १०८ सामान्यविशेषप्रहणवादः                                  | ६ योगद्वारं, प्रबज्यादिक्रमः, नमस्कारआदिः ११               | 95         |
|             | <b>☆</b>                 | 35<br>W        | १०१ प्रतिबोधकमाझकद्यान्तौ                                  | ह फलड़ाएं                                                  | - X        |
| 11511       | 9                        | 288            | ८४ प्राप्याप्राप्यकारिता                                   | ४ फलादीनि ९ द्वाराणि २                                     | <i>9</i> 4 |
|             | <u> </u>                 | २०३            | ८१ अनमहद्वनिस्यं                                           | १ पीठिका                                                   | पावश्यक, अ |
| <b>矛</b> 用: | \$ 5g                    | गाथांकः        | पृष्टांकः                                                  | पृष्ठांकः                                                  | मीय विके   |
| विषयातु-    | X56                      |                | भीविशेषावश्यकस्य विषयानुक्रमः।                             | श्रीकोट्याचायकृतविवरणोपेतस्य श्र                           | कोत्याचा-  |
|             | 3676                     |                |                                                            |                                                            | 964FA      |

| , ,     | , <del>%</del> 967 | २२८ ज्याप्याताच्यात्मम् युर्वास्त्राच्याच्याच्याच्याच्याच्याच्याच्याच्याच्य | रीनां निबन्धः,<br>बेचारः द्रव्य-                                                | पनकः, उत्फुष्टे श्रेणिषद्कं, द्रव्यादोनां निबन्धः,<br>क्षेत्रसूक्ष्मता वर्गणास्वरूपं गुरुऌघुविचारः द्रव्य- | <b>₹</b> 96₹) |            |
|---------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| ·       | **                 | ष्या च (तीशेभेदाः)                                                          | ५७०<br>न्त्र जिसमयः                                                             | २०३ दुन्द्रिगुणाः अवणानुयोगविधि<br>२०५ अवध्यादीनि १४ द्वाराणि, जघन्यक्षेत्रे त्रिसमयः                      | <b>₹%</b>     |            |
|         | <b>~</b>           | २०४ उह्हशदान, तथामपुनरुक्ता च<br>३०८ सत्रत्रसणादीनि, ज्याख्याविधिः          | 85.5                                                                            | २०१ द्रव्याहिमिविचार, पश्यत्तासिद्धिः                                                                      | 96            |            |
| ****    | A.                 | क्षाधनामसूत्राळापकाः                                                        | 8                                                                               | २०० अंगानंगश्चतं                                                                                           | <b>৽</b> ৵    |            |
|         | <b>%</b> 6         | ,                                                                           | रुष्ट्र                                                                         | २०० गमिकागमिक्तमेशै                                                                                        | 5             |            |
|         | 95                 | द्राराणि तत्यभदास्त्र, आनुपूर्वी प्रमाण                                     | 353                                                                             | १९७ साद्यादिअतिचिचारः                                                                                      | <b>%</b> ~    |            |
|         | 处                  |                                                                             | ठेह <sup>5</sup>                                                                | १९२ सम्यग्मिध्याध्रुते                                                                                     | ₩°            |            |
|         | બુ                 | २६८ समुदायार्थः, अनुयोगार्थः, नन्दा आनेयमः ८४९                              | 87.8                                                                            | १८७ अनक्षरं, संइयसंशिनो                                                                                    | <b>%</b>      |            |
|         | <b>?</b>           | २६६ केवलं, द्रव्यश्चतं                                                      | Ron                                                                             | जघन्यादिमेदाः                                                                                              | <b>₹</b>      |            |
| ₩,      | 9                  | २६२ मनःपर्यायज्ञान ८२५                                                      | अक्षरपयांचाः                                                                    | १७१ अक्षरमेदाः उपलब्ध्यनपत्रब्द्यो                                                                         | %             | = ~=       |
| -       | (P)                | र५६ आमशैषिध्याद्याः                                                         | 25.20                                                                           | १६८ श्रुतज्ञानस्योपक्रमो भेदाश्र                                                                           | €.            |            |
|         | ٥                  | पर्यायनियमे देशसर्वाबाधा                                                    | 200                                                                             | १६५ भाषकद्वारं द्रव्यप्रमाणादीनि च                                                                         | 9             | ष्वित्यक   |
| ***     | R                  | गामुकावस्थानबुद्धिहानिस्पर्धकप्रतिपातोत्पातद्रब्य-                          | 85<br>85<br>85<br>85<br>85<br>85<br>85<br>85<br>85<br>85<br>85<br>85<br>85<br>8 | १६० सम्यक्त्वोत्पादे व्यवहार्यानश्चयौ                                                                      | <b>₹</b> \$}  | 2 2        |
| विषयानु | ١                  | क्षेत्रनियमः परमावधिः गत्यादिभेदः संस्थानानु-                               | 800                                                                             | १५४ द्रव्यादिभिगेत्यादिभिश्च विचारः                                                                        | <u> </u>      | काळाचा-    |
| Ć       | 45                 | पृष्ठांकः नाथांकः                                                           | गाथांक                                                                          | पृष्ठांक:                                                                                                  | <del>1</del>  |            |
|         | た                  |                                                                             |                                                                                 |                                                                                                            |               | ) <u>}</u> |

ज्यागस्याग्र**ू** 1000. 1 min 3 かっましば ॥ श्रीमिष्जिनभद्रगणिक्षमाश्रमणविरचितं श्रीमत्कोटयाचार्यक्रतवृत्तिविभूषितम् । वश्षावश्यकमाष्यम् अनमः श्रोषीतरागाय

i' Ita

मंगल

नतिविद्यध्यवधूनां कन्दमाणिक्यभासश्चरणनखमयूखैरुह्यसद्भिः किरन् यः 

अकृत कृतजगच्छेदिंशनां मानवेभ्यो, जनयतु जिनवीरः स्थेयसीं वः स लक्ष्मीम् ॥१॥

इह तै: सकलचरणकरणिकयाकलापाधारत्वेनापवर्गप्रापिहेतुमावक्यकं विशेषेण व्याचिच्यासुभिरिद्मादिगाथासूत्रमभ्यथायि— जिनभद्रगांणेक्षमाश्रमणपूज्याकोः ॥३॥ क्यपवयणप्पणामो वोच्छं चरणगुणसंगहं सयलं। आवस्सयाणुओगं गुरूवएसाणुसारंण ॥१॥ प्रतिदिनं भवताममराचिता, प्रविद्धातु सुखं श्रुतदेवता ॥२॥ विक्चकेतकपत्रसमप्रभा, मुनिपवाक्यमहोद्धिपालिनी । भेट्याम्बुरुहाणि ज्ञानकरैबोंधितानि वः सन्तु । अज्ञानध्वान्तभिदे ि

मङ्गलार्थम्भिघेयप्रद्र्यनार्थं चादाविद्मुक्तवन्तः-'क्यपचयणप्पणामो' इत्यादि । तत्र शिष्टानामयं न्यायः-यदुत ग्रिष्टाः क्वचिद्षि विघ्नविनायकोपशान्तये

अथवाऽऽवरुयकानुयोगाभिघानेन खपरोपकारितामुत्परुयन्तः सन्तः पूज्यपादाः शिष्टसमयपारपारपालनाथ

पीठिका. शुतदेवतारूपत्वात्, तन्नमस्कृतौ च विघ्नप्रणाशात्, उक्तं च-'न नाम किञ्चिद्साध्यं गुणवहेवतापसादस्य' इत्येवमादि। शेषपादैस्तु पायो-॥नेत विनायकाः॥१॥" इति वचनात्, अत एतदुपशान्तये मङ्गलार्थं, तथा निर्मिषेयं काकदन्तपरीक्षाबद्नाद्रणीयं स्यादित्यतोऽभि-पियनताप्रतिपादनार्थं च ॥ तत्राद्यपादेन इष्टदेवतानमस्कारं विघ्नोपशमं चोचुः। अत्र कश्चिद् चोद्यचञ्चञ्चचोद्यिषुराह−कुतः पुनरिह प्रयचन- | मेवेष्टदेवता, येनोक्तं 'कयपवयणप्पणामो' इति १, नक्च्यतां 'कयअरिहंतपणामो' इत्येवमादि, उच्यते, प्रायः प्रवचनोपदेशेनैवाविष्द्तिं-भिविवक्षितगुणोपेताहेदादिपञ्चकनमस्कार्यस्य संप्रज्ञायमानत्वात् । पुनरप्याह-एवं नामैतद्विघ्नोपशमस्तिहिं कथमस्मादिति १, प्रवचनस्य ल्याणतयाऽतीव श्रेयान्, श्रेयांसि च बहुविन्नानि भवन्ति, "श्रेयांसि बहुविन्नानि, भवन्ति महतामपि । अश्रेयसि पश्रतानां, कापि बस्तुनि प्रश्निमाद्धानाः सन्तः इष्टदेवतानमस्कारपुरःसरां प्रश्निमाद्धतीत्यतः शिष्टसमयपरिपालनार्थं, तथाऽयमनन्तातिपरमक-कोट्याचायै

प्रतिसेवनमित्यर्थः, एतदुक्तं भवति-मुखवक्तिकाप्रत्युपेक्षणादारभ्यं सकलाहोरात्रान्तव्यप्तिमपत्नकतंव्यतोक्तचक्रवालसामाचायाँचरण-

मावरयक्ममिषीयते, अनुयोगो-वक्यमाणशब्दार्थोऽथन्विाच्यानं वा, विधिप्रतिषेषाभ्यां प्ररूपणमित्यर्थः, आवरयक्यानुयोगः आव-

रयकानुयोगस्तम्, किंविशिष्टः सन् १ इत्यत आह—'क्यपवयणप्पणामो' ति कृतो—विहितो, निवेत्ति इत्यर्थः, यवचनमुपदेशोऽहै-

इचनमितियावत्, ग्रोच्यन्ते अनेनास्माद्सिम् वा जीवाद्य इति प्रवचनम्, अथवा प्रगतं प्रधानं प्रशसमादो वा वचनं प्रवचनम्,

ं सामाचारीसमाच

१ ° जुष्टानयोग.

ऽभिषेयमाहुरिति समुदायार्थः। साम्प्रतमचयवार्थः प्रतायते-तत्र 'बोच्छ'मिति क्रिया 'बोच्छं' वस्ये, अभिघास्ये इत्युक्तं भवति,

किमित्यत आह-आवस्सयाणुओगं' ति अवरुयं कतैन्यमावरुयकं, ज्ञानद्र्यंनचारित्रप्रसाधकप्रतिनियतकालानुष्टेययोगपरम्परा-

लौकिकव्यवहारसाघनेऽन्तरङ्गत्वात् , ''तष्पुव्यिया अरिहया'' इत्येवमादिवचनात् , किविशिष्टम् १ अत् आह—'चरणगुणासंगहं'ति 'चर् | पयीयाः, कृतः प्रचचनप्रणामो येन मया सोऽहं कृतप्रचचनप्रणामः, तैनैतदुक्तं भवति-विहिताहेदुपदेशोपचारः, तस्य हि सकलपार-| तथाहि-प्रगतमाहुजीवादिषु पदार्थव्यन्ताद्न्तमनैकथा सम्यग्वाचकत्वेनावगाहत्वात् , प्रधानं श्रीमन्महावीर्चधेमानस्वामिवचनमदीषा-भिष्यक्तत्वात् , मशस्तं मशस्तचेतोबुनेजेनकत्वात्, आदौ वचनं माग्वचनत्वात् 'नमस्तीथांय'इति वचनात्, एतद् द्वादशाङ्गं गणिपिटकम् , गतिमक्षणयो'रिति, चर्यते इति चरणं, मुमुश्चमिरासेन्यत इत्यर्थः, अथवा चर्यते-गम्यते प्राप्यतेऽनेन संसारोद्धेः परं कुलमिति यद्वा प्रवक्तीति प्रवचनं-तदुपयोगानन्यत्वेन चत्रूरूपः श्रीश्रमणसङ्घारक इत्यथः, प्रणमनं प्रणामः पूजा नमस्कारो वन्द्नमिति

चरणं, तच रात्रिभोजनविरतिषष्ठानि पश्च महात्रतानीति, आह च—"वयसमणधम्मसंजम" इत्येवमादि, तथा 'गुणैगण संस्थाने'

गुण्यन्त इति गुणाः, ते च पिण्डविशुद्ध्याद्य इति, आह च-"पिंडस्स जा विसोही" इत्येवमादि, अथवा चरणशब्देनोक्तलक्षणिक्रियाह्रपं

सकले–िनःशेषः, पारमार्थिकगुणाक्रोडनेन सम्पूर्णे इत्यभिपायः, कथं १, सामायिकाध्ययनं एव द्वाद्गाङ्गार्थपरिसमाप्तेः, वस्यति च–

"सामाइयंपि तिविहं सम्मत" इत्येवमादि । किञ्जामुना न संगृहीतमिति १, अतस्तं । तत्रैतत्स्याद्-यो ह्यावश्यकानुयोगः स चरणगुणसंग्रह

🏿 एव, तस्यातन्वे तन्नायोगात्, ततश्रापार्थकं विशेषणमिति, उच्यते, सत्यम् , अयुक्तं विशेषणमिति चेत्, तन्न, व्यवच्छेद्यस्याभावेऽपि स्वरू-

२ गुणगमं ख्याते (आद्यें)

१ गुण आमन्त्रणे (चु. उ. सेंद्)

गुणसंग्रहस्तं, स चाधुनैकदेशसंग्रहोऽपि सम्मान्यत इत्यत आह-'सचलं'ति, कला अंशा अवयवा इति पर्यायाः, सह कलाभिः

र्वादेशमेदती द्रेया चारित्रं सम्बध्यते, गुण्यब्देन तु दर्शनज्ञाने, संगृहीतिः संग्रहः, चरणं च गुणौ च चरणगुणाः तेषां संग्रहश्ररण-

%|| फलयोगा-दीति || द्वाराणि तदनेन सम्प्रदायस्य प्रामाण्यमाह, तद्प्रामाण्ये सर्वागमकियालोपप्रसंगात्, न चायं दुःसम्प्रदाय इति भावनीयम्, अन्यत्र महता प्रपञ्जेन परिहतत्वाद्। एतदुक्तं भवति–यञ्छ्यस्थः स्वमनीषिक्या लिखित तद्प्रमाणं, यथा कालिदासादिकाच्ये ग्रेलोपवर्णनमिति गाथार्थः॥१॥ न्याल्यातिषा गाथा मध्यमभंग्या मया जडमतित्वात् । प्राज्ञैस्तु भाजनत्वाद्नेकथा चचैनीयेति ॥१॥ उक्तं च-'सर्वज्ञकेवलज्ञान-कथयतोऽपि न केनचित् श्रोतच्यः, छबस्थत्वे सति भवता स्वतन्त्रतया मरूप्यमाणत्वात्, अस्य मतिविधानमाह-'गुरूचएसाणुसा-दोषः १। साम्प्रतं खपरार्थप्रसाथनमहाविद्यासाथनोद्यतानां पूज्यपादानामपान्तराल एव विभीषिकाप्रायः परश्रोदयति-नज्ञ चायं भवताः पान्वारुयानतया विशेषणप्रश्निद्शेनाद् अप्रिरुष्ण इति वचनात्, अथवा नामावश्यकानुयोगादेव्येवच्छेदायोक्तं चरणगुणसंग्रहमिति को रेणं'ति गुणन्ति शास्त्रार्थमिति गुरवः-तीर्थकरगणधराचायदियः तेषामुपदेश इति विग्रहः तद्नुसारेण, तत्पारतन्त्र्यमङ्गीकुत्येत्यर्थः,

कोऽस्य सम्बन्धः १ इति चेत्, उच्यते, इहाद्यगाथायामावक्यकानुयोगोऽभिधेयतया विवक्षितो, नचाभिषेयाऽऽस्यानमात्रमेव मोक्षार्थिनां सागरोक्तममलसलिलमबगाह्य । कि पुण्यवान् न लमते गुणवन्ति महार्थरत्नानि ?।।२॥' इत्येवमादि ॥ 'तस्स फलमंगल॰'—इत्यादि, तरस फल-जोग-मंगल-समुदायत्था तहेब दाराहं। तन्मेय-निहत्त-क्कम-पञोयणाहं च बचाहं। २॥ कुशलपक्षपृश्नमिहेतुः, तस्य षष्टितन्त्रादिष्वपि श्रूयमाणत्वात्, अतोऽत्र विशिष्टं फलाद्यमिथित्सुराह—

बुस्ययोगात्, तत्रेतत् स्यात्-शास्त्रपरिसमाप्तौ श्रोता स्वयमेवेदं ज्ञास्यत्यतः किमादाबुक्तेनेति, न, तद्नाख्याने प्रक्षावतां प्रक्रत्ययोगादित्यु-इन्हअ समासः, तत्र 'तस्य'इति पाष्प्रकान्तस्यावश्यकानुयोगस्य 'फलं' प्रयोजनं वाच्यमिति योगः, तद्नाख्याने प्रक्षावतां प्र-

१ भनतः साम्प्रतं कथयतोऽपि.

फलयोगा-दीनि द्रांशाणि क्तत्वात्, आदौ व्योख्यातेऽप्यस्मिन् संशय एव, स च प्रागप्यासीद्तः आख्यानाल्यानकालयोः कः प्रतिविशेषः १ इति चेद्, उच्यते सत्यमेतत्, किन्तु अनाख्यानकालात् पूर्वमिविशिष्टः संशय आसीद् आख्यानकालातु विशिष्यत इति शेषः, ततः किमिति चेत्, | पको धर्मो निवनिमानो व्याप्यमादाय निवनित इति व्यापकानुपलिध्यमयोगः, अत्रोच्यते, निष्फलत्वादित्यसिद्धो हेतुः, तस्य मोक्षा-तत्रेष्टफलयोगवानयमिति कथमिव ज्ञातुं शक्यते १, उच्यते—आदावपि 'क्यपचयणप्पणामो' इत्यनेन मङ्गलाभिघानतः शिष्टप्रबुतिप-बुत्रः,न च पुनरुक्तदोषः,तस्य सामान्यमङ्गळत्वेनास्य विशेषमङ्गळत्वात्,सामान्यविशेषयोश्र कथाङ्चद् भेदाद्पीति । सम्रुदायार्थः−िष-ठालपरिमईनं, ज्यतिरेकेण कलमशालिदलनं, तथा च निष्फलोऽयमतोऽनारम्थणीयः, प्रयोजनवन्वेनारम्भणीयत्वं ज्यापं, ततश्रेतो ज्या-साम्प्रतं 'यथोहेशं निदेश' इति न्यायावलम्बितया फलद्वारं कथयति। अत्राह परः—यन्निष्फलं न तत्प्रेक्षावतां प्रारम्भणीयं, तद्यथा-प-मश्रादुपादीयते इति १, उच्यते, प्रयोजनादिमत्यस्मिन् प्रतिषन्ने सति मङ्गलकरणस्य युज्यमानत्वात्, यद्येवं ततः शिष्टप्रश्रनोनिद्यतिः, तद्मेदा-द्वारमेदाः षडादयो बाच्याः, एवं निश्चितमुक्तं निरुक्तं तद् वाच्यं तेषामेव, यद्वस्यति 'उपक्रमणमुपक्रम' इत्येवमादि, तथैते-पामेवेत्थमुपन्यासे'कम' इति क्रमकरणे प्रयोजनं वाच्यं, वस्यति—'नातुपकान्तं निक्षित्यते' एवमादि, तथा प्रयोजनं चैषां वाच्यं नगर्-उच्यते, संशयविशेषस्य च प्रधनिहेतुत्वमस्ति, तथा दर्शनात् कृषीनले इव, अपिच-संशयविशेषात् प्रष्टत्तस्य फलावाप्तिरिष सम्मावि-ज्डार्थः 'साबद्ययोगविरतिः' इत्यादिकः, 'तहेव'न्ति तथैव यथैतस्य फलाद्यो बाच्याः एवं द्वाराणि–उपक्रमादीनि बाच्यानि, तथा तैत्यलं चस्र्यां, प्रकृतमाभिद्ध्महे इति। तथा तस्य योगः प्रस्ताबोऽवसरो वक्तव्य इति, एवं मङ्लं बार्च्या आह—कि पुनः कार्गामिदं दृष्टान्तेन, अत्रापि द्वन्द्र एव समासः, चः समुचयार्थः, 'वाच्यानि' वक्तव्यानि, पयोजनं शास्त्रोपकार इति द्वारगाथासमुदायार्थः । = 3 =

ज्ञानिकियामयं आवद्यकं प्राधिक्षिषितशब्दार्थं 'यतो' यस्मात् कारणात् 'तेणं'ति तेन कारणेन तद्व्याख्यानारम्भः ज्ञानिकयात्म-ज्ञानं च क्रिया च ज्ञानिक्रये, ताभ्यां मोक्षः-अष्टप्रकारकमीविच्युतिलक्षणो भावः साध्यते, द्र्यनं तु ज्ञान एवान्तर्निहितत्वात् न भेदेनाभ्य-णाणिकिरियाहि' इत्यादि,ज्ञातिः-ज्ञानं,यथावस्थितपदार्थस्वरूपावभासनमिति भावः,करणं-किया,यथाज्ञानमनुष्ठानमिति भावः, थायि । आह—किमयमाभ्यां भवत्रावश्यक्ष्यात्यानारम्भाद् भवति येन हेतुरसिद्धः स्यादिति, एवसित्युच्यते, कस्मादित्यत आह—'तन्मयं' नाणिकिरियाहिँ मोक्खो तम्मयमावस्सयं जओ तेणं। तन्वक्खाणारमभो कारणओ कज्जिसिद्धिति॥ ३॥ ल्यफलसद्भावात्, तथा चाह— == w =

कावक्यकानुयोगच्याख्यानारम्भः,कुतः १,एतद्भावभावित्वात् ज्ञानक्रिययोः,ज्ञानिक्रियाभावभावित्वाच मोक्षस्येति, तस्मान्मोक्षार्थिनेदानीं भम्मामाहत्य संसदि आवश्यकानुयोगः कार्यः, शास्त्रानद्, आह् च-'कारणओ कज्जसिद्धिं'न्ति काक्या कारणात् कार्यासिद्धिरितिकृत्वा,

अत्र च (कारण)कारणे कारणीपचारः स्वकारणजन्यत्वेऽपि परमार्थतस्तत्कार्यत्वात् , नारकदेवायधाविव, अन्यथा वा कथश्चिद् व्याख्येयं,

विश्वतोमुखत्वाद् भाष्यकृद्वनस्य, अन्यथा यतः कुताश्चिद् यत्किञ्चिदुत्पद्येतेति विश्वमद्सिं स्यात्, मृत्पिण्डाद्पि कटककेयूरमणि-

॥णिक्यकुण्डलाद्युत्पत्तेः, अतः स्थितमेतत्-हेतोर्गसिद्धः फलवानेष इति गाथार्थः ॥ ३॥ द्वारम् ॥ अथ योगद्वारामिधित्सयाऽऽह—

पष्टी चतुरुपंषें द्रष्टन्या, तथा प्रक्रमाद्, तत्र चैवं भवति-भन्याय, स च "नेरइ्यासुरएगिदिविगलपश्चिदिया तिरिक्ता य। मणुया वंतर तत्रहानादिपारिणामिकभन्यभावयुक्तः सत्त्वविशेषो भन्य उत्यते, भन्यो योग्यो दलमिति पर्यायाः, तस्य भन्यस्य, इयं च भन्वस्स मोक्लमग्गाहिलासिणो ठियगुरूवएसस्स । आईए जोग्गमिणं बालगिलाणस्स बाडऽहारं॥ ४॥

गमिमुखाय वेति, के अत आह—'आचार्याः' धम्मचाियदियः, तथा च—''पंचविहे आयरिए पन्नते, तंजहा–धम्मायरिए पन्त्रावणाय-रिए उवड्डावणा० वायणा० वक्ताणायरिए" तत ऊर्ध्वमस्मै किं न किञ्चिह्दतीत्याह-क्रमेण ततः शेषकमिष श्रुत्तमाचाराहि ताव-'कृतपञ्चनमस्काराय' उपहितपञ्चनमस्कारमङ्गलाय, 'देति'ति दद्ति, किविशिष्टं झत्ररूपमावश्यकामित्यत आह-'सामाइ-याइयं' सामायिकमादिर्थस्य तत् सामायिकादिकं, संज्ञायां कन्, कथं द्द्तीत्याह—'चिधिना' मशस्तद्रघ्यक्षेत्रकालभावलक्षणेन प्रशस्तदि-गोर्ग-प्रायोग्यं, उचितत्वादिति मावना। 'इणं'ति इदं सत्ररूपमावश्यकमिति सम्बन्धः। कस्येव किमित्याह-बालस्य वाडऽहारं-नव-गरिणतः करीन्यतया गुरूपदेशो यस्य स तथोन्यते, तस्मै गुणबदाचार्यक्रतोपदेशायेत्यभिमायः । 'आदी' मथमं शेषाहिष्यनाध्यापनकाले मन्योऽनन्तवनस्पत्यादिरिप स्यात् अत आह—मीक्षमागीभिलाषिणः संज्ञिन इत्युक्तं भवति, स चाविशिष्टोऽपि स्याद्त आह—स्थितः— जोइस वेमाणी" इत्येवमाद्यविशिष्टचतुर्विद्यातिदण्डकस्थोऽपि भवतीत्याह—'मोक्षमागों भिलाषिणो' निर्विण्णसंसारप्रश्रक्षायेत्यर्थः,अथवा गितादिं मातापितराविति गम्यते, तथा ग्लानस्येवाहारं पेयादिं भिषग्वरा इति गम्यते ॥४॥ किंविशिष्टाय भन्याय १ इत्यत आह— द्यावत्समस्तश्रुतोद्धेः परं पारं गत इति गाथाद्रयार्थः ॥ ५॥ एवं तावत्स्त्रपदानकममभियायाधुनाऽर्थप्रदानकममभिधित्सुराह— क्यपंचनमोक्कारस्स दिन्ति सामाइयाइयं विहिणा । आवासयमायरिया कमेण तो सेसयसुयंपि ॥ ५॥

चानयोः कमयोः कतमेनाधुनाऽधिकारः १ इत्यत आह-तेनैच च-अनेनैव च, अनुयोगकमेणेत्युक्तं भवति, अधिकारः-आधिकृतं, 'अय'-

तेनैच-पश्चनमस्कारपूर्वात् तत्तत्सत्रप्रदानलक्षणेन कमेण, कि १, अनुयोगं-सत्राथन्वार्च्यानं, भच्यायाचायी द्दतीति वर्तते। ननु

तेणेव याणुओगं कमेण तेणेव याहिगारोऽयं। जेण विणेयहियत्थाय थेरकप्पक्कमो एसो॥ ६॥

प्रवर्षादि-नैव क्रमेणान्यस्मिन् योग्ये शिष्ये आचार्यपदे व्यवस्थापिते सत्यत्रान्तरे 'विहारो'ति विहारमसौ पतिषद्यत इत्यर्थः, स च द्विविधो विहा-विशेषाव | अ मिति योऽयमस्माभिर्धिकियते, मुत्राध्ययनकालस्यातिकान्तत्वात्, कुत एवमयं क्रमः १ इत्यत आह-येन कारणेन 'विनेयहितार्थाय' तिष्ष्रेषु उपस्थाप्यते 'चित्तिआदेसेणं सिक्तवाचय'त्तिकोऽर्थः १ 'बारस संबच्छराइं सुनं पाहिज्जइ, बारम य बरिसाइं अत्थगहणं-र:-अम्युद्यतमरणं वा अम्युद्यतविद्यारो वा। 'सामायारि' नि द्विविषेऽपि सामाचारी वाच्या, तत्राद्ये-''णिप्फाइया य सिस्सा सडणी जह शिष्यजनानुग्रहाय स्थाविरा नाम गच्छवासिनस्तेषां कल्पः-आचरणविशेष इति स्थिषिरकल्पसास्मिन् कमः-परिपाटी उत्तरीत्तरमुणान्तर-ति अर्थग्रहणं कार्यते, वारस य वरिसाई 'अधियतो वासी'ति अनियतवासं वसति, समस्तदेशदर्शनं करोति, नानादेशवेषभाषाऽऽचर-च निष्पाद्यति आचायेत्वेन, समस्तगुणभुत्ताद्, अत आह-'निष्फत्ती य'निषुनश्रवमसौ निष्पदाते-पुनश्र पिष्णमति,सति वयसि अने-॥१॥" पुनश्राधीतशस्त्रपरिज्ञाध्ययनोऽभिरुचितकृतपड्जीवनिकायपरिपालनः परीक्षितगुणः सन् 'वत्'िन पश्चमहाव्रतेषु रात्रिमोजनिवर-'सिक्स्व'ित शिक्षामसौ ग्राह्यते, "सा पुण दुविहा सिक्खा-गहणे आसेवणे य नायन्ता। गहणे सुत्ताहिज्ञण आसेवण तिप्पकपाती भन्यसत्त्वाय क्षयोषश्चमीभूतचारित्राष्ट्रताय मशस्तद्रन्यादिषु विधिनाऽष्टप्रकारकमेरोगविरेचनभूता भगवदहेदुक्ता प्रबज्या दीयते, पुनश्र गादि जानन् सुखेनैव तत्तहेशजविनेयगणस्वभावज्ञतया स वाहको भवितुमहेतीति,तच देशदर्शनं कुवैन् अन्यान्निष्पाद्यति शिष्यत्वेन स्वयं पन्वज्ञा-सिक्खा-वय-मत्थरगहणं च अनिअओ वासो। निष्फत्ती य विहारो सामायारी ठिई चेव ॥७॥ इह हि प्रथमं 'चतारि परमंगाणि दुच्लहाणि' इत्येवमादिप्रपञ्चश्रवणतोऽभिजातपरमाधिगमसम्यग्दर्शनतया निर्विणासकलमंसाराय गाप्तिलक्षणेति, 'एपः' इति वस्यमाणः इति गाथार्थः ॥ ६ ॥ किविशिष्टोऽसावित्यत आह—

अंडयं पयतेणं। बारस संबच्छरियं सी संलेहं अह करेड़ ॥१॥ चतारि विचिताई विगईनिज्जूहियाई चतारि। संबच्छरे य दोन्नि उ एगं-वासं कोडीसिहियं आयामं कर्ड आणुपुन्नीए । गिरिकंदरं तु गंतुं पायवगमणं अह करेइ ॥ ४॥" अभ्युद्यतिविहारे तु जिनकल्पप्रतिप-बिइया बाहि तइया चउक्कंमि । सुन्नहर्गम चउत्थी अह पंचमिया मसाणंमि ॥ २ ॥ सत्त य से एसणाओ, तंजहा-''संसद्घमसंसद्घा उद्घड तह होइ अप्पलेवा य । उग्गहिया पग्गहिया उज्झियधम्मा य सत्तमिया ॥ १ ॥ पंचसु गहो दोसु अभिग्गहो भनं पंथा य तिति पूर्वम्-आदौ 'तस्य' नमस्कारस्य 'भिणिते' कृते 'अनुयोगे' अर्थान्वाख्याने 'युक्तो' घटमानः 'आवरुयक्रस्य' षडध्ययनसमुदायात्म-तारियं च आयामं ॥२॥ नाइविगिडी य तवो छम्मासे परिमियं च आयामं । अन्नेऽवि य छम्मासे होइ विगिंड तवोकम्मं ॥ ३॥ याए' एनमादि, तथा 'ठिती' चेच'नि तत्र च द्विषिघेऽपि विहारे स्थितिः-अतसंहननादिका वक्तव्येति, यत एवमयं क्रमोऽतः तेणेब 'चिंदि' इत्यभ्युपगमप्रदर्शनार्थः, तेनैतदुक्तं भवति-यदि गुरुभिः शिष्यंस्य आदौ नमस्कारो दीयते पश्रादावश्यकं 'नतः' तस्मात् कस्य श्रुतस्कन्धविशेषस्य ततः पश्राद्नुयोगः, किं कारणं १, इत्थमेव पठनकमात् 'तेणेवयाणुयोगं कमेण' इति वचनादिति माथार्थः ॥९॥ न्यादौ, सा चैवम्—"तवेण सत्तेण सुतेण, एगतेण बलेण य । तुलणा पंचहा बुत्ता, जिणकप्पं पडिवज्जओ ॥ १ ॥ पहमा उवस्सयंमी सो सन्वसुअक्खन्घन्मन्तरभूओ जओ तओ तस्त । आवास्याणुओगादिगहणगहिओऽणुओगोऽवि ॥९॥ आईए नमोक्कारो जङ् पच्छाऽऽवासयं तओ युन्वं। तस्स भणिएऽणुओंगे जुत्तो आवस्सयस्स तओ ॥८॥ याधिकारोऽयमिति गाथार्थः ॥ ७ ॥ अधीतपञ्चनमस्कारायेदं ददतीत्युक्तं, अत आह— आचार्य आह-नेतदेवं, कारणसद्भावात्, तथाहि-

'सः' नमस्कारः सर्वश्चतस्कन्याभ्यन्तरभूतो यतस्ततस्यावश्यकाद्यनुयोगग्रहणेन गृहीतोऽनुयोगोऽपीति गाथार्थः ॥९॥ आह-'तस्ये'ति नमस्कारस्य पुनःशब्द् आगमिकप्रत्ययविशेषीपद्र्यनार्थः, सर्वेश्रुतस्कन्याभ्यन्तरता पथममङ्गलग्रहणात् प्रतीयत इत्ये-तदुक्तं भयति, सर्वस्याः खल्वावश्यकश्चतस्कन्यादिमङ्गलमालाया धुयेत्वात्, 'जं च'न्ति यस्माचासौ नमस्कारो न प्रथम्-आवश्यकादि-तस्स पुणो सञ्बसुयञ्भंतर्या पढमसंगलग्गहणा। जं च पिहो न पिहोज नंदीए सो सुयक्खंथो॥१०॥ कोट्याचार्य 🚜 क्यं पुनस्तो सर्वश्चतरकन्याभ्यन्तर इत्येतदुक्तं भवति, कः पुनरत्रेवं प्रत्ययः १ इत्यत आह— | || 0 || ||

= 0% भयो भेदेन नन्यां पठयते श्रुतस्कन्धत्वेन, अस्ति चासावतः 'तस्स पुण सन्वसुतक्षंधन्भंतरते'ति प्रत्ययः। आह परः-किन्ति ण पिद्यो |

पहिज्जइ णंदीए सो सुयक्संघो १, आवश्यकश्रुतस्कन्थादिभ्यः, सूत्ररूपत्वात् द्याचैकालिकादिश्चतस्कन्थवत्, उच्यते, सर्वश्चतस्कन्था-

'तेणं चिय'ति अत एव सकलश्रुत(स्य)नमस्कारपूर्वकत्वादेव सामायिकम्बत्रानुगमादौ नमस्कारं ज्याख्याय 'गुरुचः' श्रीमन्तो भ-

तेणं चिय सामाइयसुत्ताणुगमाइओ नमोक्कारं। वक्लाणेडं गुरबो वयंति सामाइयसुयत्थं ॥११॥ दारं।

दित्वेन तदन्तभूतत्वज्ञापनार्थमेवेति भावितम् ॥१०॥ अमुमेवार्थं समस्यन् प्रत्ययान्तरमाह---

द्याहस्वामिमित्रा 'यदन्ति' व्याख्यानयन्ति सामायिकसूत्रस्यार्थम्,अतः 'आदीए नमोक्कारो जइ पच्छाऽऽवासयं तओ पुच्य'मित्यादि

चोद्यमचोद्यमिति गाथार्थः ॥ ११ ॥ द्वारं । अथ मङ्ग्छारमाह— बहुचिग्घाइं सेघाइं तेण कघमंगलोबयारेहिं । घेत्तव्बो सो सुमहानिहिव्ब जह वा महाविज्ञा ॥१२॥ 'बहु' इत्यादि गाथा कण्ठया, नवरं येनेति कर्तव्यं, यत्तद्ोर्नित्याभिसम्बन्धात्॥१२॥ तच मंगलं शास्त्रस्य कथ्यते इत्यत आह—

मगलत्रय अथैवमनिवारितप्रसराऽप्यापतन्तीयं नाभ्युपेयते ततस्तृतीयदोषमाह-'न मंगलं'ति न शास्त्रमंगलं मंगलं, प्रयोगः-यद्न्यमंगलग्नन्यं त-आह—'अतः' एवं च सति–यदि मंगलाविनाभूतमेव मंगलविधानमिति भावना, अनवस्थानं अनाश्वासोऽविराम इतियावत्, प्रयोगः-ग्राह्ममंगलं अन्यमंगलसहायं सदात्मकार्यं करोतु मंगलत्वात् शाह्मवत्, भवति च विशेषे पक्षीक्रते सामान्यं हेतुर्यथाऽनित्यो वर्णात्मकः मिति गाथार्थः ॥१३॥ तस्यैव–शास्त्रार्थस्य प्रथममङ्गलकरणप्रसादाद्विघेन परं पारमुपागतस्य सतः स्थैयर्थि मध्यमं, निदिंद्यमिति वर्त-कुत इत्याह—मंगलकरणात् ,कोऽभिप्रायः ?—मंगलकरणान्यथानुपपतेः, अमङ्गलाविनाभूतत्वान्मंगलिवधानस्येत्युक्तं भवति, एष रको दोषः, अथ द्वितीयदोषनिदानमाह-अथवा (च) मंगळस्यापि मंगलमुपादीयते, ततश्र नामंगलाविनाभूतमेव मंगलविधानमित्यत गुब्दः शब्दत्वान्मेघशब्दवत्, एवमन्यमंगलमपि मंगलत्वाच्छास्नमंगलवत्, एवमन्यद्न्यन्मंगलमपि मंगलत्वाच्छास्नमंगलवदित्यनवस्था। तन्मङ्गलमादौ शास्त्रस्य क्रियते, तथा मध्ये पर्यवसाने चेति । एकैककरणप्रयोजनमाह-पथमं शास्त्राथिविद्यपारगमनाय निहिष्ट-ो, तथाऽन्त्यमपि तस्यैव मध्यममङ्गलकरणात् तथाभूतस्य सतः अन्यवन्छितिनिमित्, कस्येत्याह्-शिष्यप्रशिष्यादिवंशस्य, निद्धिमिति तत्र शास्यन्ते जीवाद्योऽनेनेति शाखं, तच्छास्तं धर्मित्वेनोपादीयते, न मंगलमिति साध्यो धर्मः, धम्मध्यम्मित्तमुदायः पक्षः, तरसेव य थेजारथं मिङ्ममयं अंतिमंपि तरसेव । अन्बोिङ्गितिनिमित्तं सिरसपिसिरमाइवंसरस् ॥१४॥ मंगलकरणा सत्यं न मंगलं अहव मंगलस्सावि । मंगलमओऽणबत्थां न मंगलममंगलतां वा ॥१५॥ तं मंगलमाईए मज्झे पळानतए य सत्यस्स। पढमं सत्यत्थाऽविज्यपार्गमणाय निहिडं॥ १३॥ वनिते, नात्मार्थमेव शास्त्रावगतिरिष्यत इति गाथार्थः ॥१४॥ यदुकतं ' तं मंगलमाईए' इत्यत्राह चीदकः— = % =

= 88 = विशेषाव० [५] नमंगलमि सनमंगलं न भवति, तद्यथा शास्त्रं, अन्यमंगलशून्यं च शास्त्रमंगलं, तस्मादिदं मंगलमि सन्मंगल न भवतीति स्थितं, ततः ||६ | मंगलच्ची लत्वप्रतिष्ठानादिति, हन्त प्रथमस्य तथाभावे प्रद्वेषः किंनिबन्धनः १ इति वार्चं, अथेदानीमाद्यो दोषो निगम्यते–न चेदनबस्थाऽभी-अथवेह मंगलात्मकस्यापि मंगलमतोऽनवस्था, न चेदियमिष्यते स्ववचनप्रामाण्यतया शास्त्रमंगलस्यान्यस्य वा क्वचित् स्वत एव मंग-तत इद्मपरमाह—अमंगलता वा अपरस्याभावे पौरस्त्याभावात् तावद्यावच्छास्त्रमंगलाभावे शास्त्रस्याभावादिति चोदक्गाथार्थः ॥१५॥ अत्रोच्यते-सर्वमेतदाकाश्ररोमन्थनं, तथा चाभ्यधायि-''नामंगलत्वं शास्त्रस्य, नानवस्थापि बुध्यते । न चापि मंगलस्योक्तिनिष्कले-काक्वा 'सत्येऽत्यंतरभूतिम मंगले होज कप्पणा परिकप्पणा एसा' यदुत मङ्गलकर्पणादित्येवमादि, अत्र भवतो वयमिय सहाया इत्यमिग्रायः, शेपस्तवत्र चर्चः स्वयमेव कार्यः, नतु क्रियते ग्रन्थविस्तरभ्यादिति। अथवा शास्त्रान्तरभूते मङ्गलेऽभ्युपगम्य-माने सत्यस्माभिः 'होज्ज करपणा एस'ति स्यादियं कल्पना-युज्येतेयं परिकल्पना भवतो यद्भत मंगलकरणादित्येवमादि, यावता ४॥ मार्ग वर्षणानः हाज्य मार्गणा इस्त । व स्माप्त पहुच्याच पारकरम्मा मनता चड्डा मुगलकर्गाप्तप्तमात्तु, नामता ४॥ 'सत्यंमी'त्यादि, शाह्मस्य मंगलस्यमावत्वे सिति मंगलीपादाने च शाह्मान्यन्तिरे सितीति भावनीयं, किं अमंगलें'ति किं तदमंगलं १ ष्टा क्रियते ततः स्थितमेतत्-न मंगलं शास्त्रमिति सामध्यदि गम्यते, स्वतोऽमंगलरूपत्वात् , मंगलान्मंगलीभवमानत्वात्, अथेष्यतेऽनवस्था क्मानिष्टमत आह्र-'अमंगलत्ता व'ति त्रैलोक्येऽपि सक्लमंगलाभाव इत्यर्थः,अन्यमंगलशून्यत्वात्, तत्वे च मंगलस्याप्यमंगलत्वाद्मं-गले च मंगलाभाबात्,अथवा अमंगलता वा,'न मंगल'मिति कुत्वा नैवमारव्यव्यमिति, अथवा मंगलकरणाच्छास्नं न मंगलिमित्येको दोपः, सत्येऽत्यन्तरभूयिमि मंगले होज कप्पणा एसा। सत्यिमि मंगले किं अमंगलं काऽणवत्या वा ?॥ १६॥ लितदाह च ॥ १॥"

炎 🗎 यहेवानां प्रियेणोत्प्रेक्षितमिति मथमदोषपरिहारः । द्वितीयदोषपरिहारमाह-का वाऽनवस्था नाम १, तृतीयदोषपरिहारस्तु मूलच्छेद एव, शास्त्रानथन्तिरभूतमंगलाभ्युपगमादिति,यद्येवं किं मंगलोपादानमिति चेत्, उच्यते–बक्ष्यति,मा त्वरिष्ठाः, 'सीसमइमंगलपरिग्ग-हत्थमेनं तद्मिहाण'मिति वचनादिति गाथार्थः ॥ साम्प्रतं साहाच्ये प्रतिपन्नेऽपि समर्थवादितया दुर्घटमपि पराभ्युपगमं घटयन्नाह-अत्यंतरेऽवि सइ मंगलिमि नामंगलाऽणवत्थाओ। सपराणुग्गहकारिं पईव इव मंगलं जम्हा॥ १७॥

अर्थान्तरेऽपि सति मङ्गेले पसापि शाह्नाद्यन्तिरं मङ्गलमित्युक्तं भवति नामङ्गलता शाह्मस्म,नापि चानवस्था, कस्मादित्याह-जह मंगलं सयं चिय सत्यं तो किमिह मंगलग्गहणं ?। सीसमइमंगलपरिग्गहत्थमेतं तदभिहाणं॥ २०॥ मंगलियंतरालं न मंगलिमहऽत्थओ पसतं ते। जड्वा सन्वं सत्यं मंगलिमह किं तियग्गहणं ? ॥१८॥ सत्ये तिहा विहत्ते तदन्तरालपरिकष्पणं कत्तो ?। सब्बं च निक्कारत्यं सत्यमओडमंगलमजुत्तं ॥ १९॥ इह मंगलंपि मंगलबुद्धीए मंगलं जहा साहू। मंगलितयबुद्धिपरिग्गहेऽवि नणु कारणं भणिअं॥ २१॥

वस्यमाणोऽभिप्रायः, पर्धेच इचित्त दृषान्तः, यथा हि प्रदीपः स्वात्मानं प्रकाशयति तथा गृहरन्ध्रान्तवीतिघरपिटकपिठररथस्तम्मे-विषयेय इति भावनीयं, देशती द्यान्ताभ्युपगमात्, अन्यथा 'आहरणे तहेसे तहोसे चेबुवनासे' इत्यादेनिविषयत्वं स्यात्, अत उच्य-ते-"तं मङ्गलमाईए मज्झे पज्जंतए य सत्थस्से"ति गाथार्थः ॥१७॥ अत्र पुनरत्याह चोदकः—"मंगछे'त्यादि, मङ्गलस्य त्रयमादि-यस्माद् मङ्गळं स्वपरासुग्रहकारि, एतदुक्तं भवति-यथा मङ्गळमात्मनि मङ्गळपरिणामं करोत्येवं शास्त्रेऽपि मङ्गळपरिणामं कारयतीति भादि च, न पुनरात्मिनि प्रकाशयितच्येऽन्यत्प्रदीपान्तरमपेक्षते येनानबस्था स्यात्, न च लघणमलघणं सल्लघणीकरोति इत्यत्रापि

विशेणाय० (१० मध्यान्तमेदादिति समाप्तः तस्यान्तर्गमिति विग्रहः तद् न मङ्गलम्, इह-अस्मिन् मङ्गलप्रघट्टे 'अर्थतः' अर्थगत्या 'पस्तन्तं' प्रसन्तं कोत्यान्ताये (१० से त्रे त्रास्तां १० मङ्गलेनाव्याप्तत्वाद्नभिमत्याह्मान्तर्वत्, इदं परिजिहीगोः सरेमेतमाग्रङ्गणह-यदिचा-अथ चेदं विशेषेण तद्विया खलु ज्यवहरूनं ज्यवहारिणमिदं ज्यवहारयति, कथं नु नामामुतो मंगलमिद्मित्येवं शिष्योऽभिगुक्षीयाद् , अतो भिन्नमंगली-अहणं या मा कृया इति चोदकगाथार्थः ॥ १८ ॥ गुरुराह—'सत्ये'त्यादि, शास्त्रे सम्पूणें मंगलात्मके बुद्धा त्रिया 'विभक्ते' विच्छि-स्य, तथा च शास्त्रमिति तदसम्भवः, अतथापान्तरालद्वयासम्भवः, 'सच्चं चे'त्यादि, पच्छदं कंठं, सर्वं शास्त्रं मंगरं निर्जरार्थत्वात् तपोबदिति गाथार्थः ॥१९॥ एवं तावचोद्यद्रयं परिहतं, अथ यदुक्तं प्रथमं चोद्यं परिहरता 'सत्थिमिम मंगरे कि अमंगरं'ति तद्धिक्र-त्याघुना विप्रतियन्तमतिश्रोदक आह—'जई'त्यादि, यदि मंगरं स्वत एव शास्त्रमिष्यते अनवस्थादिभयात् अतो किमिह—शास्ते मंगल-न्ते सति 'तद्नत्तरालपरिकल्पनं' शाह्वापान्तरालविभजनं 'कुत्तः ?' कस्मात् १ येन तद्व्याप्रेस्तत्रामंगलता स्यात्, नतु सुविवेचितव-ग्रहणं, येनोच्यते 'तं मंगलमाईए' इत्येवमादि १, कं हि तत्त्रोपादीयमानमतिश्यमाद्त इत्युक्तं भवति, आचार्यः पश्राद्धमाह-शिष्य-स्य मतिः शिष्यमतिः तस्या मंगलपरिग्रहः सीऽथौ यस्याभिधानस्य तत्तथा शिष्यमतिमंगलपरिग्रहार्थमेव शिष्यमतिमंगलपरिग्रहार्थं-मात्रं, तदिभियानं-मंगलाभियानं, एतदुक्तं भवति-नाथन्तिरभूतमिद्भुपादीयते, किन्तु मंगलमेतदित्येवं ज्ञाप्यते, मंगलरूपेऽप्यस्मिन् पादानमिति यावदिति गाथार्थः ॥२०॥ कि मंगलमि अतद्वुन्ह्या गृह्यमाणं मंगलकार्यं न करोति १, उच्यते, न करोति, तथा च — क्तारोधीयना भवन्ति, नहि धर्मिण्यसति धर्मा भवितुमहैन्ति, मयोगः- यत्सम्पूर्णं त्रेथा विवश्यते तस्यापान्तरालाभावः, तद्यथा मीदक-सबै गाम्ने मजलिमह अतः कि त्तीयग्रहणं १ येनोच्यते 'तं मंगलमाईष्' इत्येवमादि, अपान्तरालामङ्गलत्वं वा प्रतिपद्यस्व मङ्गलत्रय-| | | | | |

र यसार्थकता

= 00 ==

= 3' 0' मंगल-शब्दार्थः ग्यासाधुः, साधुहिं मंगलभूतोऽपि संसद्बुद्धाऽभिगृह्यमाणः प्रशस्तचेतोबुत्तेभैन्यस्य मंगलकार्यं करोति, न पुणो मंगलंगि अमं-गलबुद्धीए मंगलं भवति, यथा साधुरेव काछ्ज्योपहतचेतोबुत्तेरभन्यस्य, नतु चैवं 'अमंगलंगि मंगलबुद्धीए मंगलं, जहा असाहू' लत्रयबुद्धिपरिग्रहेऽपि नतु कारणं भणितं 'पढमं सत्थत्थाविग्घपारगमणाय निहिडु'मित्येवमादि, पुनरप्याह-एकमेव मंगलं शास्त्राथिति-घपारगमनादिफलं भविष्यतीति, उच्यते, यथा हि-साधुमंगलं मंगलबुद्धिग्रहणापेक्षं सदात्मकार्यं करोति, एवं शास्त्रमप्यादिमंगलबुद्धि-निर्महणापेक्षमेवात्मकार्यं करोति, एवं मध्यान्तयोरपीत्यतः सकलापायशुद्धं मंगलभुपादेयमिति गाथार्थः ॥२१॥ मंगलं शानितविष्ठक-'इहे'त्यादि, 'इह' लोके मंगलमि सद्रस्तु मंगलबुद्धाऽभिगृक्षमाणमिमनन्द्यमानं वा मंगलं भवति, न विषयेये, उदाहरणमाह-नतु यदि 'सीसमइमंगलपरिग्गहत्थमेतं तद्भिहाण'मिति स्थितं, तत एकमेव तहिं मंगलमस्तु, कि त्रितयपरिकल्पनयेत्यत आह-मंग-तत्र मङ्गोत्यर्थसालच्यत्यान्तस्य मङ्गलमिति रूपं भवति, तत्य 'मङ्घते' किमुक्तं भवति १-अधिगम्यते-अनेन मङ्गलेन हितं व्यतिरेकसामध्यति, न, असाधोः स्वतो मंगलश्रून्यत्वात्, तथाहि-सत्यमणिमेव सत्यमणितयाऽभिगुद्ध विषणौ गौरवमाप्नोति, नेतरं मं गालयइ भवाओं व मंगलिमिह एवमाइनेरुता। भासंति सत्थवसओं नामाइ चउिवहं तं च ॥२४॥ अहवा निवायणाओं मंगलमिड्रत्थपगड्पचयओं। सत्थे सिद्धं जं जह तयं जहाजोगमाओड्जं ॥२३॥ मंगिजाएऽधिगम्मइ जेण हिअं तेण मंगलं होइ। अहवा मंगो धम्मो नं लाइ तयं:समादते॥ २२॥ प्राप्यते येन कारणेन तेन कारणेन मङ्गलं भवति, अथवेति प्रकारान्तरप्रदर्शनार्थः, मङ्ग इति धर्मस्याऽऽच्या 'ला आदाने' लापविद्रावणमिति पर्यायः, अथास्य तन्वं शब्दार्थरूपमभिधित्सुराह— - 2% =

मङ्क्यने-अलंकियतेऽनेन शास्त्रमिति मङ्गलं, एवं मन्यते-ज्ञायतेनानेनात्र विद्यो न भवतीत्येवं प्रतीयत इति भावना, तथा माद्यन्ति-ह- ||१८| ॥ १६ ॥ मेद्त आह्-'नामाइ चउच्चिहं ते चे'ति गाथार्थः ॥२४॥ तत्र नाममङ्गलं स्थापनामङ्गलं द्रन्यमङ्गलं भावमङ्गलं चेत्यतो नामलक्षणाभिधि-गलनं गालो नाश इत्यर्थः, मार्गलयनाद्वा मङ्गलं,स च सम्यग्दर्शनादिः,उपसंजिहीपुराह-इह-अस्मिन् प्रस्तावे एवमादि नैरून्ताः-शब्द-विदो भाषन्ते-ज्याचक्षते शास्त्रवशतो-ज्याकरणानुसारेण, कियदत्र पुनन्यां रुपास्यामः १ ॥ साम्प्रतं 'तत्त्रपर्यायभेदेन्यां स्थे ति ॥२३॥ 'मंगे'त्यादि, मां गालयति भवाद्रिति मङ्गलं, गालनं-अपनयनं भवः-संसारः,गाह्नस्य वा मा भूद् गालो-विन्नो भिवष्यतीति, इष्टार्थप्रकृतिपत्ययोपादानात्, शेषं प्राप्नत्, अथवा निपातनान्मङ्गलं, यदा चैवं तदा 'इड्टत्थे'त्यादि सर्वे पठनीयं भावनीयं चेति गाथार्थः यथाभियेतार्थमायोज्यं-आयोजनीयं, स्वविद्यापरिज्ञानफलत्वात् शास्त्राध्ययनस्येति। अथवा निपातनान्मङ्गलं,किविशिष्टाद् १-इष्टार्थो प्र-क्रतिप्रत्ययो यस्मिन् तत्त्या तस्मात्, किमत आह-'सत्ये' इत्यादि, पच्छद्धं पूर्वतत्, अथवा निपातनाद् मङ्गलं, किमुक्तं भवतीत्याह-लातीति मङ्गलं-यम्मीमाद्ते, यम्मोपादानहेतुरित्यर्थः, इति गाथार्थः ॥२२॥ 'अह्वे'त्यादि,अथया निपातनान्मङ्गलं कियते, कथिमि-ध्यन्ति, तथा मुदिता भवन्ति,एवं शेरते-अनेन विघाभावतो निष्पकम्पा भवन्तीति, तथा गम्यते-अन्तं नीयतेऽनेनेति मङ्गलं, एवं मख-न्तेऽनेनेति मज्ञलमेवमादि, एवं शाख्ने-व्याकरणे सिद्धं-प्रतिष्ठितमुपलब्धं वा यद् मङ्गलं यथा येन प्रकृतिप्रत्यययियानेन तद्यथायीगं-त्याह-इष्टार्थमक्रतिमन्ययतः,तत्र इष्टो यथा विवक्षितोऽथों यासां प्रकृतीनां ता इष्टाथाीः प्रकृतयः, तद्यथा-'मिक मण्डने' 'मन् ज्ञाने' | 'मदी हुंपे' 'मुद् मोद्खमगतिषु' 'मह पूजायां' इत्येवमादि, प्रत्ययस्तासामलच् इति, ततश्च मङ्गलिमिति रूपं भवति,तेनैतदुक्तं भवति— त्सया ताबदिद्माह—

= 2 = नभिषेयं, किभूतमिति चेत्-स्थितं भृतकदारके यदिन्द्रनाम-इन्द्रसंज्ञेति सामध्यदि गम्यते,कथं स्थितमित्याह-'स्थितमन्यार्थे' प्रति-ष्ठितमन्यस्मिन् पिण्डे, परमार्थतो देवाधिदेवस्थानात्, अथवा स्थितमन्वर्थे-प्रतिष्ठितमन्वर्थसंज्ञानिवन्धनवतीन्द्रार्थं, इन्द्रनाद् इन्द्र इति-इह पयोंया:-अभिनार्थमतिपादकाः इन्द्रः शकः पुरन्द्रो मघवान् वज्रपाणिरित्याद्योऽभिघेयपरिणामारतेरनभिषेयमिति पर्याया-कृत्वा, अत एवाह—'नद्रथेनिरपेक्नं' इन्द्राथिनिरपेक्षं,संज्ञाच्यवहारायारीप्यमाणत्वात्,इदं नाम्नो लक्षणं, अथवा याद्यच्छिकं नाम,अन्य-प्रायेण-प्रायशो बाहुल्यमङ्गोक्रत्य कस्यचिद्पान्तराल एवापनीयमानत्वात्, यनु स्त्रोपदिष्टं 'नाम आवक्हियं'ति तत्प्रतिनियतजन-पदसंज्ञामेवाङ्गीकृत्य, यथोत्तराः कुरव इत्यादि ॥ २५ ॥ 'ज'मित्यादि, यत्युनः, युनःशब्दो नामस्थापनाया लक्षणभेदप्रतिपादनार्थः, यत्पुनर्वस्तु नद्यंशूर्यं सद्मावार्थशूर्यं सत् नदिभिप्रायेण-भावेन्द्राभिषायेण क्रियते-स्थाप्यते, काष्ठपुर्साच्यकम्मक्षिनिक्षेपादाविति गम्यते, कथं तद्मिप्रायेणेत्याह-तारिसागारं निराकारं प्रायेण वा, वाशब्दस्य भिन्नक्रमत्वात्, कियन्तं कालमित्याह-इत्वरं-त्रावतमानित्वात् , डिरथवत् , विवक्षया देवद्ताद्यप्नवर्थशून्यत्वात् , तथा यावद्र्व्यभावि च यत् , कि यावद्र्व्यभाव्येव १, नेत्याह— स्तीकं कालं'इतरं च'ति यावत्कथितं कालं, तत्रेत्वरकालमिह स्याद्, इतरं तु देवलोकादौ, तिष्ठतीति स्थापनेतिकृत्वा, 'सा ठवण'ित तहरत स्थापना, स्थापना चासौ मङ्गलं च स्थापनामङ्गलमिति गाथार्थः ॥२६॥ उभयत्रोदाहरणमाह— 'जहे'त्यादि, यथा मङ्गलिमह जं पुण तयत्थसुझं तयमिष्पाएण तारिसागारं। कीरइ व निरागारं इत्तरमियरं व सा ठवणा ॥२६॥ पज्जायाणभिधेयं ठिअमण्णत्थे तयत्थिनिरवेवावं । जाइच्छिअं च नामं जावद्व्यं च पाएणं ॥२५॥ जह मंगलिमिह मामं जीवाजीवोभयाण देसीओ। रूढं जलणाईणं ठवणाए सोरियआईणं ॥२७।

्र | द्रव्यक् निजेगाव० | १५ | नाम रुडं-संज्ञा प्रयुना ज्वलनादीनां देशीतस्तस्य जीवस्य, मंगलमिति नाम सिन्धुविष्येऽसेः, अजीवस्य लाटदेशे द्वरकवलनस्य, 'दचते' 'दच्चं'ति सर्वपदेषु सम्बन्धः, किमुक्तं भवति १ 'दु द्रु गतौ' तत्रथ द्रवतीति द्रच्यं, स्वपयिषान् पाति रक्षति चेति दिसमुदायो द्रव्यमिति भावनीयं, तथा भटयं-योग्यं भावस्य-भाविनः पर्यायस्य यत्तद् द्रव्यमिति वर्तते, तथा 'भूतभावं चे'ति भावः, तथा द्रयत शति-स्वपयिगेर्गस्यते मुच्यते चेति भावना, 'विवशांतश्र कारकाणी'ति, तथा 'दोरवयवो'ति 'द्र' इति सत्ता तस्या अवयवो विकारी वा, तथा गुण्यन्त इति गुणाः, संख्यायन्त इत्यथः, तेषां संद्रवणं संद्रायः, समुदायभवनमित्यथः, ततश्र रूपा-भूतो भावी यस तत्त्रथा तच, चशब्दात् पुरस्कृतपथात्कृतभावं वेति गृह्यते, तथा 'जं जोग्ग'ति इह तु विशेषेण भव्यमधिकियते, पोग्यं यदित्यर्थः, द्रव्यं च तन्मंगलं चेति द्रव्यमङ्गलिमिति गाथार्थः ॥२८॥ तच द्रधा-आगमनोआगमभेदात्, तत्र आगमतसाबदाह् मगलग्रदाथज्ञानावरणक्षयोषश्मसंस्कारानुरज्ञितमनाः, तज्ज्ञानलन्धिमानित्यथैः, ननु यदि तज्ज्ञानलन्धिमान् किमिति तरि द्रव्यमं-नुपयुक्तो वक्तोति सम्बन्धः, उपयोगशून्यो मंगलाध्येता, ज्ञानशून्यः प्रज्ञापक इतियावत्, किंविशिष्ट इत्यत आह—'मंगलका ज्वान्दानुवासितो' 'आगे'त्यादि, 'आगमतः' आगममाश्रित्य, आत्मदेहश्चव्यानिषक्रित्यित्यािमायः, द्रव्यमंगलिमिति गम्यते, कोऽसावित्यत आह-अ जड़ नाणमागमो तो कह दब्वं दब्वमागमो कह गु?। आगमकारणमाया देहो सदो य तो दब्वं ॥३०॥ आगमओं ज्युवउत्तो मंगलसहा युवासिओ बता। तन्नाणल द्विसहिओऽवि नोवउत्तोत्ति तो दन्वं ॥२९॥ दवए हुयए दोरवयवो विगारी गुणाण संदावो । दब्वं भव्वं भावस्स भूअभावं च जं जोण्गं ॥२८॥ ु उभयस्य यन्द्नमालायाः, स्यापनायाः स्वस्तिकादेः स्यापनामंगलता रूढेति गायार्थः ॥२७॥ द्रन्यलक्षणमाह—

गाथार्थः ॥२९॥ तत्रैतत्स्यात्-कोऽयमागमो यमाश्रित्यायं द्रच्यमंगलमिति, अत्रोच्यते, ज्ञानं, चोदक आह—-'जई'त्यादि, यदि ज्ञान-🖔 | गलमयमित्यत आह-'तन्नाणलद्भिसहिओऽवि' मंगलज्ञानावरणक्षयोषशमवानपि नोषयुक्तस्तत्रेति, यस्मादेवं 'तो' ततः द्रव्यमिति | तस्मादागमतो इन्यमंगलमिति विरुद्धं, उन्यते, आगमस्य-कार्यरूपस्य कारणं-मूलं, किमत आह-आत्मा देह: शब्दश्र, 'तो' ततो इन्यमागमः, देहादिषु तदुपचारतया कारणे कार्योपक्षयादिति गाथार्थः ॥३०॥ अधुना को नयः किमागमतो इन्यमंगलिमच्छतीत्य-मागमस्ततः कथं द्रव्यं १, येनायमागमतो द्रव्यमंगलं स्यात्, द्रव्यं चेत् कथमागमो १, द्रव्यस्य द्रव्यत्वादागमस्य च ज्ञानत्वात्, (कं) निवं निरवयवमक्षियं सब्वगं च सामन्तं। निरसामन्नताओ नित्थ विसेसो खपुरफं व ॥ ३२॥ सामन्नाङ विसेसो अन्नोऽणन्नो व होज्ञ ? जङ् अण्णो । सो नित्य खपुष्कंपिवऽणण्णो सामन्नमेव तयं ॥३४॥ चूओ वणस्सइन्चिय मूलाइगुणोत्ति तस्समूहो न्व । गुम्मादओऽवि एवं सन्वे न वणस्सइविसिद्या ॥३३॥ तुस्त्रमयते को णु विसेसोऽभिहाणओ अन्नो ?। तुस्तिनेऽवि इहं नेगमस्स वत्यंतरे भेओ ॥ ३८॥ न विसेसत्थंतरभूअं अत्थि सामण्णमाह बबहारो । उबलंभञ्बबहाराभावाओ खरविसाणं व ॥ ३५॥ जं णेगमवबहारा छोअन्ववहारतप्परा सो य । पाएण विसेसमओ तो ते तन्गाहिणो दोऽवि ॥ ३७॥ च्याईएहिंतो को सो अण्णो वणस्सई नाम ?। निथ विसेसत्थंतरभावाओं सो खपुष्कं व ॥ ३६॥ एगो मङ्गलमेगं णेगा णेगाई णेगमनयस्स । संगहनयस्स एकं सब्बं चिय मङ्गलं लोए

नैगमनयस्य हि 'एगोऽणुबउनो एगं दब्बमंगलं, णेगा अणुबउना णेगाइं दब्बमंगलाइं' सामान्यविशेषसङ्ग्राहित्वात्, 'लोए | तेरेकाद् , व्यतिरेके चातत्त्वप्राप्तेः, सामान्यस्य च भुवनेऽप्येकत्वादिति गाथार्थः ॥३१॥ आह च--'एक्षो'इत्यादि, एकं-एकसंख्यो-मामि जंबुदीये बसामी' (अनु०) त्यादिबचनात्,संग्रहनयस्य तु सर्वस्मिन्नपि लोके एकमेव द्रव्यमंगलं, सर्वेषां मंगलत्वसामान्याव्य-तमसहायत्तात्, एकमपि श्रणिकं स्वादित्यत आह-'नित्यं' अनवायि, नित्यमप्याकाशवत् सावयवं स्यात्, निरवयवत्वे प गस्यो-्यासमयायोग इत्यत आह-'निर्चयचं' निरंशं पूर्वापरकोटिशून्यत्वात्, निरवयवमप्यणुवत् सिक्तं स्यादत आह-'अत्थियं' परिस्पंद्राहितं, यतश्रैकमिकियं च सचीरं च सकल्लोकावाप्रसत्ताकं च, एवं च क्रत्वेदमेवेहास्ति, नान्यद्वस्त्वन्तरं अनयबुद्धा-शनत्वात् , तथाहि-'निस्सामन्नद्ताओ' सामनिविरहियताओ, 'णित्थ विसेसो म्बपुष्कं व' विशेषो-घटादिः, तसाद्रश्यकमेव रंगलं, संवेषां मंगलसामान्यानुगमादिति गायार्थः ॥ ३२॥ अथैतद् विजिघटयिषुन्धेवहारश्रोद्यति–नैकमिदं, किन्त्वनेकानि, कथं १, इत्यतः किमेवं शून्य इवास्मिन् जगतीदमिभिहितं, यदुत 'निस्सामन्ननाओ' इत्येवमादि, संग्रह आह-ननु यत एव वनस्पतिरित्याका-किमेतायताऽत्र तद्व्यतिरिक्ते तद्बुद्धिरनुभूयते १ येनेवं भवता गज्यंत इति अयैतन्मतमेवास्थाय सहद् भूत्वा मुरिरमुमेवार्थमाह— यथा यनरपतिरित्याकारिते ग्रुअगुल्मलतावितानविरुधाद्य एव विशेषाः प्रतीयन्ते, एवं मंगलमित्युक्ते तद्विशेषानेष प्रतिपत्त्यामहे सिते गुआद्यः प्रतीयन्ते, अत एव ते तदनर्थान्तरास्तत्यत्ययहेतुत्वात् हस्तस्यैगांगुलयः, किं यदि नाम हस्त इत्याकारितेऽञ्जलयः प्रतीयन्ते 'चूओं इत्यादि, इत् चूतो युक्षविशेषः विशेषतया परिकल्पमानो वनस्पतिरेव-सामान्यमेवेति प्रतिज्ञा, मुरुकन्द्रकन्यत्वम्पत्रप्राना-जो सामणणग्याही स नेगमो सङ्ग मञ्जो अह्वा। इयरो वबहारमिओ जो तेण समाणनिहेसो ॥ ३९॥ 1 30 1

माह—-'सामे'त्यादि, प्रथमविकल्पे दूषणं-यद्यन्यो नास्त्यसौ निःसामान्यत्वात् खपुष्पवत्, अथानन्यः सामान्यमेवासौ तदनन्यत्वात् | चम्पकाशोकप्रनागनागाग्रसङ्गांड्योत्योऽथन्तिरो वा कल्पेतानथन्तिरो वा १, अर्थान्तरश्रेत् नास्ति वनस्पतिविशेषाथन्तिरमावान्नि-णे'त्यादि, 'ण विसेसेहिंतो अत्थंतरभूतं सामण्णं वणस्सइ'त्ति, क एवमाहेत्याह—च्यबहारः विशेषसामान्ययोः घ्यवनाद्धरणाच व्यवहारः,. ∣ | लादिगुणत्वाद् चूतादिसमूहवत्, सिद्धश्र द्यान्त आवयोरिति, एवं गुल्मोऽपि, तत एव हेतोस्तद्ददेवेति, आह च-गुल्मादयोऽपि विशेषा | तत्स्वात्मवत्, सामान्ये वाऽतिपक्षपातितया विशेषोपचारः क्रियते, नचोपचारेणार्थतन्वं चिन्त्यते, बस्तुस्थितिस्थितत्वाद् धीधनानां, त-एवं-यथोक्तं, न वनस्पतेविशिष्टाः, न भिना इत्यर्थः, भेदे मृदादिमयत्वप्रसंगात् ॥३२॥ अथ व्यवहारं प्रतिकृलं ज्ञात्वा संग्रह डपचय-विशेषत्वात् स्वपुष्पवत् संग्विषाणवदेव वा, अनथान्तरश्रेत् त एवासौ, तद्नथन्तिरत्वात् तन्मूर्तिवत्, विशेषेषु वाऽत्यनुरागितया वनस्प-०संतरू वेहिंती) अत्थंतरत्त्वाओं स्वपुष्पवत्-आगासकुसुमं वेति गाथार्थः ॥३६॥ कि पुनिस्मावेवं प्रतिपन्नावित्यत आह—'ज'मित्यादि, तथा नैगमांश्रश्न, एकग्रहणे ग्रहणं तज्जातीयानामितिकृत्वा, तज्जातीयत्वं च विशेषाभ्युषगमाविशेषात्, कुत इत्याह-डबलम्भामाबाद्, अत्यन्तानुपलब्धेरित्यर्थः, खरविषाणवदिति द्यान्तः, तथा व्यवहाराभावात् , शेषं तदेवेति गाथार्थः ॥ ३५ ॥ तथाहि—'चूचे'त्यादि, स्मादेकमेव तद् द्रव्यमंगलमिति गाथार्थः ॥ ३३ ॥ एवं संग्रहेण स्वपक्ष उक्ते व्यवहारनैगमावाहतुः—ननु त्वयाऽप्येवं वनस्पतिबंकुल-तिरित्युपचारः क्रियते,न चीपचारेणार्थतन्वं चिन्त्यते,बस्तुस्थितिस्थितत्वाद् बुद्धिविभवानां ॥३४॥ तथा चेतन्मतमास्थायाधुना क्षरिराह— 'चूयाईएहिंतो को सो अण्णो बणस्सई नाम' यो बणलेपादाबुषयुज्यते, 'तम्हा णत्थि सो विसेसत्थंतरभावाओ-विसेसेहिंतो

यतो नेगमच्यववहारौ होकसंच्यवहारप्रवर्णो, स च त्यागादानादिच्यवहारः प्रायेण विशेषेरित्यतस्तौ विशेषप्राहिणाविति गाथार्थः ॥३७॥-

अत्राह्—'तेसि'मित्यादि,नयो:-नैगमांशब्यवहारयोः तुल्यमतत्वे-प्रभूतद्रब्यमंगलाभ्युपगमतः सद्याभिपायत्वे को जु विशेषोऽ- 🖟 गया या यस्त्यपेक्षया सर्वनयानां द्रज्यपयीयास्तिकनयद्वयेऽवरोधस्तथाऽनयोरापि विशेषमात्रतायामिति गाथार्थः ॥३८॥ 'जो'इत्यादि, | न्यो १, न क्विदित्यिमिप्रायः, कि सर्वया नेत्याह-'अभिधानतः' अभिधानतस्त्वस्तीत्यिमिप्रायः, तुल्यत्वेऽपि-समानतायामि भजु-अकृटिलं मुत्रयतीति मजुस्त्रसास्य मजुस्त्रस्य, किमत आह-यनमंगलं तदेकं-असहायं, किंचिशिष्टमित्यत आह-स्वकं -आत्मनीनमपरायनं, किं नयान्तरद्शेनेनापि १, नेत्याह-'साम्यतं' वर्तमानक्षणभाज्येव, अत्रैवानभिमतप्रतिपेधमाह-'नातीतम-रृष्ट्-द्रव्यमंगलाधिकारे नैगमस्य व्यवहारेण सह वस्त्वन्तरे सामान्यविशेषाभ्युषणमलक्षणे मेदो बोद्धव्यः, अर्थतोऽपीति वाक्यशेषः, नेऽस्य सम्बन्यः १, अथवा तेसि तुल्यमतत्वरूयापनेन सामान्यविशेषद्वयग्राहिणो नैगमस्य द्वि (मेदत्वेन सामान्यग्राहिणस्तस्य संग्रहं ातत्वेन विशेषग्राहिणो ज्यवहारे प्रवेशादि)ति॥ आह-एवमेतावेव वस्तुसन्तौ, नायं, परिकल्पितत्वादिति, अत्रोच्यते, नैतदेवसुपरिष्टात् णुत्पन्नं' नातीतानुत्पनश्रणभाज्यपीत्यर्थः, 'मङ्गलिमिष्टं' मंगलमभिरुचितं, द्वितीयानभिमतप्रतिषेयमाह-'परक्कं वा' परकीयं वा, गयिपित्तिमस्योऽपि चार्ष उच्यते, शिष्यमतिपरिकर्मणार्थत्वादस्य शास्त्रारमस्य, त्रिविवाश्र शिष्याः-केचिदुद्घटितज्ञाः केचिन्मष्यमाषेयः केचित् प्रपञ्जितवेतार इति गाथार्थः ॥ ४० ॥ अमुमेवार्थं यथायोगं प्रयोगद्वारेणाह—'ने'त्यादि, नातीताचुत्पन्नं ऋज्वत्रस्यास्ति, नातीयमणुष्पन्नं परकीयं वा पओअणाभावा। दिहंतो खरसिङ्गं परधणमह्वा जहा विफलं ॥ ४१॥ उज्जुसुअस्स समं संपमं च जं मङ्गलं तमं एकं। नातीतमणुष्पन्नं मङ्गलिमिङं परकं च ॥ ४०॥ वेशेषाभियानादिति गायार्थः ॥ ३९ ॥ = 22

- 23 - 23 - -प्रयोजनाभावात्-प्रयोजनाकरणात्, 'दिइंतो खरसिगं' खरविषाणवत्, 'परघणमहवा जहा विफलं'ति, अथवा परघनवद्, यथा परधनं प्रयोजनाकरणान्मम नास्ति एवमतीतानुत्पन्नमपीति, 'परकीयं वे'ति परकीयमपि नास्ति प्रयोजनाकरणात्, दिइतो जम्हा' इति, यसात् 'जानन्' अवबुध्यमानो, मंगलिमिति गम्यते, नानुपयुक्तो-न ज्ञानशून्यो भवति,त्रस्य ज्ञानान्तरीयक-गता मे बन्ध्यावदिति भावना, अपि च-न चासावनुषयुक्तो मंगलिमिष्टं, तद्रथृशून्यत्वात्-मंगलार्थशून्यत्वात् , पापवत् ,तस्मादमी भाव-त्यात् , तथाऽनुपयुक्तो या तत्र 'न जानीते' नावबुध्यते, तिद्ति गम्यते, यसात् 'जाणाए अणुचडने'ति ब्रुवते राब्दादयः-शब्द-तमभिरूडेवंभूताः 'अवस्तु' असदिति गाथार्थः ॥४२॥ हेतुमाह—'हेऊ'इत्यादि, विरुद्धधमध्यासितन्वाचेतनारहिंतजीववत् , एतदुक्त ावति-यथा जीवश्रेतनारहितश्रेत्येतद्वस्तु, विरुद्धत्वादु, एव मागमतोऽपि इच्यमंगलमिति, यदि जोऽनुपयुक्तो न अनुपयुक्तो ज्ञो न, मङ्गलपयत्थजाणयदेहो भव्यस्स वा सजीवोऽवि । नोआगमओ दव्वं आगमरहिओस्ति जं भणिअं ॥ ४४ ॥ हेऊ विरुद्धधम्मत्तणा हि जीवो व्व चेअणारहिओ। न य सो मङ्गलिमिइं तयत्थसुन्नोति पावं व ॥ ४३॥ अहवा नो देसिम नोआगमओ तदेगदेसाओ। भूयस्स भाविणो वाऽऽगमस्स जं कारणं देहो ॥ ४५॥ जाणयभन्वसरीराइरित्तमिह दन्वमंगलं होह । जा मंगछा किरिआ नं कुणमाणो अणुवन्तो ॥ ४६॥ बरविषाणमिति गाथार्थः ॥ ४१ ॥ इति ऋजुसूचः । शब्दाद्यस्त्वागमतो इन्यमंगलमिति न मतिपद्यन्ते, कसात् ?— जाणं नाणुवउत्तोऽणुवउत्तो वा न जाणहं जम्हा । जाणंतोऽणुवउत्तोति चिंति सहादयोऽवत्युं ॥ ४२ ॥ नंगलग्राहिण एव, उक्तमागमती हन्यमंगलमिति गाथार्थः॥ ४३ ॥ अथ---6 -7

आयं तायदाह-'म इत्वपयत्थजाणयदेहो ववगयज्ञतचाविये'त्यादिगुणविशिष्ट इति वाक्यशेषः, तथा 'भञ्चस वा सजीवोऽवि'देह |४|॥ २४॥ ॥अशा अथवेति प्रकारान्तराथीः, तत्रथ 'नो' इति णोकारः 'देसंमि'त्ति देशवचनो या बक्यते, तत्रथ 'नोआ्गमतो दञ्जमंगल'- 🖟 ङ्यति'आगमकारणमाता देहो सदो'ति चचनात् श्रीरमेवागमतो द्रच्यमंगलमुक्तमासीदिहापि च तद्वेत्यविशेषात् पौनहक्त्यदोष | र्यतायामुदाहतिः-'नित्य पुढवीविसिट्टो घडोति जंतेण जुज्जर् अणण्णो।जं पुण घडोति पुञ्चि नासी पुढवी तओ अन्नो'॥१॥ अथ गुपै-मगलज्ञानाज्यमतिज्ञानस्य समचायिकारणं आत्मा, न तु शरीरं, अतः कथं शरीरस्य कार्येकदेशतेति, उच्यते, संसारिशरीरसंसायितिने-रेकान्तेन विभागाभावात्, उत्तञ्च-"अन्नोऽन्नाणुगयाणं इमं च तं चित विभयणमञुनं। जह खीरपाणियाणं" इत्येवमादि । अथ य-आह-भूतरस युनस्य भाविनो वा वत्स्यंद्युन्या आगमस्य-मंगलज्ञानलक्षणस्य यद्-यस्मात्कारण-निमिनं देहः-गरीरं, एतदुक्तं | ानति-मंगलज्ञानं कार्यं कारणं देहः, कारणं च कार्यस्यैकदेशे वत्तेते यतोऽतः 'नोआगमतो' इत्यागमेकदेशतः, कारणस्य च कार्यक-ति यत्ते, एकमतीतकालनयानुब्रम्या, अपरं तु एष्यत्कालनयाऽनुब्न्या, मधुब्तवटह्धान्तादिति भावः, गाथापाद्त्रयस्यापि भावाथमाह्-'नोआगमओ दञ्चं'ति नोआगमतो द्रज्यमंगलमुच्यते, तच त्रेया स्त्रोक्तं 'जाणयसरीरद्ज्यमंगल' मित्येवमादि सर्वमुजारणीयं, अागमरहितोत्ति जं भणियं/ति आगमरहितत्वादिति यहुक्तं भवति, कुत एवं चेत्, उच्यते, नोशब्दस्य सर्वप्रतिपेयवचनत्यादिति मिति कोऽभः १ इत्याह-'तदेगदेसाओ'ति मंगलज्ञानेकदेशात्, किं १, अयं देहो नीआगमतो द्रव्यमंगलिमिति प्रक्रमः, कृतः १ इत्यत निष य ह भावमंगलकारणओ मंगलित निहिंह। नोआणमओ दब्वं नोसहो सब्वपिसेहे॥ ४८॥ जं भूयभावमंगलपरिणामं तस्स वा जयं जोग्गं। जं वा सहावसोहणवत्राह्मणं सुवण्णाह्रे ॥ ४७॥ 300

🖟 🏽 इति, तन्म, तत्र मंगललब्ध्याधारस्य विवक्षितत्वात्, अनयोस्तु तच्छून्ययोसित गाथार्थः ॥४५॥ अथ—'जाणे' त्यादि, पुन्बद्धं कंठं, 🕆 ज'मित्यादि,यङ्–आत्मश्रीपवस्तु भूतो-बृत्तः भावरूपः-क्रियामंगलपरिणामो यस्य तत्तथा, 'नोआगमतो दब्वं'ति नोआगमतो द्रव्य- | हतमादित्याह-या माङ्गल्या किया मुखबक्षिकादिप्रत्युपेक्षणा तक्षणा तां कुचेन्ननुपयुक्तश्च 'अनुपयोगो द्रव्य'मिति बचनात आगम-हि वै समाख्यातः। सर्वज्ञीरिन्द्रादिवदिन्द्नादिकियानुभवात् ॥ १॥" भावतो मंगलं २ अथवा भावश्रासौ मंगलं चेति,तद् द्विभेदं, आ-जं जोग्गं, शेषं प्राप्तत्, तथा जं वा स्वभावेतेव शोभनवणादिगुणं, किश्च तदित्याह-सुवर्णम्, आदिशब्दान्मरकतवज्रेन्द्रनीलवेंड्यंप-बरागादिपरिग्रहः, तिकिमित्यत आह-तद्पि च भावमंगलकारणत्वान्मङ्गलमेवेति निहिंछं 'ज्ञारीरभच्यश्रीरच्यतिरिक्तं दृध्यक्षतसुक-मंगलं च तत् श्वतं चेति २ मंगलज्ञानमित्यर्थः तस्मिन्तुपयुक्तो २, वक्तिति गम्यते,आगमतो भावमंगलं भवति, ज्ञातुक्तन्मयत्वात्, तोऽसुपयुक्तद्रव्यमंगलवत्,व्यतिस्कित्वं त्वस्य तयोज्ञीनापेक्षित्वादस्य तु कियापेक्षित्वादिति गाथार्थः ॥४६॥ अथ कियापेक्षयैवेतदाह— मंगलं, 'नोसाहो सब्बपाङिसेहे'ति नोशब्दस्य सर्वप्रतिषेधत्वात्,ज्ञानपक्षे ज्ञश्रीरद्रब्यमंगलवत् , तथा 'तस्स वा' भावमंगलपरिणामस्स णाँदी'ति वचनादिति गाथाद्रयार्थः ॥ ४७–४८ ॥ तदेवमुक्तं द्रव्यमंगलं, अथ भावमंगलं, "भावो विवक्षितक्रियानुभूतियुक्तो अहवेह नमुक्काराइनाणिकिरिआविमिस्सपिरिणामो । नोआगमओ भण्णइ जम्हा से आगमो देसे (सो) ॥५१॥ सम्महंसणनाणचरित्तोवओगपरिणामो। नोआगमओ भावो नोसहो मिस्सभावंमि॥ ५०॥ मंगलसुयडबडतो आगमओ भावमंगलं होइ। नोआगमओ भावो सिविसुद्धो त्वाइयाईओ ॥ ४९॥ गमनोआगमभेदात्, तत्र---

प्रकारान्तरायीः, इह-नोआगमतो भावमंगलाधिकारे नमस्करणं नमस्कारः, अहेदादिभणतिरित्यर्थः, स आदियेषां स्तोत्रादीनां ते नाममः, ज्ञानस्यापि सद्धावात्, अतोऽसौ नोआगमतो भावमंगलं, यतः 'नोसहो मीसभावम्मी'ति गाथार्थः ॥ ५० ॥ अथवेति संनाद्म्यानं, यथा कोऽयं १, घटः, किमयमाह १, घट इति, किमस्य ज्ञानं १, घट इति, तथाऽभिनिपिति च यज्जानं तद्ज्य-ेट्ट) नमस्कारादिज्ञानक्रिये ताभ्यां विमिश्र इति विग्रहः, युनविशेषणसमातः, स किमित्यत आह-नोआगमतो भण्यत इति, कस्मादित्याह १८ –यस्मात् 'से' अस्य-एतावतः परिणामस्य आगमी-नमस्कारज्ञानीषयोगः एकदेशोऽवयवभूतः। तदेवं मंगलचतुष्टयमावेदितमिति गा-तिरिक्तो जाता नछश्रणोऽभिगुणते, अन्यथा तञ्ज्ञाने सत्यपि नोपलभेत, अतन्मयत्वात्, प्रदीपहस्तान्थवत् पुरुषान्तरवद्दा, न नानाकारं नतु कथिमद् मंगलोपयोगमात्रात्तन्मयता १, नहाभिनज्ञानोपयुक्तो माणवकोऽभिनरेव भिषतुमहिति, तद्धिकयाऽमसायकत्वादित्यभि-छः मर्वे एव स्वमचां निभ्रदात्मकायं करोति, भरमच्छन्नेन व्यभिचारात्, न चासौ नाग्निरिति, लोकादिमतीतिरिति । 'नोआम-मतो नि नोआगमतो भावमंगलिमित, किमित्याह-भावः, किविशिष्ट १ इत्याह-सुविश्वद्धः-पटीयान्, कोऽसावित्याह-क्षापिका-गाननतृष्ट्यमिति गाथार्थः ॥४९॥ 'अह्वा सम्महंसणणाजारितीवयोगपरिणामो' (जो), स न आगम एव,चारित्रादिसद्भावति, नाप्य-प्रायः १, उच्यतं-उपयोगो ज्ञानं संवेदनमिति पर्यायाः, तत्रथं 'अथोभिष्यानप्रत्ययास्तुर्य्यनामधेया' इति सर्वेप्रवादिनामिन-तज्ञानं, पदार्थान्तर्वाद्विधितपदार्थस्याप्यपिन्छेद्प्रसंगात्, बन्धाद्यभावश्र ज्ञानाज्ञानसुखदुःखपरिणामस्यान्यरवादाकाश्यरेष, न चान-नमस्काराद्यस्तेषु ज्ञानं-उपयोगो नमस्कारादिज्ञानं किया-शिरांस करकमलमुकुलिबधानादिका, नमस्कारादिज्ञानं च क्रिया च दिः, तत्र आयिकश्वारित्रं द्रशंनं च, आदिशब्दादौषशमिको द्रशंनचारित्रादि, सर्वप्रतिरेधयचनत्वात् नोघाब्द्स्येति, अथवाऽऽगमयज्जे

इह नामस्थापनाद्रव्येषु 'अहिहाण'मिति नाम 'दव्यतं'ति द्रव्यता,आद्यन्तग्रहान्मध्यवर्तिनी च करणिरुपग्रहाते, तथा तद्रथेग्र-थार्थः ॥५१॥ तदेवं मंगलस्य मेदतो व्याच्यायां कृतायां काश्चित् अभियानस्याकारद्रव्याविनाभूतत्वाद् 'जस्स णं जीवस्स वा अजी- || वस्स वे'त्येवमादिवचनात्, आकारस्य चाभिधानद्रव्यताऽऽलिगितत्वाद् 'यत् स्थाप्यत' इति वचनात्, द्रव्यस्यापि चाभिधानाकाररूप-इह भावो िचय बन्धुं तयन्थसुन्नेहिं किंथ सेसेहिं?। नामादओऽवि भावा जंतेऽवि ह बन्धुपज्जाया॥५५॥ न्यत्वं चेति चत्वार्यपि वस्तुनि तुल्यानि-सद्यानि, अतः को भाववजितानां-तद्र्यहत्यानां नामादीनां-नामस्थापनाद्रब्याणां भावस्स कारणं जह दब्वं भावो अ तस्स पज्जाओ। उवओगपरिणइमओ न तहा नामं नवा ठवणा॥५४॥ अभिहाणं दन्वतं तयत्थसुन्नताणं च तुद्धाइं। को भावविज्ञिआणं नामाईणं पइविसेसो? ॥ ५२॥ आगारोऽभिष्पाओ बुद्धी किरिया फलं च पाएण। जह दीसइ ठवणिंदे न तहा नामे न दिंबदे ॥५३॥ त्वात् 'द्रवती'त्येवमादिवचनात् त्रयस्यापि च भावशून्यत्वेनाविशेषाद् विशेषमपश्यनाह—

नामद्रव्याभ्यां स्थापनायाः स्पष्टत्वाचादौ स्थापनामेद् उक्त इति गाथार्थः ॥५३॥ अथ नामस्थापनाभ्यां द्रव्यस्य मेदमाह--'यथे'ति

वमविशेषेऽपि यो विशेषस्तमभिधित्सुराचार्थं आह—आकारो-ज्यलत्कुलिश्याराणलोचनसहस्रकुण्डलिकरीटशोभितसिंहासनाध्या-

सितश्चीसन्निधानजनितातिशयो देहसौन्दर्यभावः, कतुश्च सद्भूतेन्द्राभिप्रायः द्रष्टुश्च तदाकारद्शेनात् तद्बुद्धिः क्रिया चोपसेवननम-

नस्तुतिक्कतिरूपा फरुं च पुत्रोत्पन्यादिलक्षणं प्रायेण यथा दृश्यते स्थापनेन्द्रे लोके न तथा नामेन्द्रे नापि च द्रव्येन्द्र इत्ययं ताबद्विशेषो,

तिविशेषः-अन्योऽन्यं भेदो १, न कश्चिदित्यभिप्रायः, एकैकस्मिन् भावरहितत्रित्यसद्भावादिति चोदकगाथार्थः ॥५२॥ साम्पतमे-

ित तत्त्रापणादिति, यदोवं युनरप्येकमेव मंगलमिति, तन्न, कथन्चिद्भेदेऽपि नामाद्यपाधिभेदभिन्नत्वादमीपामिति गाथार्थः ॥५५॥ 🖺 'इस्' इत्यादि। 'इस्' मंगलाविकारे 'भावो चियं बत्धुं' परिणातिमान् किं थ सेसेहिं १, कुतः १ इत्याद्ध-'तदर्थयान्यत्वात्' 🖟 यनिवातिमयश, न तथा, क इत्यत आह-न तथा नाम नापि च स्थापना, असम्भवात्, नाम्नाहित्वतराभ्यां भेदः पारिशेष्यादिति | 🟒 | मेन प्रकारेण 'द्रज्य'मिति द्रज्येन्द्रो 'मावस्य कार्ग्ण' भावस्य नियन्धनं तथा भावश्र तस्य पर्यायो यथा, स च-भाव उपयोगात्मकः | मंगलायंश्रन्यत्वात् भावार्यश्रन्यत्वाद्वा पापवत्, माबो वस्तु तब्लक्षणत्वात् तत्मयोजनत्वादित्युक्तं भवति, उच्यते, नैतदेवमसिद्धत्वादिति, आह च-'मामादयोऽपि भावाः' नामाद्यो भावविश्रेषा इति भावनीयं, कुत्तः १ इत्याह-पद्-यस्मात् तेऽपि वस्तुषयिषाः, तथाहि-अधिकिए इन्द्रगब्द आकारिते सित नामादिभेदचतुष्ट्यं मतीयते, अतोऽमीपां मंगलपर्यायत्वेन तद्यशिरूप्यत्वमतोऽसिद्धो हेतुः, तैसिषे मायायः ॥५८॥ नद्वं मेद्व्याख्यापक्षे समधिते भूयोऽप्यपरेण करणेनाह चोदकः, अथवैतत् त्रितयं घटितं सत्पुनरिप विघटयन्नाह-यथा मंगलमित्यमियानं सिद्वादि नाम च थुत्वा दृष्ट्वा च जिनग्रतिमालक्षणपंक्तिस्थापनां आदिशब्दाद्नगारपद्गदीति गायार्थः। 'अप्यंचे'त्यनेनामीयां प्रकारान्तरेण स्वातन्त्र्यमाह्-नामस्यापनाद्रञ्याणि भावमंगलाद्गानि, भेदाः कारणानि या, कृतः १, पायेण जह मंगलाभिहाणं मिद्रं विजयं जिणिदनामं च । सोजण पेच्छिजण य जिणपडिमालक्षणाहिणि॥५७॥ अहवा मामं ठवणा द्वाहं भावमंगलंगाहं। पाण्ण भावमंगलपरिणामनिमित्तभावाओ।। ५१॥ मात्रमंगलकारणत्वादिति गाथाषेः॥ ५६॥ उदाहरणमाह— ्र 📙 ५७ ॥ तथा व्रन्यादाहरणमाह— 

|५८॥ किं भावमङ्गलवत् तान्यपि पूजनीयानि १ इत्यत आह—'किं पुणे'त्यादि, स्पष्टा ॥५९॥ अत एवमेतद् मेदसिद्धिः,अथवैकव- ॥%॥ स्तुन्येव चतुष्टयमायोज्यमत इत्याह—'अहवे'त्यादिना, अथवा वस्तुनो यद्भिघानं तन्नाम यथोध्वेकुण्डलोष्ठायतष्टनशीवालक्षणो घट | हच्दा, पुनः क्रियामियानं मित्रामियेयत्वस्यापनार्थं, 'भावमङ्गलपरिणामो होइ पाएणं' सनिमित्तत्वाद्पि तथापरिणामस्येति गाथार्थः। 'प्री'त्यादि, परिनिवृतम्निदेहं सिद्धिशिलातलगतं 'भव्ययतिजनं' भविष्यत्साधुवन्दं 'मुवणेमाल्यादि' हत्यादि च कि पुण तमणेगंतियमबन्तं च न जओऽभिहाणाई। तिविवयीअं भावे तेण विसेसेण तं पुर्जं॥ ५९॥ अहवा बत्थुऽभिहाणं नामं ठवणा य जो तयागारो । कारणया से दब्वं कज्जावन्नं तयं भावो ॥ ६०॥ परिनिच्छ्यमुणिदेहं भन्वजङ्जणं मुबन्नमछाई। दर्दूण भावमङ्गलपरिणामो होइ पाएणं॥ ५८॥

भूतं सद्धाव उच्यते, भवनं भाव इतिकृत्वा, तदेवं सर्व वस्तु चतूरूपाविनाभूतं दृष्टं, एवमेव सम्यण्द्शीनच्यवस्थानात् सर्वनयसमूहा-इति, स्थापना तु यस्तदाकार ऊध्वादिः, भाविकपालापेक्षया 'से' तस्य कारणता द्रव्यं, तदेव कार्यापन्नं मृत्पिण्डावस्थायाः शेखरी-बत्थुसक्वं नामं तप्पचयहेउओं सधम्मब्व । बत्धुं नाणभिहाणा होजाऽभावो विवावचो ॥ ६१॥ त्मकत्वादिति गाथार्थः ॥ ६०॥ विषक्षे विवादलक्षणं बाधामाह—

संस्यविवज्ञया वाऽणज्झवसाओऽह्वा जदिच्छाए। होज्ञऽत्थे पडिवती न वत्थुधम्मो जयानामं ॥ ६२॥

बत्थुस्स लक्खलक्खणसंबवहाराविशेहसिद्धीओ। अभिहाणाहीणाओं बुद्धी सहो य किरिया य ॥६३॥

आगारो चिय मइसह्वत्थुकिरियाफलाभिहाणाई। आगारमयं सब्वं जमणागारं तयं नतिथ ॥ ६४॥

भिधानं, कुतः १ इत्याह—'नत्प्रत्ययहेतुत्वात्' वस्तुप्रत्ययहेतुत्वात् , दृषान्तमाह—स्वधमदिय इव-रूपाद्य इव, सिद्धश्रावयोहें-'चत्थु'इत्यादि, वसन्त्यस्मिन् गुणपयांया इति वस्तु-घटादिलक्षणं, तस्य वस्तुनः स्वरूपं, किं तद् १, अत आह-'नाम' अ-तुघेटशब्दात् पटादिच्यचच्छेदेन घटप्रतिपन्यनुभूतेः,न च स्वग्रहणमनर्थकं दृषान्तस्योभयवैकल्यदोषनिवारणार्थत्वाद्, आह-एवं ध्वनि-। परिणामं नाम विवक्षितवस्तुप्रतिपत्तिहेतुत्वात् तत्त्वधमा इव, तन्न, तेषामपि रूपादीनां ध्वनिपरिणामरूपत्वात्, शब्दब्रह्ममात्रत्वाद् पिण्डो कजं पड्समयभावाओं जह दहिं तहा सन्वं। कजाभावाओं निध्य कारणं स्वरिवसाणं व ॥७१॥ एवं विवयंति नया मिच्छाभिनिवेसओ परोप्परओ। इयमिह सब्वनयमयं जिणमयमणवज्जमचंतं॥७२॥ रिंडो कारणमिट्ठं पयं व परिणामओं तहा सन्वं। आगाराइ न वर्धु निक्कारणओं खपुर्फं व ॥ ६८॥ दन्वपरिणामित्तं मोत्तृणाऽऽणारदरिसणं किं तं १। उपपायन्वयरहिअं दन्वं चिय निन्नियारं तं ॥ ६६॥ भावत्यंतरभूअं किं दब्वं नाम १ भाव एवायं। भवनं पहक्लणं चिय भावावती विवत्ती य ॥६९॥ न य भावो भावन्तरमवेक्खए किन्तु हेडनिरवेक्खं। डप्पज्जङ् तयणन्तरमबेङ् तमहेडअं चेव ॥ ७०॥ आविन्भावतिरोभावमेत्तपरिणामकारणमचितं। निचं बहरूवंऽपिय नहोत्व वेसंतरावन्तो.॥ ६७॥ नामाइभेदसहत्थबुद्धिपरिणामभावओं निययं। जं बत्धुमतिथ लोए चउपज्ञायं तयं सन्वं॥ ७३॥ न पराणुमयं वत्थुं आगाराभावओं खपुष्कं व। उबलंभव्ववहाराभावाओं नाणगारं च॥ ६५॥ 1 30 1

धर्मधिमिणोरिति, शेषं तु न्यायानुसारितया स्वधियाऽनुसरणीयम् । अथ विषक्षे बाघादर्शनार्थमाह-'वर्धं न होज्जे'त्यत्रामिसम्बन्धः,

॥ ३१ ॥ 🆄 य'इत्यादि । 'संश्रायचिषयेया'विति यदा न बस्तुधम्मों नाम तदा घट इत्युक्ते वक्त्रा श्रोतुः संग्रयः स्यात्-िकमयमाह १ इति, वि- 🎉 ॥ ३१ ॥ विशेषावि 🏈 तिनेतदुक्त भवति, इत्थं चैतद्कीकर्तव्यं, अन्यथा बस्तु बस्त्वेच न सात् 'अणाभिहाणादि'ति अभिधानरहितत्वाद्वाच्योऽभाव इंव्, अ- | कोत्याचार्य 🔌 विशासमित्र समस्रमेनेन्यां नजैनस्यान सन्धिनामं नुमामानेन नित्यानं सम्मानेन नित्यानं भियानरहिता शुकुशुकेवेत्यर्थः, तत्रैतत्स्यात्-सङ्गीतिमात्रं तत्प्रत्ययहेतुनािभियानं, अकृतसङ्केतस्याभिघानअवणेऽपि वाच्याथिप्रतिषत्तेः, 📙 विशिष्टाकारा संबेति, तथा ऋिया चीत्क्षेपणादिका, किम् १-अभिधानाधीना इति, शब्द एव बस्तु सन् तदायनात्मलाभत्वादितरस्य तु | उच्यते, न, रूपादिष्वपि तत्समानत्वात्, ततश्च स एवानभिरापदोष इति गाथार्थः ॥ ६१ ॥ अपि च निशेषोपरुम्भार्थमाह—'संस-| प्रतिपत्तिरित गाथार्थः ॥ ६२ ॥ अपिच—'बत्धुस्से'त्यादि, 'वस्तुनो' जीवादेः, किमत आह—'अभिहाणाहीणाओ'नि अभिधाना-| यताः,काः १ इत्याह-लक्ष्यं च लक्षणं च संज्यवहारश्रेति लक्ष्यलक्षणसंज्यवहारास्तेषामविरोधेन-अविषय्येण सिद्धयः-मतिष्ठा इति विग्रहः, | भावः, असौ आकार एव,एवकारेणानभिमतप्रतिषेषमाह, किमत आह-'मती'त्यादि, द्र-द्रः, कथं मतेस्तांबदारमगुणत्वात् तस्याश्र ज्ञेया-स्येदं संवेदनं न पीतस्येत्यप्राप्तेरित्यर्थः, शब्दश्राकारवान् पौड्गलिकत्वात् ,वस्त्वपि घटाद्याकारवत् ,प्रत्यक्षसिद्धेः,क्रियाऽपि क्रियावतोऽन-सिद्धिरिति शब्दनय इति गाथार्थः ॥६३॥ आकारनय आह—'आगारो चिय'इत्यादि,आक्रियत इत्याकारो, निरंशो भाव इति प्येयाद्वा पट एव प्रतिपत्तः, अथवाऽनध्यवसायः स्याव्-चित्वामोहः स्याव्, अथवा यहच्छया-अनियमलक्षणया स्याद्रथं-पटलक्षणे | तत्र रुस्यं जीवः रुक्षणमुपयोगः संन्यवहारोऽध्येषणप्रेषणादिः, तथा बुद्धिनिश्रयानुरूषा 'सहो य'ति शब्दसामान्यं, अभिधानं तु प्रति-लम्बनत्वेनाकारवन्वात्, अनाकारवन्वे चानभिमतपदार्थवद्भिमतस्यापि परिच्छेदायोगात्, पीतगद्पदाश्वदिर्भनादावष्यतद्गकारत्वात् नील-शुक्रशुकात्वाद्,अपि चायं व्यवहारः शब्दवता कियेताशब्दवता वेति १, नाशब्दवता अवाच्याभावस्यापि तत्प्रसंगात्, इतरेण चेद्स्मदिष्टा

= तनमात्रं तदेव परिणामः तस्य कारणं यतो द्रव्यं,प्रदीप इव ध्वान्तघटयोरिति, तस्मान्नैतदिति, प्रकृतं आह—यधेवं कस्मान्धेकस्वभा-बत्बाद्ननतकालभाविनोरप्यनयोहेलपैव कारणं न भवतीत्यत आह-'अचिन्त्यम्' अचिन्त्यस्वभावं कमतस्तथावृत्तेः, आह-एवं ब-॥६५॥ द्रच्यनय आह-को हि नाम चेतनावानित्थमभिद्ध्यात्,तथाहि---'द्व्ये'त्यादि,द्रव्यं अनादिमदुत्प्रेक्षितप्यियश्चिलाधारं मुदा-उत्फणादिकार्यस्य प्रत्यक्षसिद्धत्वात् कार्यत्वाच सम्बन्धिशब्दत्वेन च कार्यव्यपदेशप्रधुतेन कारणमात्रं वस्तिति, उच्यते, नैतद्,अस्यावि-मिबतिरोमाबमात्र एव कार्योपचाराद्, उपचारस्य चावस्तुत्वाद्, आह च-'आचिव्भाव' इत्यादि,आविभविश्व तिरोमावश्व तौ तावेव द्धम्मेमात्रतिरोभाव(घटादि)धर्ममात्राचिभोवपरिणामः,द्रब्यस्य परिणामो द्रब्यपरिणामः,द्रब्यपरिणाम् एव द्रब्यपरिणाममात्रं,मात्रशब्दः | प्रतिसमयमुत्प्रेक्षितविचित्रावस्थाप्रतिषेषार्थः,तत् मुक्त्वा-हित्वा किं तदाकारद्यांनं अन्यद् यदुच्यते—'आकारो चिय'एवमादि,ननु द्रच्य- | व्यवहासभावादिति, तदेव विकल्पद्वयं यद्भ्यथायि आयेनेति, विधिमनिषेधाभ्यां काष्क्रपञ्जितिति स्वपक्षे तद्सितत्वस्थिति मित्रा-मेच तत्, किंविशिष्टं १-उत्पाद्व्ययरहितं यतो निविकारं-अवस्थितं पूर्वापरकोटिविमभुक्तं कारणमात्रभुत्फणविफणकुण्डलिताकारस-गिमहे-आकारस्यैवाभ्युपगमाद् घटवदिति,आह च-नाणगारं च वस्तु,किन्तु साकारं सत्त्वाद् दधिवदित्याकारनय इति गाथार्थः। थोन्तरत्वात् तस्य चाध्यक्षसिद्धत्वात्,फलमप्याकारः कारणप्यायत्वात्,अभिधानमप्याकारः शब्देऽन्तभावात्,अत आह—पच्छदं कण्ठयम् ॥६४॥ प्रयोगः-'न'इत्यादि,न परानुमतं वस्तित्यत्र हि परं शब्दमाह, द्रव्यभावनययोरप्यभिमतत्वोष्द्र्येनार्थं,'आकाराभावतो'िति असदाकारत्वात् खपुष्पवत् , अत्रेव पक्षे हेत्वन्तरमाह—उपलम्भामावात् , न हि श्रद्धग्राहिकया सत् परेणेत्थं द्रशियितुं पार्यत इति भावः, तथा। मिन्यतसप्द्रज्यवत्, 'किं हि तत्रापूर्वमुत्पन्नं विद्यमानं वा विगत'मिति वचनादिति गाथार्थः ॥६६॥ अथैतत्त्याद्, अहिद्रज्ये 1 32 1 3

|| हरूपत्वात्, प्राणवस्थात्यागेनोत्तरांवस्थाधिष्ठानतया कस्माद्नित्यं न भवतीत्यत आह-नित्यं बहुरूपमपि च सत्, यतो धनेनैवानादि- ||८ यामप्यसदाकारग्रहस्तथाहि—'पिंडो' इत्यादि । पिण्डो—मृत्पिण्डः कारणमिष्टं—कारणमात्रमभ्युपगम्यते, परिणामित्वात्पयोवत् , सिद्धंश्र 📗 ाताऽऽविभावितिरोभावाध्यासेन बहुरूपेण भवनीयं, क इवेत्याह-नट इव, किंविशिष्टो नट इत्याह-वेषान्तरापन्नो, यथा हि नटो नायक-दृष्टान्तः, 'सञ्च'न्ति यथा ंपिण्डस्तथा सबै मृत्स्थासकोशकुग्रूलादि त्रैलोक्यं वेति स्वपक्षसिद्धिः, परदूषणमाह−आकारादि न वस्तु, उत्तरीत्पतिः ? इति चेत्, अथवा यदङ्गिक्रत्य कायंक्षण उदेति तत्कारणम् ? इति चेत्,अत आह—'नच इत्यादि, 'नचः''भाचः'कायंक्षणल-श्र विनाशश्र,एतदुक्तं भवति-पूर्वकक्षणो निवन्ते उत्तरस्तूत्पदाते, 'आरग्ने सरिसवीवमा' इति वचनादिति गाथार्थः ॥६९॥ यद्यसत्कार्गं कुत वेद्षककपिराक्षसादिपात्रविशेषाननुगच्छन् परमार्थवृत्या स एवासौ एवमत्रापीति गाथार्थः ॥ ६७ ॥ अपि च–कोऽयमबदातिध-कल्पना-यावता 'मवणं पडिक्खणं चिय'ति भवनं प्रतिक्षणमेवानुभूयते,किमुक्तं भवतीत्याह-भावावितः भावोद्भूतिर्विपत्ति-भवन्तीति चेति भावाः, तेभ्योऽथन्तिरभूतं कि द्रव्यं नाम येनोच्यते-द्रव्यषरिणाममात्रमित्येवमादि, ननु भाव एवायं मुहुमुहुरु-निष्कारणत्यात् कारणमात्रानभ्युपगमात् खपुष्पवदिति, स्वातन्त्र्यस्यापनार्थं चैतदिति पौनरुक्त्ययोगः, तथा चैषोऽत्र व्यवहारो -हब्येणाहब्येण चेति,सैव च रमिकेति [नीतिः] द्रव्यन्य इति गाथार्थः ॥६८॥ भावनयः प्राह-'भाव' इत्यादि, भवनानि भूतयो न्मंक्तिमासाद्यतीति, यतदुक्तं भवति-यदि हि किश्चिद्नादिकालीनमवस्थितं सद्दस्त्वन्तरारम्भे व्याप्रियेत ततो न्यारया स्यादियं

'पुञ्जो नित्थ अणागते'ित बचनात्, तथा 'नद्धनन्तरमपैति' उत्पन्यनन्तरं विगच्छति, 'संस्कृतं (यत् सत् तत्)क्षणिक' मिति बचनात्,

क्षणः 'माचान्तरं' कारणक्षणलक्षणं 'अपेक्षते' अज्ञीकरोति, किन्तु 'हेतुनिरपेक्षं' कारणक्षणच्यापारिधुखं 'उत्पचते' समाविभेवति,

ल नामादिन-20 20 20 20 नत्, किमत आह-यद्दस्त्वस्ति लोके चतुष्पयियं तत्सर्वमिति-मयोगः-यत्र शब्दार्थबुद्धिः प्रास्यते तत्र चतुष्पर्यायता यथा घटे, वि-ाचनात्, तथा सर्वामिति प्राप्वत्, अनभिमतं प्रतिषेधमाह—'नित्थ कारणं कज्जाभावातो' कोऽस्यार्थः ?-पिण्डे प्रतिसमयथवनाभ्यपगमा-सुतराम् 'अनचक्यं' अदोषम्, प्रयोगो-जिनमतं तथ्यं समस्तवस्तुपयायाध्यासितपदार्थसंप्राहित्वात् चक्षुष्मतः समन्तात् समस्तहस्ति-दर्शनोल्लापवादिति गाथार्थः ॥ ७२ ॥ तथा च— 'नामाती'त्यादि, नामादयश्र ते मेदाश्रेति, मेदाः-पर्यायाः, तेषु नामादिमेदेषु पक्षे शराश्यक्षं, चतुणांमप्यन्योऽन्याविनाभाव इति भावनीयम्, 'आकारविधुक्तं.नाम, आकारो नामवर्जितः । शुक्शुकावांदे'त्येवमादि-तादिति तत्काय क्षणरूपं, किं सहेतुकं?, नेत्याह-अहेत्तन एच-निहेतुकमेव, अत एवीक्तं-"णिब्बुया णेव चिडंति,आरग्गे सरिसवीवमा" इति, अत्र हि भूरि वक्तव्यं तत्तु ग्रन्थान्तरेभ्यो भावनीयमिति गाथार्थः ॥७०॥ अपिच-कोऽयं शास्त्रखेदितधियां द्रव्यमात्रग्रहः, तथाहि-'रिपंडो' इत्यादि, पिण्डो-मृतिण्डः कार्यं, नतु कारणमित्यभिप्रायः, ग्रतिसमयभवनात् यथा दघीति द्यान्तः, 'झटित्येव कथं युवे'ति ावात खराविषाणवादिति, अपि चायं लोकन्यवहारो भावाहा भवेदभाबाह्रति सैव नीतिरिति भावनय इति गाथार्थः 11७१॥ अथोप-नामाकारद्रव्यमावेषु, शब्दार्थे बुद्धिः स एव परिणामः २ तस्य भावः-उत्पत्तिः २ तस्मात् व्भियत्तम् अस्वलितं सदाकालिमिति या-हत्याह-'मिध्याभिनिचेशातो' मिध्यात्वाभिमानाहिभ्यः 'परोष्पर्तो' मिथः,पयोगश्रात्र-मिध्याद्ययो नामाद्यः,एकांश्रग्राहित्वेना-|म्पूणीत्वग्राहित्वात् , गजमात्रभित्रदेशसंस्पर्शने बहु विघविवाद्मुखरजात्यन्धष्टन्द्वत् , तस्मात्सावद्यमिदं दर्शनमित्यभिप्रायः, किं तर्धनव-जिहीपुराह—'एच' मित्यादि, एचं-उक्तेन विधिना विबद्दित, विविधपक्षग्राहका मवन्तीत्यर्थः, के १-'नयाः'-शब्दादयः, कुतः ग्रमित्याह-इदं-अनुभवप्रत्यक्षसिद्धं 'सब्बनयमयं' सर्वनयविवादानास्पदं, किश्च तदित्याह-'जिनमतं' जिनप्रवचनं 'अत्यन्तं = 2000 ==

= % = 'इय' इत्येवमादि, 'इय' एवं 'एते'नि ये नामाद्यो धर्माः, किविशिष्टाः १-'सर्वभेदकारिणः' सर्वसंघातकारिणो नयाः,तत्र सर्व-मेदकारिणो यथा मङ्गलमित्याकारिते प्रतिवस्तु अभिघानादिभेदादानन्त्यमिष्टितोऽध्यवसीयते, अथवा सर्वस्थेन्द्रस्य मेदकारिणः सर्वे-भेदकारिणः, प्रतिभेदं स्पष्टतः प्रतीतेः, एवं सर्वस्येन्द्रस्य सङ्घातकारिणः केचित्,समस्तभावाध्यारीपेणैकत्वप्रतिपत्तः, तथाहि-नामेन्द्र इय सन्वमेअसंघायकारिणो भिन्नलक्षणा एते। उप्पायाइतियं पिव धम्मा पह्बन्धुमाउज्जा ॥ ७४ ॥ | वचनादिति गाथार्थः ॥ ७३ ॥ उपसंहारमाह — विशेषाव० = 3% =

एवाभिथानाकारद्रव्यभावाः प्रतीयन्ते, इत्येवमादि, भिननळक्षणाश्चेते भिन्नप्रत्ययहेतुत्वाद् घटपटकटशकटा इच, किमिवेत्याह— उत्पातादित्रयमिव, उत्पाद्विगमधौच्याणीवेत्यर्थः, 'मित्वस्तु' प्रतिपदार्थं 'आयोज्याः' अनुसरणीया इति गाथार्थः ॥७४॥ इदानी-नामाइतियं दब्बियरस भावो य पज्जवनयरस । संगहवबहारा पहमंगरस सेसा य इयरस्स ॥ ७५ ॥ जं सामन्नग्गाही संगिण्हइ तेण संगहो निययं। जेण विसेसग्गाही वबहारो तो विसेसेह ॥ ७६ ॥ सहुज्जुसुया पञ्जायवायगा भावसंगहं वेति। उबरिमया विवरीआ भावं भिंदति तो निययं॥ ७७ ॥ मयं नामादिनिक्षेपः सामान्यतो विशेषतश्र नयैः परिमृग्यते इति, अत आह-

'नामाइ' इत्यादि, तत्र नामादिनिक्षेपत्रयं द्रव्यास्तिकस्य मतं, तद्रथृशून्यत्वात् तस्य चाभावावलम्बित्वाद् द्रव्यास्तिकत्वाद्, 'भावो य पजावणयस्स मतं'तद्शशिर्यत्वाद्,तथा संग्रहच्यवहारौ द्वाविष 'पहमगस्स'ति पथमनयमतावलम्बिनौ, शेषास्त-ऋजुस्-

शाद्यः,इतरस-द्रितीयस्य मतमालम्बत इति वाक्यशेषः, एतचाचार्यसिद्धसेनाभिपायेण उच्यते,न सत्राभिप्रायेण,तथाहि स्रेऽभि-

हितं-"उज्जुसुयस्स एमे अणुवउत्ते [एगं दन्वं] आगमतो एगं दन्वावस्सयं, पुहतं नेच्छइ" इत्यतोऽसौ द्रन्यमिच्छन् कथं भावमात्र-संगृह्णाति तस्मात्संग्रहः, त्रितयं नामाधेकत्वेन, एतदुक्तं भवति-यावन्ति कानिचिद् भुवनविवरभाञ्जि नामानि तदेकं नाम, एवं स्थापना ाहिणं पयियनयमालम्बते इति गाथार्थः ॥७५॥ उक्तमेवार्थं प्रपिश्चितज्ञिविनेयजनानुप्रहार्थं पुनरप्याह-यस्मात् सामान्यग्राही संगहः ट्रन्यं चेति, तथा येन विशेषग्राही न्यवहारस्तेनासौ नामादि विशिनष्टि-भिनत्ति, प्रभूतानीच्छतीत्यर्थः, इति गाथार्थः ॥७६॥ 'सिसा 36 =

इति भावना, 'नो' इति तस्मानियतमासंसारं यावदिमौ भावं भावमङ्गलादिकमर्थ, कि १, भिन्तः, तथाहि-समरूढस्यान्योऽथीं मङ्गलग्रब्दे-उ इतरस्स' ति विभाविषुराह-'सहज्जु'गाहा, शब्दऋजुसूत्रौ पर्यायवादिनौ भावसंग्रहं बूतः, पर्यायशब्दैभविभिच्छत इत्यर्थः, तथा उपरितनौ-समभिरूहैवंभूतौ एतद्विपरीतौ, पर्यायध्वितिभरसंग्रहात्, नहोतौ भावमङ्गलमिन्द्रं वा भिन्नप्रधृतिभिष्वितिभिरभियत

नोच्यते अन्यश विघविषातकृदित्यनेन, एवंभूतस्य तु यदा साधुधंमोंपचयमाद्ने तदाऽसौ बस्तु, तत्कायेकरणात्, अन्यदा त्व बस्तु, तत्कायकिरणात् स्तम्भवत् ॥ एवं ताबत् तत्त्वभेदपयिषेमैङ्गलमाष्ट्यातिमिति गाथार्थः ॥ ७७ ॥

प्राण्यत्, द्रव्ये-द्रव्यविषया नन्दी तूर्यसमुदायो, यथोक्तं "भम्भामुगुन्द्महलकाडंबझल्लिरी" त्येवमादि, एषा च प्रक्रमात् व्यतिरिक्तेति

गम्यते, तथा भावे च-भावविषया नोआगमतो नन्दी, केत्यत आह-पञ्च ज्ञानानीति गाथार्थः॥ ७८॥

आभिणिबोहियनाणं सुयनाणं चेव ओहिनाणं च। तह मणपज्जवनाणं केवलनाणं च पञ्जमयं ॥७९॥(नि॰ १)

मंगल'मित्यादि, अथवा नोआगमतो मङ्गलं नन्दी, साऽपि च चतूरूपैव मङ्गलमिव नामादिभेदात्, तत्र नामस्थापना

मंगलमह्या नन्दी चड्डिवहा मङ्गलं व सा नेया। दब्वे तूरसमुद्भो भाविस्म य पञ्च नाणाई ॥ ७८॥

= の = -'ऋ गता'विति अर्थत इति अर्थः तमर्थं प्रत्यभिमुखः,प्रवण इत्यर्थः,अर्थवलायाततया तत्त्वा(न)न्तरीयकप्रादुर्भृतिरिति भावना,स चैवमपटु-त्वात क्षयोपशमस्याविनिश्रिततन्वोऽपि स्वादत उच्यते-नियतो-निश्रितः-संशयाद्यपोहेन रूपमेवेद्मिति प्रत्यवधारणात्मकः,एवं चाव-तन्न, दिचन्द्रमतिभासस्यापि तैमिरिकं प्रति नियतत्वे सत्यप्यथाभिमुखताया अभावात,तत्र्य "अत्थाभिमुहो नियतो बोहो जो"इत्येवमा-विवस्यते, किन्तु 'यथायोगं' यथासम्बन्धम् 'आयोज्यं' आयोजनीयं, तथाहि—'अत्थ' इत्यादि, अर्थाभिमुखो निश्चितो बोघोऽभिनिबो-थः, अमिनिबोधे भवमाभिनिबोधिकं, न यत्संशयज्ञानं विषयंयादि वेत्यभिप्रायः,अभिनिबोधेन वा निर्धेनं-घटितमाभिनिबोधिकं, न यहि. प्रहोऽपि 'निश्चितमवगुह्नाती'ति वचनाद् , कार्येत उपलब्धेः, तत्रैतत् सात्-नियतस्याथांभिमुखताऽब्यभिचारान्नियतग्रहणमेवास्त्विति, दिभाष्यगाथा,स एवं ''अत्थाभिम्रहो नियतो बोहो जो'' स किमित्यत आह—'सो मतोऽभिनिबोहो'नि स मतः-अभिप्रेतस्तीर्थकरगणथ-अगिभिणिबोहियनाणं' गाहा। बीधनं बीधः-सम्बोधः, पश्चानां ज्ञानामप्याद्यो वन्ते, किविधिष्टः १-अर्थाभिमुख इति,तत्र तं तेण तओ तक्मि व सो वारिभणिबुब्झए तओ वा तं। तं तेण तओ तिम्म व सुणेइ सो वा सुअं तेण ॥८१॥ रादीनामभिनिबोधः, 'सोचेवाभिनिबोहियं'ति स एव सार्थिकप्रत्ययोपादानादाभिनिबोधिकम्, 'अहव'ति अथवा नात्र स्वार्थिको अत्याभिमुहो निअओ बोहो जो सो मओ अभिनिबोहो। सो चेवाऽऽभिणिबोहिअमहव जहाजोगमाउऊं ॥८०॥ पज्जवणं पज्जयणं पज्जाओ वा मणांमेम मणसो वा। तस्स व पज्जायांदिन्नाणं मणपज्जवं नाणं ॥ ८३॥ तेणावहीयए तमिम बाऽवहाणं तओऽवही सो य। मज्जाया जं तीए दब्बाइ परोप्परं मुणइ॥ ८२॥ कैवलमेंगं सुद्धं सगलमसाहारणं अणन्तं च। पायं च नाणसहो नामसमाणाहिगरणोऽयं ॥ ८४॥

ニ%ニ खसंवेद्यत्वेनाऽऽभिमुख्यतो निश्चीयमानत्वात् , अभिनिबुध्यते वाऽनेनासाद्मिमम् वेत्याभिनिबोधिकं,किञ्च तत् १, क्षयोपश्चमः, कारणे परिच्छेदनं वा, येन कारणेनैवं 'नतोऽबहि'ति तेन कारणेनावधिरित्याख्यायते,स चावधिः-मयदि। यद्-यसात्तेन-अवधिना,ह्यीलि-बाऽभिनिवोधिकं, न त्वनभिनिवोधकार्यमिति गुरवो व्याचक्षते, आभिनिवोधिकं च तत् ज्ञानं चेत्याभिनिवोधिकज्ञानमिति गाथाथैः कायोपचारात, 'सो च'ति अमिनिबुध्यते बाऽसावित्याभिनिबोधिकं, कोऽसौ १,आत्मा, तद्मिन्नत्वात्, 'नतो वा नं'ति ततः-अस्मा-त्कारणाद्भिनिबोधिकमनेन प्रकारान्तरेण कारकव्याद् च्युत्पत्तिपक्षमस्याह ॥ अथ श्रुतज्ञानच्युत्पत्ति विवश्चः पश्राद्धेमाह-'म्मुणेह्'ति, अतोऽवाधिरिति भावनेति गाथार्थः ॥ ८२ ॥ 'पज्जवण' मित्यादि । तत्र 'पज्जवणं 'अव गत्यादिष्वि'ति वचनात्, अवनं अवः, अवनं गमनं वेदनमिति पयिषाः, परिः-सर्वतीभावे, पर्यवनं पर्यवः-सर्वतः परिच्छेदनमिति भावः, क्व तादित्याह-'मणाम्म अस्यायमर्थः-शुणोति तदित्यात्मेति श्रुतं श्रूयते बाऽनेनास्माद्गिसम् वेति क्षयोपश्चम एव, 'सो च'चि श्रुणोत्यसाविति श्रुतमात्मैव, भावना प्राग्वत्, 'सुयं तेणं'ति, येनैवं तेन कारणेन श्रुतं, श्रुतं च तत् ज्ञानं चेति श्रुतज्ञानमिति गाथार्थः ॥८१॥ 'तेणाबद्यीयते' ॥ ८० ॥ अथवा—'तं'इत्यादि ॥ 'तमभिषानुज्झइ'ति,कोऽसार्थः १, अभिनिन्नुध्यते आत्मा तदित्याभिनिनोधिकं-अवग्रहादि, तस्य मणसो व'ित मनिस ग्राहो मनसो वा ग्राह्मस सम्बन्धी पर्यदो मनःपर्यदो, मनःपर्यवश्रासौ ज्ञानं च मनःपर्यवज्ञानं, अथवा पर्ययादिज्ञानं संश्यादि वेति, अथवाऽथािभमुखनियतबोधमयं, न यदनध्यवसायज्ञानमितरे वेति, तत्प्रयोजनं वा अभिनिबोधफलं इत्यादि। अवधीयते-मयदिया परिच्छि वते उनेनेति 'नंमि च'ति अवधीयते ऽस्मिन् सतीत्यवाधिः, 'अच्घाणं चे' त्यवधानं वा-मयदिया ङ्गनिर्देशस्तु प्राक्रतशैल्या, 'द्रव्यादि' द्रव्यक्षेत्रकालभावान् परस्परतो 'मुणानि' जानाति, यत्तेन परस्परोपनिबन्धना द्रव्याद्योऽवधीयन्ते

€ 0000 शान-पश्चकं 炎 | 'पज्जयणं'ति 'अय वय मय' इत्यादि दण्डकघातुः, अयनं अयः, अयनं गमनं वेदनमिति पर्यायाः, परिः सर्वतोभावे, पर्ययनं पर्ययः म्बासावित्याह-'मणिमिम मणसी व'ति मनिस ग्राह्य मनिसो वा ग्राह्यस्य सम्बन्धी पर्यायो मनःपर्यायः, मनपर्यायशासौ ज्ञानं च मनःपयिज्ञानं, एवं तावत्सामानाधिकरण्यमङ्गीकृत्योक्तं, अथ वैयधिकरण्यमङ्गीकृत्योच्यते-मनसः पर्यवाः ( पर्ययाः ) पर्यायाः | मेदा धर्मा बाह्यवस्त्वालीचनप्रकारा इत्यर्थः, ततश्च 'त्रस्स वे'त्यादि पच्छदं, तस्य वा द्रव्यमनसः सम्बन्धिषु पर्यायादिष्वधिकरण-| भूतेषु तेषां वा सम्बन्धि, आदिशब्दात् पर्यपर्यवयोग्रहः ज्ञानं-परिच्छेदनमिदमनेन चिन्तितमिति मनःपर्यायज्ञानमिति वैयधिकरण्यं, सर्वतः परिच्छेदनमिति भावः, क्व तदित्याह-'मणिनिम मणसो व'ति मनसि ग्राह्य मनसो वा ग्राह्यस्य सम्बन्धी पर्ययो मनःपर्ययः, पुनः समानाधिकरणः, अथवा 'पज्जायो'नि 'इण् गतौ' आयो लाभः प्राप्तिरिति पयिषाः, परिः सर्वतोभावे, समन्तादायः पयिषः, अत एव वस्यति-'पायं च णाणसहो नाणसमाणाहिगरणोऽय'मिति गाथार्थः ॥ ८२ ॥ 'केचल' मित्यादि । केवलं एकं शुद् कालविबज्जयसामित्तलाभसाहम्मओऽबही ततो। माणसमितो छउमत्थविसयभावादिसामण्णा॥८७॥ चेत्येवं सर्वत्र, प्रायोग्रहणाद्रन्योऽपि समासः सात्, स च मनःपयायज्ञान उक्तः, एवमन्यत्रापि च सम्भवतः स्यादिति सकलमसायारणमनन्तं चेत्यर्थः, ज्ञानशब्दश्च सर्वत्राभिनिबोधिकादिषु समानाधिकरणो द्रष्टव्यः, तद्यथा-आभिनिबोधिकं = जं सामिकालकारणविस्यपरोक्ष्वत्तणेहिं तुद्धाई। तन्मावे सेसाणि य तेणाईए मइसुयाई ॥ ८५॥ महपुन्वं जेण सुयं तेणाईए मई विसिट्टो वा। मइभेओं चेव सुयं तो मइसमणंतरं भीणयं॥ ८६॥ ि॥ ८४ ॥ नतु च केन पुनः कारणेनादौ मतिश्रुते उपन्यस्ते ? इत्यत आह—

अन्ते केबलमुत्तमजहसामितावसाणलाभाओ। एत्थं च महसुयाई परोक्खमियरं च पचक्खं ॥ ८८॥

ध्यादीनि यस्मात् तेणादीए मतिसुयाइं इति गाथार्थः ॥ ८५ ॥ अथ मतिरादौ किमित्यत आह-'मती'त्यादि । मतिः पूर्व-

= 02 =

मस्येति मतिषूर्वे येन कारणेन श्वतं-श्वतज्ञानं तेन कारणेनादौ मतिः-मतिज्ञानं,अभ्यथायि भद्रवाह्नस्वामिनेति गम्यते एवेति,अथवे-

न्द्रयानिन्द्रयनिमित्तत्वादुभयमप्यविशिष्टा मतिस्ततश्च 'विसिड्डो मतिभेदो चेच सुतं'ति, विशिष्ट एव कश्चिन्मतिभेदः श्वतमभिधीयते,

परोपदेशमात्रभेदभागहेद्वनकारणश्रेति भावना, येन कारणेनैवं तो मित्समणंतरं भणिअंति गाथार्थः ॥ ८६ं॥ 'कालु

सानलामाच । अत्र ज्ञानपञ्चके मतिश्रुते परीक्षम्, इतस्च अवध्यादित्रयं प्रत्यक्षं, 'तं समासओ दुविहं पन्नतं, तंजहा-पचक्तं च

जीवो अक्लो अत्थव्वावणभोयणगुणिणओ जेणं। तं पइ वष्टइ माणं जं पचक्लं तयं तिविहं॥ ८९॥

प्रोक्खं चे'ति चचनादिति गाथार्थः॥ ८८॥ अथ प्रत्यक्षळक्षणमहि—

मानसमिति गाथार्थः ॥ ८७ ॥ 'अंते'इत्यादि । अन्ते केवलमुत्तमत्वात् , सर्वशुद्धत्वादित्यर्थः, तथा यतिस्वामिसामान्यात् सर्वाव-

समनन्तरोऽवधिरिति, ततऋछबस्थस्वामिसामान्यात्पुद्गलमात्रविषयसामान्यात् क्षायोपशमिकभावसामान्यात् प्रत्यक्षादिसामान्याच

इत्यादि । मतिश्रुतसमानकालत्वात् मिथ्याद्शैनपरिग्रहाच तद्विपर्ययसाधम्यति स्वामित्वसाधम्यति क्वचिच्लाभकालैकत्वाच ताभ्यां

'जं'इत्यादि । यद्-यस्मानुल्ये-समाने एते, कैरित्याह-स्वामिकालकारणविषयपरोक्षत्वैः, तत्र स्वामितुल्यता एकस्वामित्वात्

जत्ये'त्येवमादिवचनात्, कालतुल्यता सर्वकालानुच्छेदात्समानस्थितिकत्वाद्या, कारणतुल्यतेन्द्रियानिन्द्रियानिमित्ततांत् क्षयोपश्म-

= °8 =

निमित्तवाद्या, विषयतुल्यता सर्वद्रच्यादिविषयत्वात्, परोक्षत्वतुल्यता परिनिमित्तवात्, तथा तद्भावे च-मतिश्रुतभावे च शेषाण्यव-

जीवों' इत्यादि 'जीवो अक्लों'नि इहाक्ष्यब्देन जीवो भण्यते, अत्र हेतुमाह—'अत्थव्वावणगुणिणओ जेणं'ति, अस्याय-मर्थः-अर्थव्यापनगुणान्यितत्वात्, तेनैतदुक्तं भवति-ज्ञानात्मना अरुनुते-व्याप्नोत्यर्थानित्यक्षः, अथवा 'जीवो अक्खो'त्ति, कुत इत्याह-शिलनाभ्यवहारार्थत्वात्,अतः—'तं पड् बद्दड् नाणं-जं पचकत्वं तयंति,अक्षं प्रति यहतेते ज्ञानं साक्षात्कारितया तत् प्रत्यक्षमिति सङ्गी-यते,तच त्रिविधमवध्यादीति गाथार्थः ॥८९॥ अथ परोक्षलक्षणमाह-'अक्त्वस्से'त्यादि, 'अक्ष्मस्य'जीवस्य 'पुद्रलक्कृतानि'पुर्ग्गलैधिट-रिक्षिममिद्ध्महे, असाक्षाहुत्पने धूमाद् गिनज्ञानवदिति गाथार्थः ॥ ९० ॥ एवं च स्थिते-'केसिंची' त्यादि, केषांचिद्-वैशेषिकादी-'अत्थमीयणगुणाणिजी जेणं'ति, अर्थमीजनगुणान्वितत्वात्, तेनैतदुक्तं मवति-पालयति भुङ्कते चेत्यर्थः, अशेमीजनार्थत्वात् भुजेश्र तिभूतियोवैलक्षण्याद्, अतस्तेभ्यः पुद्गलमयेभ्य इन्द्रियमनोभ्यो यज्ज्ञानं-रूपादिपदार्थपरिच्छेदनं 'तत् परोक्ष्वमिह'ति तदिह तानि यड्-यस्मात्,कानि तानि इत्याह्-'द्रञ्येन्द्रियमनांसि,द्रज्येन्द्रियाणि द्रज्यमनश्रेत्यर्थः,परा तेणं ति, तस्मात् तानि पराणीत्यर्थः, अक्षक्स पोग्गलकया जं दिविन्दियमणा परा तेणं। तेहिंतो जं नाणं परोक्ष्विमह तमणुमाणं व ॥ ९०॥ दियमणोनिभित्तं परोक्खमिह संसयादिभावाओ। तक्कारणं परोक्खं जहेह साभासमणुमाणं ॥ ९३॥ उबलद्धा तत्थाऽऽया तिविषामे तदुबलद्धसरणाओ। गेहगबक्खोबरमेऽवि तद्बलद्धाऽणुसरिया वा ॥९२॥ ोनित परोक्खाइं "महसुयाइं जीवस्स "परिमित्ताओ। पुन्बोबलद्धसंबन्धसरणओ बाऽणुमाणं व ॥ ९४॥ केसिचि इंदिआई अक्खाई तदुवलद्धि पचक्खं। तन्नो ताई जमचेअणाई जाणंति न घडो व्य ॥ ९१॥ ज़ोतेण-परोक्लं लिंगियमोहाइयं च पचक्लं। इंदियमणोभवं जं तं संबवहारपचक्लं ॥ ९५*॥* = % =

11 88 11 बस्य, तथाहि—'उबलद्धा' इत्यादि, 'तत्य'ति तसिमन् पौद्रिकोन्द्रियरन्धे 'तेन' देहकुटीरकेन्द्रियगवाक्षकेण, करणभूतेनेत्यर्थः, कि-गिषशमविगमेऽपि 'नदुचलद्धसरणाओ'नि तदुपलब्धार्थानुसमरणात् , क्षयोपशमविशिष्टेन्दियोपलब्यार्थानुसमरणादिति भावना, दथा-यथा गृहस्यः पुरुषो गवाक्षेणोपलज्या, न तु गवाक्षः, तद्विगमे तदुपलज्याथन्तिसमणाद, एवमत्रापीति गाथार्थः॥ ९२ ॥ आह-कस्येदं नामिन्द्रियाणि-स्पर्शनादीनि अक्षाणि, नाक्षोऽक्षाणि, अतः तदुपल्जिनः-इन्द्रियाणामन्यवधानेनोपल्जिधः प्रत्यक्षमुच्यते, उच्यतां न दीप श्ते चेत्, अत आह-तन्न, मिथ्याद्शेनत्वात्, कुत इत्याह-तानि-इन्द्रियाणि यद्-यस्माद्चेतनानि जानन्ति न घटमदिति द्या-मत आह-'उचलद्धा आया'ति उपलब्धा आत्मा-जीवो वत्ते,. कुत इत्याह-ताद्विगमेऽपि-इन्द्रियरन्ध्रविगमेऽपीन्द्रियावरणक्ष-दर्शनं स्वतन्त्राणीन्द्रयाणि उपलव्धिमन्ति, नन्वेतावद् ब्रुमो-यदात्मन इन्द्रियमनोनिमित्तं तत्प्रत्यक्षं, 'आत्मा मनसा युज्यते, मन इन्द्रियण, इन्द्रियमथेने ति बचनात्, अत्रोच्यते, चीणै चरित गान्धारि 1, तथाहि—उक्तमेतत् प्राक् 'अक्खरत पोग्गलकया' इत्यादि-माथयेति ॥ इत्य – 'इदिये'त्यादि । इन्द्रियमनोनिमिनं परोक्षं, संश्यविष्ययानध्यनसायनिश्रयसद्भावाद्, द्यान्तमाह-यथेह सामासमनुमानं तत्कारणत्वात् परोक्षमेवमत्रापीति, प्रयोगौ-यदिन्द्रियमनोनिमिनं तत्परोक्षं संशयविषर्ययादिसद्भावात्, इन्द्रियमनी-न्त इति गाथार्थः ॥ ९१ ॥ मनुच प्रत्यक्षविरोधिनीयं प्रतिज्ञा, इन्द्रियाणां साक्षात्कारेणानुभवात् , उच्यते, नैवं, आन्तत्वादस्यानुभ-न्तमाह-गृह्गवाक्ष्मीपरमेऽपि-स्थगनेऽपि सति तदुपलब्धार्थानुस्मनुवत्-गृहगवाक्षीपलब्यार्थानुस्मनुषुरुषवत्, एतदुक्तं भवति-निमित्तासिद्धानैकान्तिकविक्द्वविषयानुमानाभासवत्, एवमिन्दियादिनिमित्ं परोक्षं निश्चयसद्भावादनुमानज्ञानवत्, यच मत्यक्षं न तत्र संश्याद्यो यथाऽबध्यादिषु, न चावध्यादिषु निश्चयबुद्धिरिति व्यपदेशो ज्ञानविशेषत्वादिति गाथार्थः ॥ ९३ ॥ साम्प्रतं विशेषं 11 83 11

23 = अथवाऽऽत्मन एते परोक्षे 'अक्खस्स पोग्गलकया' इत्यादि समासादित्वाद् , अपिच—तेषामपीदं संन्यवहारतः मत्यक्षं 'तन्नो ताइ जमचेयणाइं' इत्यादि सिद्धत्वात् , परोक्लं दुविहं पत्रतं-आभिषिषोहियनाणपरुक्लं सुयनाणपरुक्लं चे'ति अवणात्,न चाभ्यामनन्यदिन्दियनिमित्तमस्त यदञ्जसेन्दियप्र-पण्णां, तंजहा-इंदियपचक्तं च नोइंदियपचक्तं चे"ति वचनात्, उच्यते, संत्यमेवमेतत्, किन्तु यदात्मन इन्द्रियमनोभिषाधिकेङ्ग-त्यक्षं स्यात्, ननु यत् सांब्यवहारिकमलैङ्गिकत्वेन साक्षात्कारोद्भवं तद्ज्ञसा प्रत्यक्षमस्तु, यन्वात्मनो लङ्गिकं इन्द्रियाणां च धृमाद्-प्रत्ययमुत्पद्यते तदेकान्तेनेन्द्रियाणामात्मनश्च.परोक्षमनुमानत्वाद् धूमाद्गिनज्ञानवत्,अवध्यादि त्वात्मनः प्रत्यक्षमन्यवधानेनोत्पत्तेः इन्द्रि-प्रत्यक्षं अपरिनिमित्तवात् ॥ ९४ ॥ 'एगंतेण परोक्तव' मित्यादि । आह-नतु इन्द्रियप्रत्यक्षं परोक्षमित्युत्सत्रमुक्तं ''पचक्तं दुविहं । ालज्ञानमिव तन्नु मितश्चिते भविष्यत इति को दोष १, उच्यते, नैतदेवं, लैजिकस्येन्द्रियानिमित्तवाभावाद् इन्द्रियस्य प्रत्युत्पन्नमात्र-आह-न सत्रे विशेष्योक्तं यथा संब्यवहारत इदं प्रत्यक्षमिति 'इंदियपचक्सं चे'ति सामान्यश्रवणात् , सत्यं, प्रदेशान्तरे उक्तत्वात् , आह-एवमिन्दियनिमिनं परोक्षमिति श्रद्धध्महे, मनोनिमिनं न, उच्यते, यथेदं परनिमित्तया परोक्षमिति श्रद्धत्से एवमिद्मपि क-विपिलङ्घसम्बन्धस्मरणद्वारेण जायमानत्वात् धूमद्शेनाद्गिनज्ञानवत्, तस्मादिन्द्रियप्रत्यक्षं परोक्षं परनिमित्तत्वात्, अवध्यादि तु याणां धूमज्ञानबदिति मुख्यं, यत्पुनः साक्षादिन्द्रियमनोनिमिनं तत्तेषामेव प्रत्यक्षमलिङ्गत्वादात्मनोऽवध्यादिवत् आत्मनस्तु परोक्षं स्मान श्रद्धीयते १ इति, स्त्रेऽनुपद्षित्वात् 'इंदियपचक्तं चे'ति सामान्येनाभिधानादिति चेत्, सरिराह-यधेवं तत्तत्र प्रत्यक्षमपि नोक्तं, विषयत्वात् , मतिश्रुतयोश्रेन्द्रियानिन्द्रियनिमित्तत्वात् , इन्द्रियप्रत्यक्षमेव तिं मितिश्रुतयोरन्यदस्तु इति चेत्तन्न, षष्टज्ञानप्रसङ्गात्। ाक्षीकुर्वनाह—'होंनि'इत्यादि । इह हि जीवस्य-आत्मनो मतिश्रुते परीक्षे परिनामित्तत्वाद्नुमानवत्,

ाभावतोऽनिष्टापत्तिप्रसङ्गात् 'चुतेमित्ति जाणती'त्यस्यासम्बध्यमानत्वात् , सिद्धस्य चाज्ञत्वप्रसङ्गः स्याद्मनस्कत्वात् , तस्मात् स्थि-ज्यते, न, सर्वनिषेधवचनत्वेन नोशब्दस्य तत्रावधिह्यानादिविशेषणात्, तत्रैतत् स्यात्-नोहन्दियं-मनः, ततश्र तिनिमित्तमवध्यादि | हत्येवमादि, तदेवं ज्ञानपञ्चकं परोक्षं प्रत्यक्षं चेति रुक्षणत उक्तामिति गाथार्थः ॥९५॥ अथ परोक्षाधिकार एव परश्रोदयति-मतिथ्रत-विष्यतीति नोइन्द्रियनिमिनं परोक्षमिति न श्रद्धस्महे इति, एतद्पि नास्ति, मनःपयस्यि अपयपिकस्यावधिज्ञानाभावेन तदुपयी-देव परोक्षमिति श्रद्धातर्थं, मतेश्राष्टाविंशतिभेद्भिन्नत्वात् , अन्यथाऽस्यापि षष्ठत्वप्रसङ्गात् , नच तदिष्टमिति । साम्प्रतं गाथाक्षरार्थः प्रतन्यते-एकान्तेन परीक्षं लैङ्गिकमात्मनः परिनिमित्तवाद्, अवध्यादि च प्रत्यक्षमात्मनोऽपरिनिमित्तवात्, इन्द्रियादिजं कथं तिहै प्रत्य-॥मान्येनेवाभिधानात्, आह-एवं द्वितीयावयवे विशेष्य प्रत्यक्षमुक्तं 'नोहन्दियपचक्षं चे'ति वचनात्, नोहन्दियं च मन इत्यभिप्रायः, मितब्-यथेन्द्रियप्रत्यक्षं परोक्षमुक्तं मतिश्रुतयोः परोक्षत्वेन पठितत्वात्, एवं मतिश्रुतपरोक्षवचनादेव मनोनिमित्तमिषि तदन्तर्गतत्वा-याः स्वामिकालादिसामान्यादेकत्वमेवास्तु, मा भूद् भेद्कल्पना, तथोंकं-'जत्थ' मइनाणं तत्य सुयनाणं, जत्थ सुयनाणं तत्य मइ-सामि इत्यादि, खामित्वादिभिविंशेषाभावः तस्मात् किमत आह-मतिश्रुतयोरेकता एकत्वं, नाम इति निपातो, निपातस क्षमित्यत आह-संब्यवहारः (रप्रत्यक्षं) साक्षादिवेन्द्रियाणां तदुत्पतेः,अन्यथोक्तं-'नो इंदियावि उवलद्धिमन्ति विगतेसु विसयसंभरणा' लक्खणमेआ हेउफलभावओ भेय इन्दियविभागा। वागक्खरमूगेयरभेआ भेओ मइसुयाणं॥ ९७॥ सामिताइविसेसाभावाओ मइसुएगया नाम। लक्खणभेआदिकयं नाणतं तयविसेसेऽवि॥ ९६॥

चानेकार्थत्वाद्यमर्थः-अस्त्विति, आचार्य आह-लक्षणमेदकुतं आदिशब्दात् कार्यकारणभावादिकुतं नानात्वं तयोबोद्धब्यं, 'नदिचि- ||द्र|| ट्रोषेऽपि' खाम्याद्यविशेषेऽपि सत्ताद्यविशेषेऽपि घटाकाश्ययीरिवेति, उक्तं च पूर्वाचार्यःं-'लक्त्वपे'त्यादि, गाथार्थः ॥९६−९७॥ चिनादेकत्यमनयोरस्त्वति, नन्न तत्राप्यनन्तरं छक्षणमेदेन मेदमभिद्धतोक्तं 'तहवि पुणोऽत्थायरिया नाणनं पण्णवयं'ति, कथमि-कंचेह तहस्त्वास्त यत्केनचिद्न्यधर्मिसम्बन्धिना धर्मेण न तुल्यमितिय,थोक्तम्–''जत्थ मङ्नाणं तत्थ सुघनाण,"मित्यादि– जङ् सुयलक्लणमेयं तो न तमेगिदियाण संभवङ्। दब्बसुयाभाविभाजि भाषसुयं सुत्तजङ्णो ब्व ॥१०१॥ जमभिनिबुष्झ तमभिनिबोहो जं सुण इतं सुयं भिषयं। सहं सुण इज इतथो नाणं तो नाऽऽयभावो तं॥१८॥ ह्ययकारणं जओ सो छुयं वै तक्कारणंति तो तिम । कीरइ सुओवयारी सुयं तु परमत्थओ जीवो ॥९९॥ भावसुयं भासासोयलद्धिणो सुजाए न इयरस्स । भासाभिमुहस्स जयं सोजण व जं हवेजाहि ॥ १०२॥ एवं सन्वपसंगो न तदावर्णाणमक्खओवस्या। मङ्मुयनाणावरणक्खओवसमओं मङ्मुयाई॥ १०४॥ जह सुहुमं भाविदियनाणं दर्विवदियावरोहेऽचि। तह दन्वसुयाभावे भावसुयं परिथवाईणं ॥ १०३॥ इंदियमणोनिभित्तं जं विण्णाणं सुयाणुसारेणं । नियअत्थुत्तिसमत्थं तं भावसुयं मई सेसं ॥ १००॥ त्यतः सौत्रं विधिमभिधित्सुराह---

यते, कारण एव कार्योपचाराड्, अभिनिबोधस्यात्मगुणत्वात्, तथा 'जं खुणङ् तं सुयं भिणयं'ति, यच्छुणोति-यदाकर्णयति तत्

जमभिषादि॥ यद्-वस्त्वमिनिबुध्यते तथाक्षयोपशमबलादामिमुख्येन 'तमिमिनोथ'ति तद्-वस्त्वमिनिबोथमिमिधी-

सारेणान्तज्जेल्पाकारेण शब्दोल्लेखेन शब्दाथिलीचनद्वारेण घट इत्येवं तद्धावश्चतं, न चात्रेन्द्रियस्य व्यापारी नास्ति, श्रोत्रेन्द्रिया-निमिनं यस तत्त्या, 'यद्विज्ञानं' यच्छव्दार्थसंवेदनं त्रिकालिषयमाविभेवति, कथिमत्यत आह—'श्रुतानुसारेणे' ति श्रुतप्रन्थानु-आह-एवमपि शुणोतीति श्रुतमात्मभावश्रेति विरुध्यते, न, कर्तृसाधनपक्षे शुणोतीति श्रुतमित्यात्मस्वभावसादुपयोगानन्यत्वात्, कर्म-लक्षणमेदमभिधित्सुराह-'इन्दिये'त्यादि ॥ इन्द्रियाणि-स्पर्शनादीनि मनस्तु-अन्तःकरणं इन्द्रियं च मनश्रेति इन्द्रियमनसी ते नाणं यदासी शब्दी ज्ञानं 'तो' ततः 'नात्मभावी' नात्मपरिणामस्तत्-श्रुतं प्राप्नोति, आत्मगुणश्र तदावेदितं, किमेत्येवं चेत् थुतं भणितं-तत् थ्रतज्ञानमभिहितम्, एवमुक्ते पर् आह-ननु 'शब्दं शृणोति' शब्दमाकर्णयति, ततः किमत आह-'जङ् तओ इति, आह च-यतो-यसादसो-शब्दो वक्त्राऽभिधीयमानः श्रुतिनिमिनं वर्तते, श्रोतिरिति गम्यते, तथा श्रुतं वा-भावश्रुतं वक्तुगतं तत्कारणं-वाह्यशब्दकारणं, यतः सिद्धमालोच्य न्याख्यानकरणादौ ततस्तिसिन्-कारणे कार्ये वा शब्दे 'कियते' विधीयते 'शुतीपचारः' अताध्यारीप इति न कश्चिद्दीप इति, प्रमार्थ त्वाह-प्रमार्थतः पुनः श्रुतं जीव एवेत्यात्मभावाद्नन्यत्वादिति गाथार्थः ॥ ९९॥ सायनपक्षे तु प्रागुक्तः श्रणोति तदिति श्रुतमिति इन्यश्रतम् ॥ ९९ ॥ अथ कि तद्भावश्रुतमित्यत आह—अथवा प्रकारान्तरेणापि शब्द्स श्रूयमाणत्वात्, तस पुद्गलगुणत्वेनानात्मगुणत्वादिति चोद्कगाथार्थः ॥ ९८ ॥ अत्रोच्यते-कारणे कार्योपचाराद्दोप 》|| 38 ||

समर्थ-प्रत्यलं, अत्राह-श्रन्द्रयनिमिनं श्रुतानुसारेण चाविभेवद्षि किं किश्चिद् भावश्चतं निजायोक्त्यंसमर्थं भंवति येन व्यवच्छेदा-

दिनिमित्तरवात्, केवलमनोन्यापारत्वेऽपि चाविरोधः, एतचैवं मूकस्यापि स्यात्, तथाऽन्यक्तध्वनिश्रवणात्, इतरस्यापि स्यात्, तथा क्रियादर्शनात्, किविशिष्टमित्याह-निजयासावर्थयेति निजार्थः, अमिलाप्य इत्यर्थः, तिसमन्त्रक्तिः-भणनमिति निजायोक्तिः तस्यां

= \$\infty\$

वति, न बेकेन्द्रियाणामश्चरले विषेशस्त येने श्रुतग्रंथानुसारिविज्ञानयोगादेते तद्वन्तः स्युः, तथा च सत्यनिष्टं 'सच्वजीवाणंपि य ण'— मित्युक्तत्वात्, उच्यते, तेषां इच्यश्चतं नास्ति, कारणाभावात्, तदभावे भावश्चतमपि मा भूदिति चेदत आह-इच्यश्चताभावेऽपि इत्यादि, यदि भावश्वतलक्षणमेतदभ्युपगम्यते, यदुक्तमनन्तरगाथायां 'तो' ततः न तद्-भावश्वतमेकेन्द्रियाणां-ग्रुथिच्यादीनां सम्भ-च तेषां भावश्वतमशब्दकायशिब्दकारणं तदावरणक्षयीपश्यममात्रं जीवत्वनिबन्धनमस्त्येवेति शेषः, कस्येवेत्याह-सुप्रयतेरिव, यथा हि संप्रस्य साधोः सहकारिकारणामावेन द्रव्यश्चतं नास्ति, तथापि लब्यिक्षं विद्यते इत्येवं तेषामपीति को दोषः १, एतदुक्तं भवति-यथा प्यसि नवनीतंष्ट्रतमात्रमनुमीयते, उत्तरकाले स्पष्टीभवमानत्वात्, एवमेतेष्वत्येतद्, यथा च तत्रं तयोरन्योन्यानुवेयः एवमेतेष्व-सुष्ट्चयते—'सुनजइणी न्त्र'ति गाथाथैः ॥१०१॥ साम्प्रतं साधितमथे दृष्टान्तदाष्टीन्तिकयीवैषम्यापादनेन विघटयन्नाह—'माबसुय'— तिदुक्तं भवति-सामान्याथविग्रहादारभ्य बह्वादिग्रहणविशान्छब्दादिज्ञानं सांच्यवहारिकाथविग्राहि च मतिः, साम्प्रतकालीनवस्तु-यदा च यत्र च सीऽन्यो वेति, अतः क्षयोपश्मस्य विवाक्षितत्वादुपयोगस्य चाविवक्षितत्वात्, सुप्तयतौ च क्षयोपश्मसद्भावात् विषयत्वात , यत्र शब्दमात्रापोहः सा मतिः, यत्र त्वेथिलीचना तच्छतमिति मावनेति गांथार्थः ॥ १०० ॥ चोदक आह—'जहें गदत्रान्यतद्द्रभाह─'मति सेसं'ति शेषं─यदिन्द्रियमनोनिमिनं विज्ञानसंत्यश्वतानुसारेण निजाथोकत्यसमर्थं सा मतिः─तन्मतिज्ञानं, र्थमिदं विशेषणान्तरमुच्यते इति, उच्यते-नेदं व्यवच्छेदार्थं, खरूपान्वाख्यानत्वात् अस्य, इत्यं ज्ञानस्य सदा निजाऽथोकत्यव्यभिचारात् प्यनयोरिति बछ्छवादौ स्पष्टदर्शनात्, अत्राह-प्राक् श्रूयते तिद्विति श्रुतमित्युक्तमिह च सुप्तयतौ द्रच्यश्रुतिनेष उक्तः, श्रुतोपयोगस्याप्यभाव इति, किम्रुच्यते—'सुचजइणो व्य'त्ति, उच्यते, इष्टतो विग्रहात्, तथाहि—श्रणोत्यसाविति श्रुतं तेन

सित्यादि ॥ इह च भावश्वतं 'युज्यते' घटते, साधोरिति गम्यते, कुतः १ इत्याह-भाषालिध्यमचात् श्रोत्रलिध्यमत्वाच, उत्थितस्य सित्यादि ॥ इह च भावश्वतं 'युज्यते' घटते, साधोरिति गम्यते, कुतः १ इत्याह-भाषालिध्यमचात् श्रोत्रलिध्यादि मस्तुतार्थयोजनां कायदिशेनादित्यसिद्धो हेतुः, आह च—'जहें'त्यादि ॥ 'यथा' येन प्रकार्ण सक्ष्मभावेन्द्रियज्ञानमणीयसी लब्धीन्द्रियपञ्चकाद्यति-॥ कुर्वनाह-'न इतरस्स'ति नैकेन्द्रियस तद् युज्यते, कायिदिशैनात्, अतो न 'तमेगेदियाण संभवति'ति गाथार्थः ॥ १०२ ॥ उज्यते-स्योपश्मीद्भवा ज्ञानशक्तिरस्ति, केपामित्याह-'पित्यवाईणं' प्रथिन्यां केनित्याणामित्यर्थः, कदेत्यत आह-द्रन्येन्द्रियावरोषेऽपि-अयध्यादिज्ञानप्रारितप्रसङ्गो, न चैतद्तुषपन्नं, "पश्चन्थात्यनिष्ट्नेकेन्नला" इति बचनात्, उच्यते, 'न' इति नैतदेवं, किं कारणमित्या-तु सातां तदावरणक्षयोपश्चमसद्भावात् , 'सञ्जजीवाणंपि अ ण'मित्येवमादिवचनात् , यथा जात्यन्थस्य क्षयोपश्चममात्रमद्भित्यते नतु दाष्टीन्तिकोपसंहारमाह-तथा द्रव्यश्रतस-निध-मुपकरणद्यानाद्यतिकल्पस भावश्रुतं लब्धीन्द्रियपज्चकाद्यतिक्षयोपशमोद्भवशिक्तकल्पं, अत्यन्तास्पष्टाक्षरानुसायीषज्ञानं श्रद्धातन्यं, केषां चेदन्येषामश्रतत्वात् तेषामेष, अतः श्रुतग्रन्थाननुसरणे सत्यप्यमीषां यच यावचेतद्सित ह-तदावरणानां-अवध्यादित्रयज्ञानावरणानामक्षयोषश्यमादक्षयाच, पश्च इत्याद्यस्य च शिक्तमात्रोपवर्णनात्, ज्यतिरेकमाह-मतिश्रुते निर्धेन्सुपकरणेन्द्रियाष्ट्रनाविष, क्रतः एतदिति चेत् बक्कलाशोकादेः पंचेन्द्रियाथीषभोगदर्शनात्, मतिश्वापं रूपादिविज्ञानमात्रत्वात्, इति नातद्रन्त इमे, न चानिष्ट्रप्राप्निरिति सिद्धमिति गाथार्थः ॥ १०३ ॥ अत्राह—"एच'मित्यादि, एवं—भाषथुतवत्, 'सर्वप्रसङ्गः' मइपुन्वं सुयमुत्तं न मई सुयपुनिवया विसेसोऽयं। पुन्वं पूरणपालणभावाओं जं मई तस्स ॥ १०५॥ सहकारिकारणमित्येवमत्रापीति गाथार्थः ॥ १०४ ॥ इतथानयोभेद् इत्याह—

गम्यते, कि १, अत आह—'पूरिजाइ' परावत्नेन पोष्यत इत्यर्थः, तथा प्राप्यते-लभ्यते अन्यत इदं मत्यैव अन्यो वेदं प्राप्यत इति, ह लिखिमइसुयाई समकालाई न तूबओगो सिं। मह्युन्वं सुयमिह युण सुओबओगो महप्प भवो॥ १०८॥ पूरणपालनभावादिति गाथार्थः ॥ १०५ ॥ एतदेव भावयनाह—'पूरिज्ञती'त्यादि, यद्-यस्मात् 'मतिए'ति मत्या इदं, श्रुतामिति येत्येवमादि, एवं चैतद् , इतरथा-अन्यथा मतिपूर्वत्वाभावे पणक्येत् तद् , अतः पूर्वापरमावाद् मेदोऽनयोशित गाथार्थः ॥ १०६ ॥ सोऊण जा मई भे सा सुयपुन्वत्ति तेण न विसेसो। सा दन्वसुयप्पभवा भावसुयाओ मई नित्य॥ १०९॥ दब्बसुयं बुद्धीओं साबि तओं जमविसेसओं तम्हा। भावसुयं मह्पुब्बं दब्बसुयं लक्खणं तस्स ॥ ११२॥ सुयविण्णाणप्पभवं दन्वसुयभियं जओ विचितेउं। युन्वं पन्छा भासइ लिक्खिलाइ तेण भावसुअं ॥११३॥ 'मती'त्यादि, इह मतिषूर्व श्रुतमुक्त, नतु विषयेय इत्ययमनयोविशेषः, कार्यकारणयोः कथश्चिद् मेदात्, तथा च 'जं मती तरसंगि यद्-यस्मात् कारणात् मतिः-मतिज्ञानं तस्य-श्रुतज्ञानस्य, किम् १, अत आह-'पुञ्जं'ति पूर्वं, कुतः १-'पृ पालनपूरणयोाः' रवं दीयते चान्यस्मै मत्यैव, नामत्या, तथां श्रोत्रा इदं गृहीतं सत् पाल्यते-परावत्नातिनाऽनुसन्धीयते मत्यैव, चशब्दाहीयते णाणाणऽण्णाणाणि य समकालाई जओ महसुयाई।तो न सुयं मह्पुन्वं महणाणे वा सुयऽन्नाण्॥ १०७॥ कजातया न ड कमसो कमेण को वा मई निवारेइ १। जं तत्थावत्थाणं चुयस्स मुत्तोवओगाओ ॥ ११०॥ दब्बसुयं मह्पुत्वं भासइ जं नाविचितियं केई। भावसुयस्साभावो पावइ तेसि न य विसेसो॥ १११॥ पूरिजाइ पाविजाइ दिजाइ वा जं महऍ नामइणा। पालिजाइ य मईए गृहियं इहरा पणस्सेजा।। १०६॥ = 88 =

अथेमं विजिघरियुरेतद्घावे दोपान्तरमाविष्कुर्वन् पर आह—'णाणाण'इत्यादि प्रसिद्धार्था, एतहुक्तं भवति-मतिश्वतयोरावरणक्षयो-गताथै, आचार्य आह—'सा' मतिः 'द्रव्यश्चतमभवा' कारणद्रव्यश्चतजानिता, किं तया १, सर्वथैतावद् झूमो—भावश्चतात् सकाशात् मतिनािस्ति । किं सर्वथा नेत्याह—'कञ्जतये'त्यादि, 'कार्यतया' फलतया निपेधोऽयं 'नतु' नैव क्रमशो निपेय इति, आजन्म श्रुतमात्रोप-पशमः क्रमेण या भवेत् यौगपद्येन वा ?, यौगपद्येन चेत् श्रुतं मतिषूर्वीमिति सत्रविशेषः, समकालौत्पत्रयोः सन्येतरगोविषाण-'थुतोपयोगात्' श्रुतचिन्तनोपयोगात् 'चुतस्य' उपरतस्य सतः 'तत्र' तस्यां मतौ 'अवस्थानं' प्रतिष्ठा भवत्यनुभवसिद्धत्वात्, अतः 'थुतं मतिषूर्वे' मित्यत्र सत्रे श्रुतोपयोगोऽधिक्रियत इति स्थितमिति गाथाद्वयार्थः ॥ १०९ ॥ ११०॥ तदेवं स्थिते—'दञ्बसुय'-योरिव पूर्वापरभावाभावात्, क्रमेण चेन्मतिज्ञाने श्रुताज्ञानप्रसङ्गः, तदुत्पत्तौ तदनुत्पत्तेः, तदनुत्पत्तौ चेतरस्याद्याप्यनिष्टत्तेः, इतसानि-नीपयोगरूपे चेति, लिन्यमङ्गीकृत्य यौगपद्यं दष्टत्वात् सन्येतरगोविपाणयोत्ति, उपयोगं त्वङ्गीकृत्य क्रमभावः तथास्वामान्यात्, र्रोतिश्व कमपशादिति गाथार्थः ॥ १०७ ॥ उच्यते—ध्यान्ध्यविज्ञुन्भिततेत् अभिप्रायापरिज्ञानात्, तथाहि—द्विविषे ते—लिध्यिरूपे ्तीति गाथार्थः ॥ १०८ ॥ एवं च मत्युपयोगस्यापि श्रुतपूर्वकत्वाद्विशेषः किलेति, आह च चोदकः—'सोऊपो'त्यादि, पागर्ध नियलज्ञानदर्शनयोरिवेति, आह च भाष्यकारः—'इहे'त्यादि गतार्था, नवरं तथाहि—नासिञ्चन्त्य मत्या श्रुतग्रन्थानुसारि विज्ञानं प्राहुर् योगप्रसङ्गात, तथा च श्रुतोषयोगात क्रमेण भवन्तीं मतिं को वा निपेधति १, न कश्रिदित्यर्थः, किं कारणमित्याह-यस्मात् कारणात् असिश्चिन्त्य भाषणस्यासम्भवात्, तेषां को दोषः १ इत्यत आह-भावश्चतस्यामावः प्राप्नोति, तेषां एवं-च्याख्यायिनां मत्यनन्तरं शब्द्-मित्यादि, 'शुतं मतिषूवे'मित्यत्र केचिद् व्याचक्षते-द्रव्यशुतं मतिषूवै, न भावश्वतं, किं कारणं १, 'भासइ जं णाविचितियं'ति, मत्या = 0h

पक्षमाविनो भावश्चतस्येति गाथार्थः ॥ ११२ ॥ कुत एतदित्यत आह—'सुचविण्णाणे'त्यादि स्पष्टार्था, अन्ते चेयं युक्तिस्तत्पूर्वक-ज्यमानत्वीत्, "कि वा नाणेऽहिगए सहविहेतेण सोऽविय न जुत्तो। जं मह तकारणमो सो विय महकारणं भणिओ ॥१॥ तम्हा भाव-चाह—'दञ्जसुय'मित्याद्याद्यपादत्रयमुक्तार्थ, द्रज्यश्चतं यत् तत् परैमतिषूर्वकमभिधीयते, लक्षणं चिहं गमकमिति यावत, तस्यासम-त्वात्, तत्पूर्वकरवं च 'भासइ जं णाविचितिय'मित्यभिप्रायात्, तस्मादंस्ति तत् शुतं यदस्य कारणमिति गाथार्थः ॥ ११३ ॥ अथा-मात्रीत्थांनात, तथा च 'न विशेषो' न मेदो मितिश्रुतयोस्तेषां मान्नोति, मावो ज्ञानं अभावो द्रव्यश्चतं, भावाभावयोभेदाभिधानस्यायु-सुयं चिय मितिषुच्चं जं मतीए अचितेउं। नो अत्थि सुयन्गंथाणुसारि णाणंति भणियमिणं"।। २॥ ति गाथार्थः ॥ १११॥ तथा = %

नुषिङ्गिकं-यथैन मतिश्रुतयोः कार्यकारणभावभेदाद् भेदः, एवं मतेरिष सम्यिगिष्याद्दष्टिकृतो भेदः श्रुतस्य चेति, उक्तश्च सत्रकृता 'अ-निसिसया मंती रयाद्यचारणीयम्, एतदेवाह माष्यकारः-

कान्तवादित्वात्, तथाऽसन्तमपि पुरुषे पटादिधमै न प्रतिपद्यते अस्त्येवेत्यभ्युपगमादेकान्तवादित्वादेव, तथा भवहेतुत्वात् मिथ्यादर्शन-

इत्यत आह-सदसतीरविशेषात् पुरुषप्रत्ययवत्, तथाहि-असौ सन्तमिष पुरुषे देवादियमै न प्रतिषद्येते, अस्ति पुरुष एवेति प्रतिषत्तेरे-

हरति चैवमितरोऽपीत्यतः कुत एतदेवमित्यत आह—'सदसते'त्यादि, 'मिच्छदिष्टिस्स अन्नाणं' मिथ्याद्धेमैतिश्रेते अज्ञानं, कुत १

अचिसेसिचे'त्यादि, गतायी, किं पुनः कारणं मिध्याद्द्यमैतिशुतं अज्ञानं ? ननु यथा सम्यग्द्यधिराभ्यां घटं जानीते व्यव-

सदस्दिविसेसणाओं भवंहेऊ जदिन्छिओवर्लम्भाओं। नाणफलाभावाओ मिच्छंदिष्टिस्स अण्णाणं ॥११५॥

अविसेसिया महं चिय सम्महिद्धिस्त सा महण्णाणं। महअन्नाणं मिच्छहिदिस्त सुयंपि एमेच ॥११थ॥

3° विशेषावर् १६ वत्, तथा यहच्छोपलञ्चेहन्मचवत्, तथा विस्त्यभावेन ज्ञानफलाभावाद्नधहस्तप्रदीपवत् ॥ ११५ ॥ तथा भेदभेदाद् भेद् १ इत्याह-कोव्याचार्यः ११ भेयक्तयं च विसेस्तणमहावीसङ्विहंगभेयाः । इंदियविभागजो वा मङ्सुयभेयो जओऽभिहियं ॥ ११६ ॥ वंजण होति अद्ववीसं तु। आदी उभयत्थाति य, समेदपक्तावगो नेयो॥ १॥" ततश्र श्रुतमङ्गानङ्गपविष्टमनेकथेति गाथाऽद्विथिः। 'इ-सोइंदिओवलद्री होइ मुयं सेसयं तु महनाणं। मोन्तूणं दब्वमुयं अक्खरलंभो य सेसेसु ॥ ११७॥ 'भेद'इत्यादि॥भेदक्रतं चानयोविशेषणं-नानात्वं, तथाहि-मतिज्ञानमष्टाविश्वतिविधं, कथं तद् उच्यते-"छचउक चउब्बेसं चड थोजं च तादिन्द्रियञ्चति ओब्रेन्द्रियं उपलम्भनमुपलविधः-विज्ञानं ओब्रेन्द्रियेणोपलविधारिति हतीयासमासः ओबेन्द्रियस्य वोपलविधः। श्रोत्रे निद्योपल श्विस्मासः श्रोत्रे निद्येणोषल श्यिस्य वेत्यन्यपदार्थेन शब्दः, तेनेतदुकतं भवति – त्तीयाषष्ठीसमासाम्यां भाव-भवति, इष्टतश्रावधारणविधिरिति न्यायः, तथा चीक्तम्—"अयोगं योगमपरैस्त्यन्तायोगमेव च। व्यवच्छिनति धर्मस्य, निपातो व्यति-एवाघनुधंरो न भवति, धनुधंरस्तु चैत्रः कुसुमायुधो वेति प्रथमपाद्व्याख्येयमिति। 'सेस्तं तु मङ्नाणं'ति शेषं यच्छरिन्दि-थुतमधिक्रियते, बहुब्रीहिणा तु द्रज्यश्चतिमति, असौ श्रोत्रेन्द्रियोपलिचाः श्चतं भवति, इह च ज्यवच्छेद्फलत्वात् सबै वाक्यं सावधारणकं नाक्यं, यथा चैत्रो धनुर्धरः। पाथौ धनुर्धरो नीलं, सरोजिमिति वा यथा ॥ ३॥" तिदिहैवमवधारणमवगन्तव्यं-श्चतं श्रोत्रे-न्द्रयोपलन्धिर्घ अश्रोत्रेन्द्रियोपलन्धिन भवतीत्ययोगमेव न्यवन्छिनत्ति, श्रोत्रेन्द्रियोपलन्धिस्तु शुतं मतिवी, तद्यथा-चैत्रो धनुर्धर न्दिये'त्याद्यनस्गायासम्बन्ध इति गाथार्थ ॥ ११६ ॥ 'सोइंदियोचलद्धी' इत्यादि, इन्द्रो-जीवस्तस्येदमिन्दियं शुयतेऽनेनेति श्रोतं र्चकः ॥ १ ॥ विशेषणविशेषाभ्यां, क्रियया च सहोदितः । विवधातोऽपयोगेऽपि, तस्याथोंऽयं प्रतीयते ॥ २ ॥ व्यवच्छेद्फलं - 22 -

श्रीत्रेनिद्रयोपलज्येरिति मावनीयं, अयं तु द्वितीयपादाक्षरार्थः । तदेवं सर्वस्याः शेषेन्द्रियोपलज्येमंतिज्ञानत्वे उत्सर्गेण माप्ने सत्यपवाद-माह-'मुक्त्वा द्रज्यश्चतं' मुक्त्वा पुस्तकपत्रकन्यस्ताक्षरविषयां शेषेन्द्रियोपल्डिंय, तस्याः शब्दत्वेन श्रुतत्वात्, शेषं मतिज्ञानं वर्तते, इति तृतीयपादाक्षरार्थः । तथा यश्राक्षरलाभः,असाविष यः श्रुताक्षरलामो, नेतरः, मतेरिष कथश्चिद्क्षररूपत्वात्,केषु १ इत्याह-शेषेषु चक्षुरा-दीन्दियेषु,कथं १–'सीता साडी दीहं च तण' मित्येवं यो भवति,स च श्रुतं भवतीति वर्तते,योग्यत्वादित्यभिषायः,अन्यथा'मोनूणं दव्व-यदिचतुष्टयोपलञ्घिरूपं विज्ञानं तन्मतिज्ञानं मवतीति वर्तते, तुशब्दो विशेषणार्थः, तेनैतदुकतं मवति-श्रोत्रोपलञ्घिरापि विनमितिज्ञानं भवति, तस्यामप्यवग्रहादिसद्भावात्, आह-एवं श्रोत्रेन्द्रियोपलब्धेः श्रुतमतिरूपत्वात्, यदुक्तं भवति सा श्रुतज्ञानं श्वतत्वात् , सब्दद्देरेणास्य त्वद्वचसोऽपकर्णनीयत्वात् मुग्घजनविस्मयाघायित्वादिति । अत्र च प्रथमपादे तुशब्दौ श्वतमत्यभिघायिनौ नन्वेवमनयोरमेद एव सिद्ध्यतीत्यभिषायः, तन्न, श्रोत्रेन्द्रियोपऌब्याववग्रहेहापायमात्रस्य मतित्वात्, श्रुतग्रन्थानुसारितया शब्दार्थज्ञानस्य ादुकतं भवति सा मतिज्ञानं, यदुकतं भवति सा मतिज्ञानं तदुकतं भवति सा श्रुतज्ञानमिति तदिदं शान्तिकं क्षवैतां वैतालोत्थानं, - my =

क्षरलामस्य अतत्वं न लभ्येत, न चैतिद्धमिष्टत्वात्तस्य, यद्येवं शेपेन्द्रियाक्षरलामोऽपि अतमतो यदादाववधारणं क्रतं अत्रेनेन्द्र-डियरूपत्वात्, यदा च यत्र च तस्यान्यस्य बा अन्यत्वेनाभिलाष्विषयत्वादिति पूर्वेगत्तमाथाक्षराधः ॥ ११७ ॥ साम्प्रतमेवम-सुयं, अक्लरलंगं च सेसेस मोत्ण'या शोत्रेन्द्रियोपलव्यिः सा शुतं सात्, सैव केवला आद्या शुतं सादित्यर्थः, तथा विशेषेन्द्रिया-

गेपलंडिधरेवेति, तन्न घटां प्राञ्चति, शेषेन्द्रियाक्षरलाभस्याश्रोत्रेन्द्रियोपलंडिघत्वात् , उच्यते, प्राञ्चति, तस्यापि

30 तोओवलदी जइ मुयं न नाम सीउग्गहादओ बुद्धी। अह बुद्धी तो न मुयं अहोभयं संकरो नाम॥ ११८॥ 'सोओवलद्धी' त्यादि, यदि श्रोत्रेन्द्रियोपलन्यिः शुतं ततो न नामेति-नैव श्रोत्रेन्द्रियावग्रहादयो बुद्धिः, तेषां श्रोत्रेन्द्रियोप-केई वेन्तरस सुयं सहो सुणओ महित, तं न भवे। जं सब्बो चिय सहो दब्बसुयं तस्स को भेयो १॥११९॥ थुतमेचेत्यवनारणात्, 'अह बुद्धि' ति अथ बुद्धिः श्रोत्रेन्द्रियावग्रहाद्यः मतेर्ष्टाविंशतिमेद्मित्तात् 'तो' ततः न श्रोत्रेन्द्रियोप-लिन्यः अतमेव, तस्या मतित्वादिष, अयोभयं सा अतं मितियेति ततः संकरो नाम सङ्गीणीमेव ति तयोः स्वरूषं स्यात्,न चेत्सङ्गरोऽ-लिधित्वात् , तस्याश्र श्रुतत्वेनैवावथार्यमाणत्वात् , तथा-'सोओवरुद्धी जइ सुयं न नाम मइ अइवीसमेया तु' श्रोत्रेन्द्रियोपलिधः किं या नाणेऽहिंगए सहेणं जह य सहविज्ञाणं। गहियं तो को भैयो भणओ सुणओ व जो तस्स ? ॥१२०॥ भणओं सुणओं व सुयं तं जमिह सुयाणुसारि विण्णाणं। दोण्हंपि सुयाईयं जं विन्नाणं तयं बुद्धी ॥१२१॥ सोऽवि य सुयक्लराणं जो लाभो तं सुयं मईसेसा। जह वा अणक्लर्बिय सासन्वा,न प्यवतेका ॥१२६॥ जड् सुयमक्खरलाभी न नाम सीओवलिद्धिरेव सुयं। सोओवलिद्धिरेवऽक्लराहं सुइसंभवाउति॥१२५॥ तुसमुचयवयणाओ काई सोहन्दिओवलद्वीवि। मइरेवं सह सोउज्जहादओ हुन्ति महभेया॥ १२३॥ पत्ताइगयं सुयकारणंति सहो व्व तेण दव्वसुयं। भावसुयमक्खराणं हाभो सेसं महन्नाणं॥ १२४॥ सोइंदिओवलदी चेव सुयं न उ नई सुयं चेव। सोइंदिओवलद्वीवि काइ जम्हा मइन्नाणं॥ १२२॥ भ्युपगम्यते तर्वकत्वं तयोरिति घोटारूडस्य विस्मृतो घोट इति गाथार्थः ॥ ११८ ॥ अत्र केचन आचार्यदेशीयाः = 20 h

पूर्वगत्रश्रो-व्याख्य भ्रवतः न कश्चिदिति गाथार्थः ॥११९॥ 'किंचे'त्यादि ॥ अथवा ज्ञानयोभेंदाभिधानप्रक्रमे किं शब्देन १, न किञ्चिदित्यभिप्रायः, तस्य पुद्र-तस्य च अवणानन्तरमेव वक्तुत्वसम्भवादित्येकत्वं मतिश्चतयोरिति कोऽतिश्ययः कृतः स्यात् १, यदि च सर्वदेव श्रण्वतो मतिः-मति-श्रोत्रेन्द्रियोपलब्धेर्नह्रव्रीक्षङ्गीकरणैकत्वपरिहारतो द्वित्वमुक्तवन्तस्तन्मतमुषन्यस्यन्नाह—'कैयी'त्यादि ॥ केचन व्याख्यानयन्ति-प्रज्ञा-रेच ततः 'आचार्यपारम्पयेणेदं श्रुतमायात'मिति न चक्तव्यं, सबैः श्रुतत्वात् , तस्मान्न पुष्कलोऽयं परिहार इति गाथार्थः ॥१२०॥ लमयत्वात्, तत्रैतत्स्यात् न श्रोत्रेन्द्रियोपल्जिधः शब्द एव ब्युत्पाद्यतेऽपि तु ज्ञाने आपि तृतीयाषष्ठीसमाससम्भवात्, ततश्र श्रोत्रोन्द्रयो-श्रण्वतो वा यो विशेषो-यो भेदः स कः १, येनानयोर्वकत्रश्रोत्रोस्तन्मतिश्चते स्याताम्, आपि च-यद्येवमभ्युगम्य परिहारो दीयते ततः श्रोतुरापि छत्यनन्तरमन्यवधानेन ब्रुवतः सैव शन्दोत्थापिता मतिराविधिष्टा छुतं प्रसजाति 'सुणतो मतित्ति भणतो सुतं'त्यभ्युपगमात्, अधुनैतत्प्रकरणीपसंहारव्याजेन परमेव व्युत्पाद्यन्तुभयस्यापि चोभयमभिधित्सुराह-तस्मात्-'भणत्' इत्यादि ॥ तस्मात् भणतो यत् अत्यन्यानुसारि ज्ञानं तत् अतमेवं श्रोतुरिष, एवं द्रयोरिष यत् अतातीतं विज्ञानं सा मतिरिति सिद्धान्ताभिप्राय इति गाथार्थः ॥१२१॥ किलोभय इति सिद्धं,आह—शोभनमेवैतत् कालपूर्वपक्षतेत्यत आह—'तन्न भवे'ति तदेतन्न भवति, किं वाङ्मात्रेण १,न इत्याह—यद् यस्मात् ाळि बियः शब्दज्ञानमागुद्यत इत्यत आह—यदि चानेकब्युत्पत्तिसम्भवाच्छब्दज्ञानं गृद्यते द्वित्वमसाथनार्थे श्रोत्रेन्द्रियोपळि बियशब्देनेति, सर्वः शब्दो माष्यमाणः श्रूयमाणश्र द्रव्यश्चतं वतिते, अतस्तस्य 'को भेदः ?' को विशेषो येनासौ वक्तारे श्वतं श्रोतारे तु मतिरिति १, किस्य ब्रुवतः सतः शब्दः श्रोत्रेन्द्रियोपलव्यिलक्षणः 'सुयं'ति थुतं भवति, तमेव शब्दं 'सुणओ'शुष्वतः श्रोतुमीतिरित्यत एवमसौ एतदुकतं भवति-यदि वक्तुः शब्दज्ञानं श्रुतामितरस्य तु मतिरिति गृहीतं 'तो' ततस्तस्येति शब्दज्ञानस्य भावश्रुतलक्षणस्य

= w -दन्वसुयं भावसुयं उभयं वा किं कहं व होज्ञाति। को वा भावसुयंसो दन्वाहसुयं परिणमेज्ञा?॥१२७॥
बुद्धिहिट्टे अत्ये जे भासह तं सुयं मईसहियं। इयरत्यऽवि होज्ञ सुयं उवलिद्धिसमं जह भणेज्ञा॥१२८॥
जे सुयबुद्धिहिट्टे सुयमइसहिओ पभासई भावे। तं उभयसुयं भन्नह दन्वसुयं जे अणुवउत्तो॥१२९॥
इयरत्यवि भावसुए होज्ञ तयं तस्समं जह भणेजा। न य तरह तित्तयं सो जमणेगगुणं तयं तत्तो॥१३०॥ वाणं लाभो, सेसं जं आरओ होइ सदस्वरसगंथफासाववोहमेनं तं मतिनाणं"ति गाथार्थः ॥१२४॥ आह-'जती'त्यादि ॥ जइ सुय-'सोऽवि ए'त्यादि ॥ असाविष च शेपेन्द्रियाक्षरलामी यः श्रुताक्षराणां तच्छुतं, अश्रुताक्षरलामस्तु मतिरेव, 'जइव'त्ति अथ चेन्मति-कान्ततोऽनस्ररैव तत्रश्र सा मतिः सर्वा न प्रवतेत ईहोपायधारणारूपेण, तस्या अस्रात्मकत्वात्, यदीयमनक्षरैव स्याद्वग्रहमात्रमेव ्ह कः पुनस्य पुष्कलपरिहार इत्यतोऽधुना भाष्यकारो मूलगाथां विविवरीपुराह-'सोतिदियोचलद्धी' त्यादि ॥ 'सोइंदिओवलद्धी'-नुममुच्चये'त्यादि भावितार्थेवेति न ब्याख्याता ॥१२३॥ 'पत्तादी'त्यादि पूर्वाधं कथितार्थं '' भावसुयं तु अक्तवराणं सद्त्यरू-क्खरलाभी सेसिंदियसंबन्धी शब्दार्थरूप इत्यर्थः, तो ण णाम सीतोबलद्धिरेव सुयं'अस्याप्यधिकृतस्य श्रुतत्वात्, उच्यते, शब्दार्थरू-स्यादिति गाथार्थः॥ १२६॥ एवं ताबद्नया गाथया श्रुतस्य मतेभेंद उक्तोऽधुना श्रुतस्यैत प्रसङ्गतः स्वरूपमभिद्धत्पूर्वगतगाथाया त्यादि, सुयं सोइंदियोवलदी चेव, नउ सा सोतिदिओवलदी सुयं चेव, कुतः १ इत्याह-पच्छदं, स्पष्टार्थिमिति गाथार्थः ॥१२२॥ ाणामक्षराणि 'सोतोवलद्भिय' अतिसम्भवादिति गाथार्थः ॥ १२५ ॥ किं यावान् शेपेन्द्रियाक्षरलामः स सर्वे थुतं १, नेत्याह् एव सम्बन्ध्याष्यामाह—

| 45 |

'दब्बसुय' मित्यादि गाथा स्पष्टाथी । एतदुक्तं भवति-एतस्यां गाथायां 'मोत्त्णं दब्बसुय'न्ति वचनादनेनावयकेन द्रव्यश्रुतमु-किह मइसुओलद्धा तीरंति न भासिउं बहुत्ताओ। सब्बेण जीविएणवि भासइ जमणंतभागं सो ॥ १३८॥ । ता दञ्वसुयं महराभिणिवोहियं न वा उभयं। जुतं उभयाभावे भावसुयं कत्थ? तं किं वा १॥ १३३॥ अइव मई दन्बसुयत्तमेड भावेण सा विरुद्धेला। जो असुयक्खरलाभो नं महमहिओ पभासेका ॥१३६॥ इयर्गिमांचे महनाणे होजा तयं तरसमं जइ भणेजा। न य तरइ तित्यं सो जमणेगगुणं तयं तत्तो ॥१३७॥ तीरनित न बोनुं जे सुओवलद्दा बहुत्तभावाओ। सेसोवलद्धभावा साभव्वबहुत्तओऽभिहिया ॥ १३९॥ सह उचलद्वीए वा उचलद्विसमें तया व जं तुछ। जं तस्समकालं वा न सञ्बहा तरइ बोनुं जे ॥१३१॥ बुद्धि हिट्टे महसहिए भासओ सुयं तत्थ। किं सहो महरुभयं भावसुयं ? सन्बहाऽजुर्न ॥ १३२॥ इयरत्थिवि मइनाणे होज्ञ सुयंति किह तं सुयं होइ १। किह व सुयं होइ मई सलक्खणावरणभेयाओ। गईएं किमहियमहऽण्णतं वा १। भासासंकष्पविसेसमेत्तओ वा सुयमजुतं। मासापार्णइकाले

वा मावश्रुतांशो द्रव्यश्चतं १ आदिशब्दादुमयश्चतं वा परिणमेतेति सम्बन्ध इति गायार्थः ॥ १२७ ॥ अत्रोच्यते-इह हि श्रुतज्ञानी उप-युक्तः अतबुक्याऽयम् विजानातीति, ततश्र—'बुद्धिहिहे'त्यादि, बुद्धः-श्रतबुद्धिः श्रुतमतिरित्यर्थः द्या-उपलब्याः पयिलोचिता विष-पीकृता इतियावत् बुद्धया दृष्टा बुद्धिदृष्टास्तान्, कानित्याह-अथोन्, आंभेलाप्यान् भावानितियावत्, एतदुक् भवति-अभिलाप्यान् भा-क्तम्, अक्षरलाभवचनातु भावश्रुतं, श्रोत्रेन्द्रियोपल्जियवचनातु शब्दस्तिद्विज्ञानं चेत्युभयश्रुतमित्यतः पृच्छति, किं कथं चेति १ कियान्

थुतत्वेन परिणमति, 'सब्वेण आउएणवि न पहुप्पड् जेण कालो से'त्ति चचनादिति पूर्वाद्विधिः। अथ 'इतरत्थ्यवी'त्यादि पन्छद्रं, की-ऽस्यामिसम्यन्थः १, उन्यते, यानुपयुक्तोऽनुपयुक्तश्र भाषते तदुभयं च थुनं चीक्तः, इतरदिति भावशुतं गम्यते, तत्र च सम्भवतीयमा-्रित बान् मनाम महरताः सतो 'पान् भाषते' यान् बक्ति तन्मतिसाहित एवेति वाक्यशेषः, 'तं सतं'ति तत् अतमिष्मीयते, कुताः पुनरयं याम्यदोगो लभ्यत शंते चेत्, मन्याचार्ययचनाद्, आह् च-'मित्सिहियं'ति शुंत मतिसहितमुभयशुतामित्ययंः, एतचोप्युक्तस्येन, एवं नारदेतत्, यान् पुनः प्राक् श्रुतमुख्याऽऽलोचितानपि पशादभ्यासवलाद्नुपयुक्तो यक्ति तद् ह्रव्यशुतम्, याँस्त्वालोचयत्येय केतलं इत्यादि । 'ह्यस्त्थवी'त्यादि । 'सह' इत्यादि । उक्तायीः, नवरं 'तया व जं तुल्ले'ति, यथा शूलं वेद्यंस्तदेवाभिषम इति भात-नतु भागते तब् भागशतम्, एतच द्रयमथोल्लभ्यते, अत्र च भावश्रतस उपयुक्तस अनुपयुक्तस वा वक्तुरनन्ततमो भागो द्रन्योभय-'तया समं' तया सह, एतदुक्तं भवति-तत्संबेदनमेवात्मप्रदेशेभ्य उन्मूल्य ध्वनिना सह यदि संकामयेत्-उपयुक्तोऽजुपयुक्तो या भणेत्, उपयुन्तिपरिमाणं वा-उपलित्यसमकालं वा, यदेवोपलभते तदैव यदि भाषेतेत्वर्थः ॥ १२८ ॥ सर्वया यावन्मानमुपलभते न तावद्र-गयुन्तोऽनुषयुन्ती वा वक्तुं शक्नोति, उपलब्धेवंहुत्वात् परिमितत्वाचायुषः कमवर्तित्वाच् वाचः "उक्कइयोषहताइं करेइ नो-गुद्धा-कस्माद्प्राप्येतद् द्र्य न भवतीत्याह-इतस्त्रापि-भावथ्रते उक्तलक्षणे इतस्त्यापीत्यथद् विभक्तिपरिणामः आभाराषेययोभि-रोपनाराद्या 'होज्ज' स्यात् अतं हच्यश्रतमुभयशुतं वा, यदि किं स्यादित्याह-उपलम्भनमुपलिशः-शुनबुद्धयालोचितार्यविषयसंवेदनं द्मित जेण पुट्याइं। अंतमुद्रुनेण चिय, सयपज्जाएहिं पुट्यथरी ॥१॥"नि गाथायीः ॥१२७॥ एनां च गायां मिथ्रितयोभेदाः प्र-क्रान्त इति तद्धे एव केचन ब्याचक्षते, ययं हु तथाऽपि वश्याम इति। तत्र ताबद्भिहितायन्तितारीलताहितात्रो भाष्यगाथाः-'जे सुच्

| नीयं। अथ कथमन्ये एनां गाथां मतिश्चतमेदार्थे व्याख्यानयन्ति १ तदुच्यते-'बुद्धीदिष्टे' त्यादि, अस्या व्याख्यानान्तरम्, इह बु-भवतीति, उच्यते, 'इतरत्थऽबी'त्यादि पच्छदं, इत्तरत्राप्युक्तलक्षणे मतिज्ञाने 'होज्ज सुचं' भवेत् श्वतं मतिज्ञानोपयोगसंबिलतं, यदि 🛮 बोधिकज्ञानामोगितान् प्राक् पुनमीतिसहितान् भाषते तदुपयुक्तस्य ब्रुचतः श्वतं भवति, श्वतज्ञानमित्यर्थः, पूर्वपक्षानुवादः, अत्रोच्यते-द्धः-आभिनिवोधिकबुद्धिरिधिक्रियते तया दृष्टाः-चिन्तितास्तानथान् भाषते बुद्धिसहित एवेति वाक्यशेषः, 'नं सुयं'ति तच्छूतमभि-ीयते, किंबिशिष्टम् १ इत्याह-'मित्तरिह्यं' आभिनिबोधिकसहितमित्यभिषायः, एतत्किल शुतज्ञानमनुषयुक्तस्य द्रन्यञ्जतिमिति किं स्यादित्याह-उपलिध्यसमं यदि भणेदिति प्राग्वदिति गाथार्थः ॥ १२९-१३०-१३१ ॥ अत्र व्याख्याने भावश्रुताभावं दर्शयम् मतौ च श्रुतभणने विरोधमुद्भावयन् भाष्यकार आह-'केई बुद्धीदिहे' इत्यादि । केचनानुभववादिनो व्याचक्षते-बुद्धिदृष्टान्-आभिनि-'मत्थ'ित तत्रैनं कल्पनायां न विद्यः कतमद्भावश्चतं १, तथाहि-किंशब्दो भाष्यमाणः किं वा तत्प्रेरिका मतिराहोश्विद्धभयमिति त्रयी मतिस्त्वाभिनिबोधिकं सुप्रसिद्धत्वात्, इतरेतरसापेक्षमुभयं तिदिति चेत्, उच्यते, न चीभयं युक्तं, तन्वेन उभयस्याप्युभयस्वभाव-न्तज्ञीनविशेषस्य 'भाषापरिणतिकाले' भाषाप्रारम्भवेळायां 'किमधिकं' प्रविषस्थाया रूपं जायते येनासौ ज्ञानान्तरं स्यातु, 'अथान्य-गाथार्थः ॥ १३३ ॥ तत्रैतत् स्याद्-मतेभाषासंकल्पनापिषणामतः श्रुतत्वे नायमुषालम्भ इत्यत आह-'भासा' इत्यादि । 'मतेः' अ-त्वेनाविशेषात्, अत डभयस्य खतंत्रस्याखतन्त्रस्य वा अभावे भावञ्जतत्वेन तद् भावञ्जतं, क्व शब्दादौ १ कि वा तत् १, न किचिदिति गवना, पारिशेष्यादितरत् मतिज्ञानम्-आलोचिताभिलाप्यपदार्थपयिलोचनमात्ररूपमिति पूर्वाद्धर्थिः। अत्राह-अत्रापि कस्मादिदं न कल्पना, किंचातः-'भावसुर्य सव्वहा अजुत्त'मिति गाथार्थः ॥ १३२ ॥ तथाहि-'सहो' इत्यादि । शब्दस्तावद् द्रव्यश्वतमभिधानात

है। यात्वं वे'नि निर्मुलनो चाउन्ययात्वं कि भाषापरिणतिकाले मतेरिति वसीते १, न किन्यिद्दिति गायाद्विधिः । अपिन-भाष्यत इति भाषा हिं। युद्दीनिष्-रे भारतं वे'नि निर्मुलनो चाउन्ययात्वं कि भाषापरिणतिकाले मतेरिति वसीते १, न किन्यिद्दिति गायाद्विधिः । अपिन-भाष्यत इति भाषा हिं। युद्दीनिष्-्रे | मस्बणात्रो सलक्षणावरणमेयात्रो ॥१॥"ति वचनाच्च, यदीवं भावश्वतत्ववत् इच्यञ्चतन्त्वमपि तहोसौ मेतु, उच्यते, कि रुप्यसि १, १ | निह क्रीशे विकीयमाणः काकणिमपि लभते, नतु उपशम्यतां, 'जो असुयक्षरलामो तं मतिसिहिओ' तदूपयुक्तः सन् ममागेतेत्यत | है | त्तर्याः-अंकल्पविशेषः-प्रारम्भविशेषः स एव तन्मात्रं, मात्रशब्दो मनागपि विकारभवनगतिषेत्रार्थः, ततः श्रतमधुक्तं सा, पदुतक्तं भयति—अन्तरियानस्रैकत्वेनाविशिष्टस्य वाष्यित्रियामेदेऽपि नान्ययात्वं भवितुमहंति, अत्यन्तजातिभेदाभावात्, अत्यन्तजातिभेदा-देच न्याचिरन्यासुमह-'अहच मनी' त्यादि । अथचा मतिः द्रन्यश्वतत्वमेत्, कारणत्वात्, आह-यदेवं भावश्वतत्वमपि तबतु, तन्न, यती 'भावेन' भावश्रुतत्वेन 'सा' मतिः 'विरुध्वेत' व्याहन्येत, उक्तवत्-"भावसुयाभावाओं संकरओं गिव्यिसेसभावाओं । पुन्युत्तल-जय यदाह पशाद्धे मित्रानमेव सम्बन्धयन्तः पूर्वपर्व कृत्वा-'इतरवापि' मितिज्ञाने 'होज्ज सुयंती' त्येवमादि तद्शब्यं प्रत्यनुमा-ज्य विरोधमुद्धावयनाह-'इयरत्थवी' त्यादि। 'इयरत्यवि मइनाणे होज्ज गुयं'ति यदुक्तं तत्रोच्यते-नजु कथं तन्मतिज्ञानं शुतं भवति १, नैचेत्यभियायः, मतिसाद् भविष्यतीत्याह-कथं वा मतिः थुतं भवति १, नैवेत्यभियायः, कुत एतदित्याह-स्वरुषणभेदादावरणभेदा-न्चेति तस्माद्रमाल्यातमेव ज्याय इति माथार्थः ॥ १३५ ॥ अथ मद्रुयाख्याने नास्ति भवतः कथिश्वत्परितीप इत्यत इयमेव माथा 💯 म्युपममे न यावनयन्मानास्क्रीटनादिविघानत आनन्त्यं मतेः स्यात्, एवं तावद् भावश्वताभावार्य्यानेन पूर्वाधं ज्याख्यातं दूगितञ्ज, थुनज्ञानाभिलापं मुक्त्वा द्रज्यश्चतवाग्योगमात्राध्यारोपं च कृत्वाऽन्यया ज्याख्यायतां न दीपोऽविरोधात्, तद्यया-'बुद्धिद्दि अत्ये जे म्खणाओं सलक्षणावरणमेयाओ ॥१॥"ति वचनाच्च, यधेवं भावश्रुतत्ववत् इच्यश्चतत्त्वमपि तक्षेतों मैतु, उच्यते, किं रुत्यसि १,

्|| उक्तम्—'अहव मती दब्बसुयत्मेउ'नि गाथाथैः ॥१३६॥ पश्चाधंच्यास्यामाह—'इतर्मिचि'इत्यादि,इतरत्रापि—मतिज्ञाने भवेतद्—द्व्य- ॥५ गनात्, सामान्येन च तावद्यमधिक्रियते इति, तत्रैतत्स्याद्-बह्वप्यभिघातुं शक्यत एव, उच्यते, सत्यं, किं त्विह 'सन्वेणावि जीवि-तैरुपलब्याः शेषोपलब्याश्च ते भावाश्चिति समासः ते तु तत्स्वाभाव्यात् अनभिलाप्यस्वाभाव्यात् 'तीरंति न'बोचुं जे' इति वर्तते, आह-इमे बहुत्वाद्षि न शक्यन्तेऽभिधातुमिति किमेकमेव कारणं नीच्यते ? इति, उच्यते,अनभिलाप्यस्वाभाव्ये सित बहुत्वस्याप्रयोजकत्वाद्, ब-। चैनं न्यास्यायमाने विशिष्यते मतिद्रन्यश्चतल्श्षणं तदङ्गीकृत्य न्यास्येयेति न कश्चिरोष इति प्रकरणाथं इति गाथाथं: ॥१२७॥ एवमुक्ते स-त्याह-'किहे'त्यादि, कथं मतिश्रतेन चोपलब्याः शक्यन्ते न भाषित्रुमिति, उच्यते, 'बहुत्वाद्' भूयस्त्वात्, न च गताथौं हेतुबिशेषाभि-येण सो णाणी अणंतभागं चेव जम्हा भासइ तम्हा भण्णइ बहुत्ताउ'त्ति गाथार्थः॥ १३८॥ साम्प्रतम्पुपन्यस्तहेतोरवसरतः विशेषप्रति-। अतं यद्यपलिध्यसमं भणेद् ,वाग्योगेनेति गम्यते, 'नये'त्यादि प्राप्वत् ,तस्मादियं गाथा न श्रुतमङ्गीकृत्य व्याख्येया,भावश्रुताभावप्रसङ्गात् , भागमाह-'तीरंती'त्यादि ॥ सर्वे श्रुतीपलब्धा भावाः पार्यन्ते न वक्तुं, कुतः १ इत्याह-'बहुत्वभावात्' बहुत्वादेवेत्यवधारणीयं, न तु तत्स्वाभाव्यादित्यभिप्रायः, तथा 'सेसोचल्द्रभावा साभव्य'ति शेषं उपयुक्तादन्यनमतिज्ञानं मत्यवधिमनःपर्यायकेवलानि बा

वचनात मतेः शेषोपलक्षणत्वाच्छेषाणामिष चेहार्थगतिप्रापणे विवस्यमाणत्वात्, पुनरप्याह-मत्याद्यपलब्धानामिषे केषाश्चिदनिमिला-प्यत्वात् , किमुच्यते 'सेसोवलद्भावा साभव्व'ति १, उच्यते,अमीषां तु श्रुतविषयेणैवाक्षिप्ततयाऽभिधानशक्यतया समनुज्ञातत्वाद् , एत-होरिष द्राघीयसा कालेनान्तदर्शनात्,तथा चाह-'चहुत्तओ जहा भासिउं न तीरिनित' तथोक्ताः शेषोपलब्धभावाः 'बहुत्ताओ'ति

दुक्तं भवति-तेऽवग्रहादितया सम्प्रज्ञायमाना मतिः अक्षरोल्लेखेन तु श्रुतमिति गाथार्थः ॥ १३९ ॥ आह—

कतो एतियमेता भावसुयमईण पज्जया जेसिं। भासइ अणंतभागं १ भण्णइ जम्हा सुएऽभिहियं ॥१४०॥ प्रणविण्डा भावा अणंत्रभागो ड अणिभिरुष्पाणं। प्रणविण्डाणं पुण अणंत्रभागो सुयनिबद्धो॥१४१॥ जं चोहसपुन्वधरा छहाणगया परोप्परं होन्ति। तेण ड अणंतभागो पण्णवणिज्ञाण जं सुत्तं ॥ १४२॥ क्रीट्याचाये

= 63 = 'कत्तो'इत्यादि ॥ कुत एतावन्तो भावश्चतमत्योः पर्यायाः-उपलब्धार्थविशेषविशेषाः येषां सर्वेणाप्यायुषाऽनन्तभागमात्रं भाषत क्षेत्र अभासिक्धन्ता सुयमणुसरओऽवि के मईविसेसा। मन्नंति ते मइचिय भावसुयाभावओ तन्नो ॥१४५॥ जे अक्खराणुसारेण महैविसेसा तयं सुयं सब्वं। जे उण सुयनिरवेक्खा सुद्धं चिय तं महैनाणं ॥१४४॥ अक्खरलंभेण समा जणहिया होति मईविसेसेहिं। तेऽवि य मईविसेसे सुयनाणवभंतरे जाण ॥१४३॥ किह महसुयनाणविज छट्ठाणगया परोप्परं होजा!। भासिङजंनं मोनुं जह सन्वं सेसयं बुद्धी ॥१४६॥

'ज'मित्यादि ॥ यड्-यस्मात् चतुईश्यपूर्वधराः पट्स्थानपतिताः परस्परं भवन्ति, न्युनाधिक्येनेति शेपः, तथाहि-सकलाभिलाप्यवस्तु-

त्वेन अतज्ञानगीचरा इत्यर्थः, के १, भावाः-ऊध्वधिस्तर्यग्लोकनिविष्टभूभवनविमानग्रहनक्षत्रतारकार्केन्द्राद्यः, किमत आह-अनन्त-

| इति १, भन्नति यस्मात् श्रुते भणितमिति गाथार्थः ॥ १४०॥ 'पन्नवणिज्जा'इत्यादि ॥ प्रज्ञाप्यन्त इति प्रज्ञापनीयाः, वचनपर्याय-

भाग एव वर्तन्ते, न सङ्घयेयभागे नाप्यसङ्घयेयभाग इति, केषामित्याह-अनभिलाप्यानां, अर्थपयित्वेन मत्यवधिमनःपर्यायगी-

| चराणामित्यर्थः, अनभिलाप्यवस्तुराशेरभिलाप्यवस्तुराशिरनन्तभागे वत्तेत इति भावः, पुनश्च प्रज्ञापनीयानां द्रच्याणामनन्तभागं

|| अनन्तभागमात्रं श्रुतिनबद्धः-चतुर्हशसु पूर्वेषु साक्षाद् प्रथितो भगवद्भिगणधैरीरिति गाथार्थः ॥ १४१ ॥ कुतः प्रत्ययः १ इत्यत आह—

असंखेज्जगुणहीणे वा अणंतगुणहीणे वा एवं अब्महियेऽवि' अतो येन कारणेनेवं तेन यत्सत्रं-चतुईशपूर्वेलक्षणं तत्प्रज्ञापनीयानामन-न्तमाग एवेति स्थितमिति गाथार्थः ॥ १४२ ॥ आह-केविलनामिवामीषामयं तारतम्यकृतो विशेषो न युक्तः, युक्तश्रेहुच्यतां कार-॥मित्यत आह-'अक्चक्रे'त्यादि॥ 'अक्षरलामेन' चतुईशपूर्वह्षत्रलक्षणेन 'समाः'तुल्याः, चतुईशपूर्वधरत्वात् , केस्तु न समा इत्याह-शुतं भवन्ति १, उच्यते, कः सन्देहस्तथाहि—'ज'इत्यादि, स्पष्टाथि, नवरं किमस्यापरमिष फलमिति, उच्यते, यद्धस्तादभ्यधायि— "जं तत्थावत्थाणं च्यक्स सुयोपयोगाउ" ति,तस्येद्मुदाहरणमिति ॥१४४॥ एवं च स्थिते–'केइ"त्यादि,केचन प्रज्ञाभिमानिनोऽनुभव-सबिसां निमिनहेतुषु पायो दर्शन'मिति पश्चम्यथे पथमा, मन्यंतामिति चेत्, तन्न, भावश्चतस्याभावात्, तत्स्थाने मतिपरिकल्पना-मस्तु, तन्न, अस्यापि न्यायस्य दृष्टत्वाद् ङ्गादिन्यपदेशवत् ,यथा हाङ्गमेवाङ्गाभ्यन्तरमेवं श्रुतमेव श्रुताभ्यन्तरमित्युक्तं भवतीति भावः,छन्दो-वेदितयोत्कृष्टचतुईशपूर्वविदः प्रतियोगी उक्तः, "अणंतभागहीणे वा असंखेज्जभागहीणे वा संखेज्जभागहीणे वा संखेज्जगुणहीणे वा ान्न्यूनाधिक्यनिवन्धनान् गम्यान् अतज्ञानान्तभाविन एव 'जानीहि' विद्धि, यद्येवं 'तेऽवि य मतिविसेसे सुयणाणं चेवे'त्येवमेव प्रगुण-तानपि गम्यान् पर्यायानेतद्धिकरणानेव विद्धि, श्रुतग्रन्थानुसारित्वादिति गाथार्थः ॥ १४३ ॥ आह——कि ग्रन्थानुसारेणाविभेवन्तः न्युनाधिका भवन्ति उक्तवत् 'मतिविशेषैः'अक्षरलाभगतबुद्धिविकल्पैः, तैस्तैव्यिक्यानकरणैरित्यर्थः, क्षयोपश्यमेविचत्यात्, केविलिनां विविशेषः क्षायिकत्वात्, इह च मतिविशेषग्रहणादाभिनिबोधिकविशेषास्ते मा भूवित्रित्यतो विशेष्यते-तानिष च मतिविशेषान् मङ्गमयाद्वाऽभ्यन्तरग्रहणमिति, अथवा 'सुयनाणे'त्यनेन चतुई्शपूर्वाक्षरलाभमधिकुरुते-'तेऽत्रिय मतीविसेसे सुयनाणअब्भन्तरे जाण'ति ब्रादिनो वा मन्यन्ते-श्रुतमनुसरतोऽपि ये मतिविशेषाः पर्फुरन्ति ते मतिरेवेति, कुतः 'अभासिज्जन्त'नि अभाष्यमाणत्वात्, कोत्याचाये = 63 =

= 23 | दिति गायार्थः ॥ १४५ ॥ अपिच--'किह मती'त्यादि, भासिज्जंतं मोनुं जइ सन्वं सेसयं बुद्धी तो कह महसुयनाणविक स्वक्षानेऽपि थ्रुतज्ञानिनां द्विस्थानमात्रं 'संखेज्जमागहीणे वा संखेज्जगुणहीणे वा', तत्रथ्य (तत्) 'जं चीइस पुन्वधरा' इत्येतच न घटां-छिडाणगया परीप्परं होज्जा १, नैवेत्यर्थः, एतदुक्तं भवति-एकस्थानपतिता एत् स्युरिति, न अनन्तगुणहीनो वाऽनन्तगुणाभ्यधिको मतिह्छभाष्यमाणानामिष भावश्रुतप्रसङ्गात्, अत उच्यते-'बुद्धिहिड्डे अत्ये जे भासइ तं सुयं'ति, तच किंबिशिष्टामित्याह-'मितिस-वेति, मतेः सदैवाधिकयात्, श्रुतस्य तु सदैव हीनत्वात्, तद्धीनत्वं च भाषकसंख्येयवषधिष्कत्वेन तत्संख्येयत्वादिति परस्थानमङ्गिकत्य, इति प्राक्त्रतिपन्नत्वात् ,'बुद्धिदि अत्थे' इत्यादि ॥ अस्याश्रतुर्थेन प्रकारेण व्याख्या-बुद्धिर्हिहाद्यधिकरणा सामान्येन मतिः श्रुतबुद्धिः गरिगृह्यते 'दिइं' उपलब्धं यब् बस्तुजातं, तत् किमित्यत आह-'नं सुनं'ति तहस्तुजातं श्रुतमुच्यते, कारणे कार्योपचारात्, आह-्वमवधार्यते-यद्भापत एवावरुयं कदाचिह्शकालनरान्तरादिषु,एवं च सामान्यबुद्ध्युपलञ्घानामभिलापविषयत्वे सत्यभाष्यमाणानामपि हियं।ति मतिस्हियं सामान्यबुद्धिसंबलियं, एतच्च श्रुतोप्युक्तस्यैव भवतीत्यनेन मतिसहियमितिग्रहणेन नियम्यते,अतोऽन्या अभिला-। १४६ ॥ तदेवमियं पूर्वगतमाथा श्रुतस्वरूपाभिधायिष्रकारेण व्याख्याता, अधुना प्रकृतार्थेन व्याख्यायते, वयं तु तथापि वश्याम यद्येवमनमिलाप्यमस्तुनोऽपि श्रुतत्वप्रसङ्गः सामान्यबुद्धिविबक्षणात्, तस्याश्र तद्विपयाद्पीत्यत आह—'जे भासङ्'ति अस्यायम-श्रुतत्वलामतः श्रुतस्य महीयान् विषयी लब्धो भवतीति भावनीयं, वश्यति च भाष्यकारः 'संभवमेनं गहियं ण उ भासणामेनं' यों यद्रस्तुजातं भाषते-प्रतिपाद्यति, इह च व्यवच्छेदफलत्वाद् वाक्यस्य सबै तत्सावधारणकं स्याद् इष्टतश्रावधारणविधिरित्यत गञ्जति, तस्मादेतद्पि-'कैयी बुद्धीदिड्डे मतिसहिए भासओ सुय'मित्यादिच्याख्यानबद्भाविताबुष्ठानत्वादनाद्रणीयमिति गाथार्थः। हा। ८३॥

जे भासइ चेव तयं सुयं तु न उ भासओ सुयं चेव। केई मइएवि दिहा जं दब्बसुयत्त सुवयंति ॥१४९॥ -प्यानमिलाप्योपलब्ध्यात्मिका ज्ञानश्राभितमितिज्ञानमिति भावना, ततश्र याद्द्यभुपलभते श्रुतं ताद्दशं वक्त्येव, तद्वाच्यस्यैवंरूपत्वात्, योऽन्यो विषयभाग आस्ते तमधिकत्याह-'मतिरन्न'ति इति भावितार्थमिति गाथार्थः ॥१४८॥ अथेष्टावधारणमाह-'जे भासई'-तत् किं ज्ञापयतोक्तमित्यत आह-श्रुतोषयुक्तस्यैव-श्रुतमत्युषयुक्तस्यैव तद्भावश्रुतमिति, विषयविषयिणोश्रात्रामेदो दृश्यः, अथ मइसहियं भावसुयं तं निययमभासओऽवि मइरन्ना। मइसहियंति जसुत्ं सुओवउत्तरस भावसुयं॥१४८॥ तमेवैतद् भवतीति नियम्यते, तथा चाह-पच्छद्धं 'मती'त्यादि, 'बुद्धिहिंहे अत्थे जे भासइ तं सुय'न्ति भणिऊण 'मतिसहिय'मिति इयरति मइन्नाणं तओवि जइ होइ सहपरिणामो।तोतिमिषि किंन सुयं भासइ जं नोवलद्विसमं १॥१५१॥ जं भासइ तंपि जओं न सुयादेसेण किन्तु समईए। न सुओवलद्धितुछंति वा जओ नोवलद्विसमं॥१५३॥ अभिलप्पाणभिलप्पा उवलद्वा तस्समं च नो भणइ। तो होज्ञ उभयरूवं उभयसहावंतिकाजण ॥१५२॥ सामना वा बुद्धी मइसुयनाणाई तीऍ जे दिहा। भासइ संभवमेतं गहियं न उ भासणामेतं॥ १४७॥ घणिपरिणामं सुयनाणं उभयहा मइन्नाणं। जंिभन्नसहावाइं ताइं तं भिन्नरूवाइं॥ १५०॥ नत्वयं मतौ विधिरिति, आह च-'इयरत्थवी'त्यादि, पच्छदं पूर्वविदिति गाथापिण्डार्थः ॥ अस्या भाष्यं, तत्र— णिततं' व्यवस्थापितमुक्तमित्यर्थः, किंबिशिष्टमित्याह—' 'बुद्धिहिट्टेअत्थे जे भासति' इत्येतझाख्यातं ॥ १४७ ॥ भावसुयं सामन्ने त्यादि, गतार्था तद्नया मती'त्यादि, 'तं अभासतोवि = 5 =

त्यादि, क्यांचिद् गताथी स्पष्टा वेति ॥ १४९ ॥ अथोपसञ्जिहीपुराह-—'एच' मित्यादि, ध्वनिपरिणाममेव श्रुतमभिलाप्यविषयत्वात् , स्तत्सम् अभिलाप्यानमिलाप्योपल्डियसमं च न मणाति, अशक्तेः, पाह-ततो भवतु मतिज्ञानमुभयरूपं-मतिश्रुतरूपमुभयस्यभावमिति-॥ १५२ ॥ उच्यते—'जिमि'त्यादि, इह यद्पि किञ्चिद्तौ भाषतेऽभिर्लाप्यं बस्तु तद्पि 'न श्रुतानुसारेण' न श्रुतग्रन्थानुसारेण, वाक्यशेषः, अत एवाह चोदकः-'ततोऽवी'त्यादि स्पष्टम् ॥ १५१ ॥ तथाहि--'अभिनलप्पा' इत्यादि, मत्योभयस्वभावा उपलब्धा-किन्तु समत्या, वाग्योगेनेत्यर्थः, द्वितीयामुपलव्यिमङ्गिक्रत्याह-न श्रुतोपलव्यितुल्यमिति वा यतः, एतदुक्तं भवति-यथा जैनश्र-ध्वन्यध्वनिविष्णामं चेतरद्मिलाप्यागोचरत्वात्, फलप्रधानाः समारम्भा इत्यतः 'ज'मित्यादि पच्छद्रं, स्पष्टम् ॥ १५० ॥ अथ मूलगायापश्राद्धंमाह—( एवं कथं घटते?) 'इतरती'त्यादि, इतरदिति-मतिज्ञानमभिसम्बध्यते, तस्माच वाक्परिणामो भवतीति क्रत्वा, अभिलाप्यानभिलाप्यरूपत्वात् , अथ नैवं, यानुपलभते भाषते च तदिज्ञानमस्याः श्रुतमेवास्तु, फिं तत्र मत्येति गाथार्थः तप्रन्थानुसारेण माष्यते न तथा मत्या, ततो नोपल्डिधसमं भाषत इति मूलगाथार्थः ॥१५३॥ ततश्र सोऽयमिन्द्रियविभागक्रतो किपिउजोज्ञ व सो भावद्ववसुतेसु तेसुवि न जुतो। मइसुयभेयावसरे जम्हा किं सुयविसेसेणं ? ॥१५६॥ असुयक्खर्यारेणामा व जा मई वग्गक्ष्पणा तिमिम। दन्वसुयं सुम्बसमं किंपुण तिसि विसेसेणं?॥१५७॥ मावसुयाभावाओं संकरओं निविबसेसभावाओं। पुन्युत्तलक्षणाओं सलक्षणावरणभेयाओं ॥ १५५॥ मेदः समाप्त इति ॥ इदानीं परोपन्यत्तवल्कसुम्बद्धान्तोपन्यासविघटनेन प्राक्साधितमेवार्थमभिधितसुस्तन्मतमुपन्यसति— अन्ने मन्नंति मई बग्गसमा सुंबसिरिसयं सुत्ता दिहन्तोऽयं जुन्ति जहोबणीओं न संसह हा। १५४॥

**三の3** 三 एव वल्कासाथाविघाकारान्तरं प्रापिताः सुम्बमिति कार्यत्वात्, आह-शोभनमेवैतन् मन्यन्तां तत् इत्थं कोऽपराध १ इति, उच्यते न, यत आह-अयं दृष्टान्तो यथा तैरुपनीयते इति साभिमायं तथा न युक्ति संसहते, न विषहत इत्यर्थ इति गाथार्थः ॥ १५८ ॥ स एव सङ्गरः, तस्मात्, न चेत्सङ्गर इष्यते ततो निविशेषभावस्तरमाच, अस्तु विशेषाभाव इति चेत्, तन्न, पूर्वोक्तिलक्षणाद् अभिनि-अह उचयारो कीरइ पभवइ अत्थंतरंपि जं तत्तो। तं तम्मयंति भण्णइ तो महपुन्वं जओ भणियं॥१६०॥ 'अन्ने' इत्यादि, अन्ये मन्यन्ते-मतिहिं बल्कप्रतिमा कारणत्वात्, सैव शब्दतया सन्द्भिता शब्देन सहीचारिता श्रुतं, यथा त कुतः ? इत्पाह---'माच'इत्यादि, भावश्चतस्याभावात्, तदभावश्च द्रम्यञ्जतस्यैव भावात्, अथ तत्रापि भावश्चतकल्पना क्रियते इत्यतः जह बग्गा सुंबत्तणसुवेति सुंबं च तं तओऽणण्णं। न मई तहा घणित्तणसुबेह जं जीबभावो सा ॥ १५९॥ इहई जेणाहिकओ नाणविसेसो न दब्वभावाणं। न य दब्वभावमेतेऽवि जुजाए सोऽसमंजसओ ॥१५८॥ भावसुयं, तेण मई बजासमा सुंबसरिसयं तं च। जं चितेजण तया तो सुयपरिबाडिमणुसरह ॥१६१॥ = 99 =

बुध्यते इत्यादेः तथा स्वलक्षणमेदात्, ज्ञानस्य पश्चवियत्वादावरणमेदाचेति गाथार्थः ॥ १५५ ॥ उक्तवन्नास्याभावः कर्तुं पार्यत

वा या मितिः-ईहादिका वल्ककल्पना तस्वां, द्रव्यश्चतं तु सुम्बसमं, ततश्च योक्यतेऽयं दृषान्त इत्युक्तमत उच्यते-'कि पुण तेसि विसे-

भित्रनाम्नोज्ञनियोविशेषाभियानप्रसावत्वादिति गाथार्थः ॥ १५६ ॥ युनरिष पराभिप्रायमेवाह—'असुते'त्यादि, अञ्जताक्षरपरिणामा

इत्यतोऽयं दृषान्तो भावद्रव्यश्चतयोः योक्ष्यत इत्याह च—'कप्पी'त्यादि स्पष्टाथी, नवरं 'किं सुयविसेसेणं'ति किं श्रुतयोविशेषेण १

सेणे'ति गाथायः ॥ १५७ ॥ केन कारणेन इत्याह— इहइ'मित्यादि पूर्वार्द्ध स्पष्टम्, अथैतावन्मात्रनियत एवासौ भविष्यतीत्यत

मितिश्रुत-योः बल्क-

आह-न च ह्रच्यभागमात्रेऽवि युज्यतेऽसावज्ञसा दृष्टान्तः असमज्ञसतो, दृष्टान्तदाष्टीन्तिकयोवैधुयदिति गाथार्थः ॥ १५८ ॥ ाथाहि—'जहें'त्यादि, स्पष्टार्था ॥ १५९ ॥ पराभिमायमाह—'अह्'इत्यादि, 'माचसुय'इत्यादि, अथोपचारः क्रियते–मतिषूर्वं द्रज्यशुतं, ततश्च 'दञ्चभावमेने सो भविस्सति', उपचारनिवन्धनमाह-प्रभवत्यथन्तिरमपि सत् यद् वस्तु यस्माद् बस्तुनस्ततनमय-मिति भण्यते, यथा सोऽयं रूपक एवमवस्थां गत इति, एवं सेव मतिहेज्यश्रुतावस्थां प्रापितेति, आचार्ये आह-यद्येवं 'तो मतिषुञ्जं जह सुयनिसियमक्खरमणुसरओ तेण मह्चउक्कंपि। सुयनिसियमाबन्नं तुहतंपि जमक्खरप्पभवं ॥१६७॥ उक्तं भावश्रुतं, भावश्रुतमेवार्षत्वाद् यथाश्रुतं च्यास्येयम् ॥ १६० ॥ अथ पुरुषशक्तिपरिग्रहाद्वाचको भवतीति न्यायप्रदर्शनार्थमाह— अह सुयओऽचि विवेगं कुणओ न तयं सुयं सुयं नतिथ। जो जो सुयवावारो अन्नोऽवि तओ मई जम्हा॥१६५॥ 'मावे'त्यादि, तेन मतिवेल्कसमा कारणत्वात् सुम्बसद्यं च यत्तद्भावश्चतं कार्यत्वात्, कुतः? इत्याह-यस्मात्सश्चिन्त्य-ज्ञात्वा मत्या सुयनि रिसयवयणाओं अह सो सुयओं मओं न बुद्धीओं। जह सो सुयवावारों तओ किमन्नं महन्नाणं १॥१६था। अन्ते अणक्खर्क्खर्षिसेसओं मइसुयाइं भिन्दनित। जं मह्नाणमणक्खर्मक्खर्मियरं च सुयनाणं ॥१६२॥ जह महरणक्लर्चिय भवेज नेहादओ निरभिलप्ते। थाणुपुरिसाइपज्जायविवेगो किह णु होज्जाहि?॥१६३॥ मइकालेवि जङ् सुयं तो जुगवं मङ्सुओवओगा ते । अह नेवं एगयरं पवजाओ जुज्जए न सुयं ॥१६६॥ मणियं भावसुयं'ति, अस्यायमर्थः-यत एवसुपचारवादी भवान् 'मो' ततः वरं मूढ ! काक्वा 'मइपुन्वं'मतिकारणामिति तया पथात् अतपरिपाटीमन्नसर्ति-अयमस्यार्थं इत्येवमिति गाथार्थः ॥ १६१ ॥

चैतद्, अन्यथा—'जती'त्यादि, 'यदि मतिरक्षरानक्षेत्व स्यात्,' यदि मतिः सर्वथा अवणीवाद्विज्ञानरूपैव स्यात्, ततो नेहाद्यो मति-अतिनिःश्रितवद्नाद्थ मन्यसे 'न' इत्यनन्तराधिकृतः स्थाण्वादिपयियविवेकः श्रुततो मतो, न तु बुद्धः ईहादिकाया इति, उच्यते, मतौ व्यञ्जनाक्षरायोगात् श्रुत इवेति भावना, एतच परिफल्गु, भावाक्षरमङ्गीकृत्य मतिज्ञानस्याप्यनक्षराक्षररूपत्वात् ॥ १६२ ॥ इत्थं | श्रुतादेवाक्षररूपादसौ भविष्यतीत्यतः किमक्षररूपमतिकल्पनया येन बाघोच्यते यदीत्यादिना १, आह चोदकाभिप्रायम्—'स्रुच' इत्यादि, यद्यसौ ईहादिन्यापार: 'श्रुतन्यापारः' श्रुतपरिच्छेद इति कल्प्यते ततः किमन्यन्मतिज्ञानं अवग्रहादन्यदिति बाक्यशेषः, निवृत्तेदानी-मीहादिवात्ती, तद्व्यापारस्य अतव्यापाराम्युपगमात्, मतिश्रुतयोश्र मेदोक्तः किं १, न किञ्चिदिति गाथार्थः ॥ १६४ ॥ अन्येन जइ तंन सुएण तओ जाणइ सुयनिस्सियं कहं भाषायं १। जं सुयक्तओवयारं पुष्टिंच इपिंह तयणवेक्तं ॥१६८॥ न तस्यामसौ, यथाऽवग्रहे तथा चेहाद्यस्तसाच तेष्यसाविति गाथार्थः॥१६३॥ तत्रैतत्स्यात्—मतिः श्रुतनिश्रिता अश्रुतनिश्रिता चोक्तेत्यतः पुन्यं सुयपरिकम्मियमहस्स जं संपयं सुयाईयं। तं निस्सियसियरं पुण अणिस्सियं महचडक्कं तं ॥१६९॥ त्वक्षरवद्नक्षरवचाते, तत्राक्षरवद् भावतो व्यञ्जनाक्षरतश्र अनक्षरवदुच्छ्वसितादि, कोऽभिप्रायस्तेषामेवं बद्तामिति चेत्, उच्यते, उभयं भावक्षवर्भो अणक्षवरं होजा वंजणक्षवर्भो । महनाणं सुत्ं पुण उभयांपे आणक्षवरक्षर्भा ॥१७०॥ 'अने' इत्यादि । अन्ये अनक्षराक्षरिययेषतो मतिश्चते भिन्दन्ति, यस्माद् किल मतिज्ञानमनक्षरमेव व्यञ्जनशब्दापोढत्वात्, श्रुतज्ञान उच्यते, स्थाण्वादिविकल्पाभावः, स्थाणौ पुरुषादिपयिविवेकः स्थाणुथमध्यारोपश्र कथं नु स्याद् यदीयमनक्षरैवेति, तथाहि-याऽनक्षरा निर्गमिलाप्येऽथे अनुप्रवनेरिनिति, तद्रणित्मिकत्वात्, मतेश्रानक्षरत्वात् , आह—यद्यस्यामनक्षरायामीहाद्योऽपि न प्रयुत्ताः क इव दोषः १, || && ||

तत् थ्रतं, मतिकथोच्छेद्यसङ्गात्, किं ति हैं ?, मतिरेवेति, उच्यते, थ्रतं ति हैं नास्ति, श्रुतस्य ति हैं दीयतां जलाङालिरित्यभिप्रायः, किं कारणमित्याह-यो यः श्रुतच्यापारोऽन्योऽपि असावसौ यस्मान्मतिः, त्वह्यीनेन सर्वे श्रुतं मितिः वर्णविज्ञानरूपत्वादीहादिवत्, मतेस्त्य-करणेन स्रिक्षातष्टित्राह—'अहे'त्यादि, अथ श्रुतिनिश्रितनचनादेव श्रुततोऽपि 'विवेकं' स्थाण्यादिपयिष्यक्षणं 'कुर्वतो' विद्धतः न तबचनात् 'मतिकालेऽपि' मतिप्रादुभविवेलायामपि यदि थ्रतं ततो 'युगपद्' अक्रमेण मतिश्रुतोपयोगः ते-तब देवानांप्रियस्य प्रस-रमावेन, मतिस्त्वनक्षरेति, विवादास्पद्भितमेतदिति भावना, तेन मतिचतुष्कमपि औत्पत्तिक्यादि श्रुतिनिश्रितमापनं तवेदानीं, इय-व्यसनमापत्रस्यापि परस्यासमीक्षिताभियायीति कृत्वा अत्रैव दोषान्तराभिधित्तया ह्यिरुषकमते—-'मत्ती'त्यादि, अपिच-श्रुतनिशि-क्तः ततश्र प्रदेशान्तरोक्तविरोधो न 'उबयोगो सिं'तीष्टत्वात्, अथ नैवं विरोध इष्यते, एकोषयोगस्यैवेष्यमाणत्वादिति, उच्यते-य-धेवं 'एकतरं'ति एकमुपयोगं 'प्रपद्यतः' इच्छतो 'युज्यते' घटां प्राञ्चति, स्थाण्वादिपयाियविवेकं कुर्वतो मतिरेवान्यत्रानवकाशत्वेनाग-तिकत्वात्, अनभिमतप्रतिषेथमाह-'न सुयं'ति न श्रुतमिह घटामियित्, तस्योत्तरकालं घटमानत्वादिति गाथार्थः ॥१६६॥ अपिच-थुतांनांश्रेतमापद्यते, तत्रापीहादिसद्भावाद् , ईहादिन्यापारस्य च थ्रुतनिश्रितत्वेन श्रुतन्यापाराभ्युपगमाद्, आह च—'यती'त्यादि, यदि च भवतः स्थाण्यादिपयियविवेकविधावीहादिवेलायां श्रुतानिशितं तद् 'जमक्खित्मणुत्तर्ड'नि यद्श्ररानुसरणाद्, तद्रणंविज्ञानानथन्ति-मतेरनक्षरत्य एव सित थ्रुतानिश्रितयचनाद्सौ थ्रुतानुसारेण भवतीति चोद्यते ततस्तवानेन न्यायेन प्रकृतज्ञापकाद् बुद्धिचतुष्टयमपि यद्माकं यथार्थवादिनां मतेरक्षरत्वेनेहादिप्रद्यतितः स्थाण्वादिपयिषिपिरिच्छेदं व्याचक्षाणानां त्वया खब्वयथार्थवादिना स्वमतमास्याय नस्रत्वात्, मतिश्रतवर्ण(नानात्वं) नावबुध्यते पर इत्यभिप्राय इति गाथार्थः ॥१६५॥ तदेवं श्रुतनिश्रितवचनमात्रतो वाक्छलनेन दारुण

त्यत्युक्ते अज्ञानेन धाष्ट्योद्वा पर आह—किमित्येवमिति, आचार्य आह—'नंपि जमक्तवरप्पभवं'ति, कोऽस्यार्थः १ तत्रापि सह-सि १, नतु 'ज'मित्यादि पच्छद्धं, यद्-यस्मात् श्रुतेन कृत उपकार:-उपप्रमो यस तत्तथा, कदेन्याह-पूर्व-माक्, इदानीं पुन:-उत्पा-मतिस्त्वनक्षरैवेति, काऽत्र स्वलनेति चोदकगाथाद्धर्थिः ॥ अत्र क्षमाश्रमणपूज्यपादा अपि गजनिमीलिकयोक्तवन्तो-भवानेव प्रष्ट-पोऽधुना यत्तदतीतमवग्रहादि तच्छ्वतिनिश्रितमाह, इतरत् पुनरौत्पत्तिक्यादिबुद्धिचतुष्टयमनिश्रितं सहजत्वादिति, तत्रापि काचित् श्रुतो-जत्वेन अश्रवणसंस्काराविमीविनो वर्णविज्ञानात्मकः खब्बीहाद्यो यस्माद् विद्यन्त एवेति, यत्र यत्रेहादिव्यापारसत्र तत्र श्रुतात्रिश्रय केन प्रकारेण 'भणितम्' उक्तम् १, अवग्रहादिस्त्रे सत्रकारेणेति सामध्यति गम्यते, अतस्तं श्रुतोपष्टम्मेन कुर्वतः सर्व मदीयं योक्यते, दकाले तदनपेक्षं, श्रुतातीतत्वादिति गाथार्थः ॥१६८॥ एतदेवामिप्रसचचोदकानुग्रहार्थमाह—-'पुच्च'मित्यादि, प्राक् श्रुतविस्फारित्रिध-इत्यम्युपगमः, ततोऽत्रापीहादिच्यापारसद्भावात् श्रुतान्निश्चय इत्यश्रुतानिश्रितप्रतिपत्तिरपि आन्तेत्यतः कथमादौ श्रुतिनःश्रितमश्रुत-च्यः य एवमाह-श्रुतमनुधावतः श्रुतिनिश्रितमिति, अथ चेदिच्छाकारेण कथयितव्यमिति, हन्त । प्रथममेव कसादेवं नोपसन्नोऽ-मिगारदेव जायते 'तिवग्गसुत्तत्थगहियपेयाला'इति वचनादिति चेत्, उच्यते, बाहुल्यस्य विवक्षितत्वात्, स्वल्पस्य चाविवक्षितत्वाद् १६७॥ तदेवं न्यायवादिना न्यायेन विलक्षीक्रतोऽप्यसद्ग्राहममुखन् परोऽद्यापीदमाह—'जती'त्यादि, यदीत्यभ्युपगमप्रदर्शनार्थः, तं' थाणुपुरिसादिषज्जायं ण 'सुतेषा' सुतगंथाणुसारेण 'ततो'ति सो नाणी 'जाणइ'ति, विवेचयतीत्यर्थः, 'तो सुयनिसिययं' 'कथं' यथायोगं तद्श्वतनिश्रितमित्यदोषः, एतदुक्तं भवति-यथाहि---यद्यपि सामान्येनावप्रहादयः श्रुतनिश्रिता उक्त(श्रत)परिकर्भितमतिगता निश्रितं च मतिपद्य श्रुतनिश्रितादसौ मविष्यतीत्युक्तं, तदेवं मतेरनक्षरत्ववादी परोऽन्थनाग इव पदे पदे पस्वलतीति गाथार्थः ॥

विशेषाव | १८ । युत्तानिथिता उच्यन्ते, न सहजयुद्धिचतुष्टयगता आपे, यथायोगं अहणाद् एवमिहापीति, तस्मात् स्थितमेतद्यदुत—'उभय'मि-त्वात्, ईहादिज्ञानापेक्षया तु साक्षरं, परामर्शप्रत्ययत्वेन विशेषतो वर्णविज्ञानात्मकत्वात् , अत्रैव यदङ्गीक्रत्य मुढेरनक्षरा मतिरुक्ता | निनिमिनमाह—अणक्तवरं होज्ञ वंजणक्तवरतो'ति, व्यञ्जनाक्षरं पुत्तकादिन्यत्तमकारादि शब्दो वा तमाश्रित्य स्यादनक्षरा वक्तवर्अो'विण्णाणक्त्यमहिकिच, एतदुक्तं भवति-अवग्रहज्ञानापेक्षयाऽनक्षरं निविकत्पकत्वेन सामान्यमात्रमतिभासतः सुमुग्याकार-मति: न कश्चिद्दोपः, न हि मतिद्रेच्यमतिः स्यादरूढत्वात्, तदेवं भावाक्षस्त एव मतेद्वित्वमभियाय श्वतस्य तु भावमभावं चाश्रित्याह-'सुत्तं पुण'ति सत्रं पुनभविद्रज्यलक्षणं प्रथक् पृथमुभयमिष,-कथमित्याह 'अणक्खरक्षरउ'ति, अनक्षरतोऽक्षरतश्र भावश्रुतमेवं द्रज्य-सा वा सदत्योचिय तयावि जं तिमम पचओ होड् । कत्तावि हु तदभावे तदभिष्पाओ कुणड् चिट्टं ॥१७५॥ सपर'इत्यादि, इह कैश्विदनयो मेंदोऽभिहितः, कुतः १-स्वष्मत्यायनतः, स्वप्रत्यायनेन प्रप्रत्यायनेन चेत्यर्थः, क्योरिवे-सुयकारणंति सहो सुयमिह सयपरविवोहणं कुणइ। मइहेयवोऽवि हि परं बोहेंति कराइचिट्टाओ ॥१७२॥ न परप्पवोहयाइं जं दोवि सरूवओ मङ्सुयाइं। तक्षारणाइं दोणहवि वोहेंति तओ न भेओ सि ॥१७३॥ दन्वसुयमसाहारणकारणओ परविवोह्यं होजा। रूढंति व दन्वसुयं सुयंति रूढा न दन्वमई ॥१७४॥ सपरप्पचायणओ भेओ सूत्यराण बाऽभिहिओ। जं सूयं महनाणं सपरप्पचायगं सुत्तं ॥१७१॥ अतमिष, नवर्गमिदमनक्षरमुच्छ्यसितादि ॥१६९-१७०॥ अथाषर्ज्याख्यानविशेषोषन्यासमाह—

= § | त्याह—मूकेतरयोरिव, तथाहि—यस्मान्मूकमेव मतिज्ञानं अपरमत्यायकत्वात्, शुतं त्वमूकं स्वपरप्रत्यायकत्वात्, अयं पूर्वपक्ष इति ॥ १७१॥ अत्रानयोराचायेः परतस्तुल्यतापादनेनाभेदमाह—'सुयकारणंती'त्यादि, इह परावबोधाचिन्तायां शब्दोऽक्ष-रविन्यासी वा श्रुतमुच्यते उपचारेण, किमित्यत आह-'स्त्रयकारणं'ति श्रुतकारणत्वात्, स च 'परविबोहणं कुणइ'ति स चेत्परवि-भिनं करोति तत एतद्पि परिफल्गु, अप्रयोजकत्वाद्, अप्रयोजकत्वं च मतेरप्येवंजातीयप्रकारभावतः परप्रत्यायकत्वातु, हि-य-स्मात् करादिचेष्टा अपि-हत्तमुखसंयोगादिका मतिसम्बन्धिन्यः परं बोघयन्ति, कुतः ? इत्याह—'मनिहेतवो'ति, मतिहेतुत्वात् तसान द्रन्यश्वतमङ्गीकृत्यायं भेदः सारो भवतीति गाथार्थं,॥ १७१॥ एवं तावत् परतस्तुल्यतोक्ता, अथ स्वतोऽप्याह—'न परे'त्या-一でのニ

दि, निगमनं चाह-'न परे'त्यादि, यस्मात् द्रे अपि-मतिश्चते न परबोथके, कथमित्याह-स्वरूपतः साक्षादित्यर्थः, विज्ञानमयत्वादव- । ध्यादिवत्, 'ततो'ति तस्मान्न मेदोऽयमनयोरिति, किन्तु 'तक्कारणाइं दोणहवि बोधेन्ति' तानि च तानि कारणानि च-द्रब्य-

अतकरादिचेष्टादीनि द्वयोरप्यनयोबोधयन्ति यतः किमुच्यते—'जं मूयं मितनाण'मित्येवमादि, नन्त्यतामुभयमप्युभयमनुभयं वेति उक्त-बिदिति गाथार्थः ॥ १७३ ॥ एवं तावत्करादिचेष्टायाः सामान्येन मतिहेतुत्वाङ्गीकरणतः परोक्तं न्यभिचायिचार्य प्वाधुना प्राह-भवेद्वा

ज्यापारो मतिज्ञानमेव, शब्दार्थहेतुत्वात् तदपीत्यर्मिप्रायः, अथवा द्रव्यश्चतं-जैनशब्द्राशिः परिविद्यायकं स्यात् , निर्वाणसाधनासाधा-

ज़मः—'दञ्चसुय'मित्यादि, 'दञ्चसुयं परिविगेहयं होज्ञा', कुतः?-असाधारणकारणत्वात्, श्रुत उत्पाधे भेरीशब्दन्यायेन, न करादि-

इन्यश्चतमप्यङ्गीकृत्यानयोरयं मुकेतरकृतो भेदो यदीयं शब्दार्थहेतुत्वतोऽपि निर्मूलतो इच्यश्चतत्वेनैच विवक्षेत सामध्यन, कथमित्यत्र

रणविज्ञानकारणत्वात् , अथवा द्रव्यश्चतं श्वतमिति रूढं यस्मात् तस्माद् युक्तमिदं यद्धत 'सपरपचायगं सुचं'ति, अनभिमतप्रतिषेधमाह-

|ऽन्महु ईह अवाओं अ घारणा एव हुति चत्तारि। आभिणिवोहिअनाणस्स मेअवरधू समासेणं॥१७८॥ (ति. २) ||ऽ| अव्यहादि-||ॐ|| अन्मानं अन्माने अवाओं अ घारणा एव हुति चत्तारि। आभिणिवोहिअनाणस्स मेअवरधू समासेणं शिरि ॥१७६॥ (ति. २) = 20 20 = सामण्णऽत्थावम्गहणमुम्गहो भेषमम्गणमहेहा। तस्सावगमोऽवाओ अविच्चुई घारणा तस्स ॥ १८०॥ सामणणविसेसरसऽवि केई उग्गहणमुग्गहं बंति। जं महरिदं तयंति च तं नो बहुदोसभावाओ ॥ १८१॥

जमणेगत्यालंबणमपष्जुदासपरिक्रेठियं चितं। सेयइब सब्बष्पयओं तं संसयरूबमन्नाणं ॥ १८३॥ ईह। संसयमेतं केई न तयं तओ जमन्नाणं। मइनाणं सा चेहा कहमन्नाणं तई जुतं १॥ १८२॥

कासइ तयन्नवहरेगमेताओऽवगमणं भवे भूए। सब्भूयसमण्णयओ तदुभयओ कासइ न दोसी ॥१८६॥ केई तयण्णविसेसावणयणमेतं अवायमिच्छन्ति। सब्भ्यत्थविसेसावधारणं धारणं थॅति ॥ १८५॥ तं चिय सयत्थहे अववत्तिवावारत प्यममोहं। भूयाभूयविसेसायाण बायाभिमुहमीहा॥ १८४॥

काडणुवओगिमिन धिई पुणोवओगे यसा जओडवाओ। तो निनिध धिई भण्णह इदं तदेवेति जा बुद्धी ॥१८८॥ सन्बोऽबि य सोऽवाओं भेए वा होंति पंच बत्यूणि। आहेवं चिय चउहा मई तिहा अन्नहा होह् ॥ १८७॥

नणु साऽवायन्महिया जओ य सा वासणाविसेसाओ। जा य अवायाणन्तरमविच्चुई सा घिई नाम ॥१८९॥

तं इच्छन्तरस तुहं वत्यूणि य पंच नेच्छमाणस्स । किं होऊ साऽभावी भावी नाणं व तं कयरं १ ॥ १९०॥

•िह्हा ण दव्वमति'ित्त न द्रव्यमती हहा—न क्रादिचेष्टा द्रव्यमतित्वेन प्रख्याता, अत इदमपि युक्तं यहुक्तं—'जं मूयं महनाणं'ित || | गाथार्थः ॥ १७४ ॥ हहा चेदत आह—-'सा वा'इत्यादि, सा—क्रादिचेष्टा शब्दार्थं एव वर्तते, तंद्रेतुत्वाच्छब्द्वत्, कुत एतदित्या-त्रेष्टामेवं करादिलक्षणां नत्नमत्तयेत्यतोऽनया भङ्गया युज्येता येवमनयोधिशेष इति गाथार्थः ॥१७५॥ साम्प्रतमेतत्प्रकरणोपसंहारच्या-ह-तथापि करादिचेष्टया मुखं प्रतिविधीयमानया 'जं'ति यद्-यसात् कारणात् प्रतिषत्तुस्तस्मिन्-शब्दार्थं प्रत्ययो भवति-अयं भोक्तु-'इंदिते'त्यादि, इन्द्रियमनोतिमित्तमित्यनेन प्रापुक्तानुवादमाह, 'त'मिति आदिज्ञानं आभिनिबोधिकं 'मुयनिस्सियं' मनिते, 'मती'त्यादि, एवमनयोभेंद उक्तः, कथं ?-तछक्षणादिभेदेन, तत्स्वरुषणादिभेदेनेत्यर्थः, अत्र च ज्ञानपञ्चके प्राणाभिनिबोधि-मीहते इत्येवं बोधो भवति, अपिच कत्तांऽपि च 'तत्वभावे' मुखरीगादौ सति शब्दाभावे 'तद्भिमायः' शब्दार्थद्योतनाभिप्रायः करोति इंदियमणोनिमित्तं तं सुयनिस्मियमहेयरं च युणो। तत्थेक्केक्कं चडमेयसुग्गहोप्पत्तियाईयं ॥१७०॥ मइसुयनाणविसेसो भणिओ तछक्त्वणाइभेएणं। युञ्बं आभिणिबोहियमुहिंडं तं परूबेस्सं ॥१७६॥ कमादिष्टं भद्रवाह्यस्वामिना तदिदानीं मरूपायिष्य इति गाथार्थः॥ १७६॥ तत्रेयं सम्बन्धगाथा-जन प्रकृत सारयनाह विशेषाव ० कोट्याचार्य इत्तौ

'तत्रे'ति वाक्योपन्यासार्थः 'एक्केक्कं सुयनिस्सियमसुयनिस्सियं च चडङभेयं' चतूरूपं भवति, कथमित्यत आह—'उग्गहोप्प-

नियादीयं'ति 'सुयनिस्सियं' अवग्रहादि 'असुयनिस्सियं' औन्पत्तिक्यादीति गाथार्थः ॥१७७॥ तत्रादित एतावत् श्रुतनिश्रितमवग्रहा-

= 89 = नधोतनार्थः, एवमनेनैव क्रमेण भवन्ति, आभिनिवोधिकज्ञानस्य भिद्यन्त इति मेदाः−विकल्पास्त एव वस्तूनि, कथं १-यतो नानवग्र- || उग्गहों इत्यादि । अवग्रह:-सामान्यार्थग्रहणं ईहा तद्शिविशेपालोचनं अपाय:-मक्तानिनिश्चयः चशब्दोऽवग्रहादीनां प्रथक् सिच्छिन्नस बस्तुनोऽविच्युतिस्मृतिवासनारूपं तद्भरणं युनर्थारणां ब्रुवते, युनःशब्दोऽप्येवकारार्थः, "वते इत्यनेन शास्त्रपारतन्त्रय-थिया, विस्तरतोऽद्याविंग्रतिमेद्मिन्नत्वाद्स्येति गाथार्थः ॥१७८॥ अथामीषां स्वरूपामिधित्सयाऽऽह-'अन्थाण' मित्यादि। अथिन नामान्यं, अशेषविशेषवितिह्यितत्वेन सम्मुण्याकार इत्यर्थः, अर्थत इत्यर्थः, सामान्यासौ अर्थश्रेति सामान्यार्थः, अवगृह्यतेऽनेनेत्य-यग्रहणं, एकसामाधिकमचच्छेदनमित्यर्थः, सामान्यार्थस्यावग्रहणमिति पष्टीसमासः हतीयासमासो या, ततश्रायमर्थः-सामान्येनार्थ-रथक् स्वातन्त्र्यप्रदर्शनार्थः, तेनैतदुक्तं भवति-अवग्रहादेरीहाद्यः पर्याया न भवन्तीति, अवगतार्थविशेषावधारणं धारणा, एवकारः क्र-नाह,तीर्थकरगणधरोक्तानुसारित्वादिति गाथार्थः ॥ १७९ ॥ अथैतद्प्योघतो भाष्यकृद्विवरीपुराह—'सामण्णे' त्यादि । सामान्यरूषः नां-रूपादीनां प्रथमं दर्शनानन्तरं ग्रहणमधग्रहणं यत्तद्वग्रहं ब्रुवत इति सम्बन्धः, 'तथे'त्यानन्तये विचारणं-पर्यात्रोचनमथीनामिति गेऽबसायो ब्यवसाय:-निणेयः तास्मन्नवायमपायं वा ब्रुवत इति सम्बन्धः, अर्थानामिति च वर्तते, धृतिर्धर्ण अर्थानामिति वर्नते, सा भिन्नलक्षणाविह धिइसामन्नेण धारणा होइ। जह उग्गहो दुष्वो उग्गहसामन्नओ एक्को॥१९२॥ तुरुसं यह्यरभेया भण्णाइ मई होइ धिइयहत्ताओ। भण्णाइ म जाइभेओ इहो मज्झं जहा तुरुझं ॥ १९१॥ निते ईहनमीहा तां चुनत इति सम्बन्धः, अवग्रहादुनीर्णस्यापायादघोऽन्वयन्यतिरेकबद्धमेघटनन्यतिरेकाभिमुखतामीहां प्राहुः, ां = 39 =

स्यावग्रहणं सामान्याथिवग्रहणम्, अनिहेश्याथिवग्रहणमिति भावना, तिकमत आह-'अचग्गहो'ित तद्वग्नहः प्रथमः श्रुतनिश्रित-शमसमुत्थानबलेन मेदमार्गणं, किमत्र स्याणुधमा वल्ल्युत्सपीणादयो घटन्ते आहोस्वित् शिरःकण्ड्यनादयः पुरुषधमाः १ इति विशेष-प्रवर्तते किमयं रूपादिविच्छिन्नः शब्दः शाह्वः आहोश्वित् शाङ्गं इति १, तस्माद्वप्रह एप इति, शाङ्गेश्वेत् कि महिपीश्रङ्गोद्भवो महि-विमर्षणं ईहा भण्यते, तद्रमाद्थशब्दोपादानात् कमाभिधानप्रयोजनमपि स्यापितं भवति, अनवगृहीतस्यालोचनाऽयोगाद्, अत एवाह-'त्मस्साचगमोऽवायो'ति, तस-अवग्रहादनन्तरमीहितस्यार्थस्य अवगमः-परिच्छेदः एकपक्षनिक्षेपलक्षणः अवायो भण्यते | अपायो वा, आलोचनानन्तरं निर्णयज्ञानोत्पन्यनुभूतेः, 'अबिच्चुनी घारणा तस्स'ति तस्य एवमवग्रहादिक्रमेणैकपक्षनि तेचितस्या-मित्याह-'जं मतिरिदं तदंति च'ित यस्माद्मुतोऽनन्तरिमदं तदिति वेति विमर्षेरुक्षणा मतिरनुधावतीति, एतदुक्तं भवति-यदनन्तर-| मतिज्ञानमेद उच्यते, ईहां व्याचिख्यासुराह-'भेदमण्गणमहेह'ति, 'अथे'त्यनन्तरं तस्यैवावगृहीतस्यार्थस्य ईषदन्यतरक्षयोष-र्थस्य या अविच्युतिः-अअंशः पुरुषः २ पुरुष एवायमिति येयं प्रतिक्कतिः सा धारणोच्यते चतुथौं मेदो, निर्णयोचरकालभावित्वादु, विप्रतिषत्तयः सन्तीति ता निराचिकीर्षुराह-'स्नामण्णे'त्यादि । सामान्यं चासौ विशेषश्र २ तस्यापि, न केवलं सामान्यार्थस्येत्यपि-इदं तावत् स्वरूपमात्रं, न चामीषामेकाधिकरणत्वं येनोच्येत 'निष्पादितिकिये कर्माण्यविशेषाधायि साथन'मित्यपि साथनन्यायमतिषतती-श्बदः, अवग्रहणं-अवच्छेदनं केचन व्याख्यातारः, किमत आह-'अचग्गहणं'ति अवग्रहत्वमभिद्धत्यतिछब्धप्रसरत्वात्, किं कारण-नीहादिमयुत्तिः सोऽवग्रहः, तद्यथा-न्यज्ञनावग्रहचरमसमयभाव्येकसामयिकमथेग्रहणं, तथा च शब्दोऽयमित्यस्मात् अनन्तरमीहादि ति, अनन्तथर्मात्मके बस्तुनि तत्सहकारिकारणसन्निधानतस्तत्त्वमन्तिरग्रहणाभ्युषणमादिति गाथार्थः ॥ १८०॥ अत्र चावग्रहादारभ्य **ニッシー** 

विशेषाव (१) पश्जीद्भव इतीहा, महिपीश्जीद्भवथेत् किं पस्तमहिपीश्जीद्भवः १ इत्येवमादि, यत ईहा न प्रवर्तिष्यते, अन्तगमनात् क्षयोपश-कोध्याचार्य १) मामावतो वा स त्वपाय इति पूर्वपक्षः, सम्माच्यत एवास्येत्थमवग्रहत्वमित्यन आच-नन का कार्याम हि मानाने । त्वात, ज्ञानस्य च निश्रयात्मकत्वादिति गाथार्थः ॥ १८३ ॥ 'तं चिय ईहे'ति तदेव चित्तं ईहोच्यते, किंबिशिष्टं सदित्याह-संश्रा-सावर्थश्र सदर्थः विनक्षया बल्ल्युत्सर्पणात् तथा हेतुः-अन्वयव्यतिरेकधर्मघटनालोचनलक्षणः उपपत्तिः-सम्भवालोचनं, यथा-"अरण्य-निते, ततः किमत आह-मतिहानांश्रश्न, ईहा वनीते जिग्गहो ईह अवाअ धारणे त्येवमादिवचनात्, एवंचेदतः 'कथं' केन प्रकारे-'न तयं'ति न तद् घटां पात्रति, कृतः १ इत्याह-'तओ'ति असौ-संगयः यद्-यस्मात् अज्ञानं-अनवबोधोऽप्रतिपत्तिमातं प्रव-मेतत् सिवताऽस्तमागतो, न चाधुना सम्भवतीह मानवः । मायस्तदेतेन खगादिभाजा, भार्व्यं रतिप्रियतमारिनाम्ना ॥ १ ॥" हेतुथो-प्त्याघटनादिति गाथार्थः ॥ १८२ ॥ तथा चेहासंग्ययोर्ठेक्षणमाह-'जिभि'त्यादि । 'तंचिये'त्यादि यिचिनं-यन्मनः अनेकार्थाल-म्बनं-अनेकार्थप्रतिभासान्दोलितं न किंचिदध्यवस्यति, अत एवाह-'अपज्जुदासपरिकृठितं'ति अपर्धुदासेन-अप्रतिपेषेन अविधि-ना चेति सामध्यति गम्यते, परिक्वण्ठियं—अपट्टक्रतं, किम्बहुना १, शेत इव सर्वात्मना-स्वपितीव सर्वप्रकारैः, स्याणुः स्यात् पुरुपो वेत्ये-णाऽज्ञानं-अनवयोधनं 'तर्ह' असावीहा युक्तं च-घटते, इत्येत्रथ डोलायमानप्रत्ययरूपत्वादितिचेत्तन्न, ईहाया डोलायमानप्रत्ययरू-तावन्मात्रनियतत्वेन डोलायमानरूपत्वात्, तित्कमित्यत आह-'तमन्नाणं'ति तचेतः अज्ञानं, कुत इत्याह-'संसयरूपं'ति संसयरूप-

क्ष प्रतिश्र हेतूपपत्ती सदर्थस्य हेतूपपत्ती सदर्थहेतूपपत्ती ताभ्यां ज्यापारः स तथोच्यते तिस्मंस्तरपरं-तदेकान्तिनिधिमिति समाप्तः, कि-

मब्ति 'तं चिय सद्त्थहेतूपपत्वावारतप्पर' मिति १, अत आह-'भूताभूतविसेसादाणच्चायाभिभुहं यथासंस्यं, यत प्वमतः 'अमोहं'ति प्राग्वदिति गाथार्थः ॥ १८४ ॥ अथ केचन ईहोत्तरकालं स्थाणौ व्यतिरेकान्वयाभ्यां निर्णये जायमानेऽपायधारणे व्याचक्षत इत्यतः दिपनयनमात्रं, तद्द्रीनम्त्रिविज्ञानमित्यर्थः, तथा सद्भूती योऽर्थः विशेषः तत्र बल्ल्युत्सपेणादिस्तद्वधारणं तु धारणां 'बुबते' वदन्ति, केचन इति वर्तते, ततथावग्रहेहापायावयारणान्येव श्रुतिनिश्रितमतो मतिचातुर्विध्यपूर्णेऽन्यः प्रकारो दोष इति गाथार्थः ॥१८५॥ धारणाऽपि, यदि नाम 'क स्सइ तदन्नवहरेगमत्त्रोऽवगमणं भवे भूते' तथा 'सब्भूतसमन्नयते। कस्सइ' तथा कस्यचित्तदुभयत इति [वैपक्षीकुर्वेत्राह—'केई'त्यादि, 'केई अवायमिच्छेति'नि सम्बन्धः, कतममि(दि)त्याह—तस्य-स्थाणोयोऽन्यो विशेषः-शिरःकण्ड्यनादिः आचार्य आह-'करस' इत्यादि गाथा सपादा, तत्र 'न दोसो'नि नास्माकं मतिचातुविध्यपूर्णेऽन्यः प्रकारी दोषः, अपि तु तवैवा-यं, यतः 'सब्गोचिय सोऽवाउ'त्ति सर्वे एवासौ–अन्वयब्यतिरेकाभ्यां जायमानो निश्चयः अपायः-चतुथो मत्यंशो भवति, न पुनर्तत्र मेतावरफलमेव १, नेत्याह -अमोहं' अवन्ध्यं भाव्यपायज्ञानत्वात् पायोऽन्वयधर्मधरनाभिमुखत्वादिति पूर्वाद्विथिः । अथवा किमुक्त

सपादगाथार्थः ॥ १८६ ॥ इत्थं चैतदङ्गीकर्नेच्यमन्यथा 'भेदं बे'त्यादि, भेदं बाऽबायस्येष्यमाणे 'भवन्ति' संपद्यन्ते पञ्च बस्तुनि,

आभिनिवोधिकज्ञानस्येति गम्यते, तद्यथा—'उग्गहो ईंहा अवायाव्यारणासतीणि' स्मृतेरप्येतद्रतिकत्वेनापरित्याज्यत्वात्, अविच्युतिस्तु

समानकालापाये त्वया प्रक्षिप्तेति भावः, तदेवं बोधितोऽपि मूर्षतया स्वमतमेवास्थाय चोदक आह—'एवं चिय चउहा मतीभवति' यद्रियं न

्यज्यते, अत्यक्तज्याचेयं भवत यतांत्रिघाऽन्यथा भवति, मतिः, किं कारणं ?—अवग्रहेहापायमात्रत्वाद्तनमात्रं त्ववधतेरयोगात्, इति गाथा-

ा १८७॥ तथा- 'कोऽणु 'इत्यादि, इह स्थाणौ स्थाणुतयाऽवगृहीते सत्यन्तभृहत्तीचोपयोगात् परिअष्टे सति यदाऽनुपयोगः - अस्मरणं भ

॥त्र' प्रत्यक्षीकृतवस्त्वाहितसंस्कारलक्षणादाविभेवति 'सा धिई नाम'त्ति सा च थारणा भण्यते, वासनारूपेति मावना, तथा या चापायानन्तर-बेस्मृतं सत्पुनस्थ्यवस्यत इदं तदेव प्राग्ट्यमिति या बुद्धिः ॥१८८॥ 'म्फु'इत्यादि, ननु सा बुद्धिरेवंभूता अपायादभ्यथिका वर्तते, बुत्त-त्वात् तस्य, ततः किमित्यत आह्—'सा थिई नाम'ति सा च समत्याच्या थारणा भण्यते, तथा यतश्वासौ समत्याच्या घारणा 'वासनाविशे-न च तान्युक्तानीति, अथ ता नेन्छांसे, स्ववक्षस्यैवाभ्युषगम्यमानत्वादिति, अतस्तां नेन्छमाणस्त-अप्पडिनज्ञमाणस्त किं होउ सा धारणा अभावो, आहोस्विद् भावः कि चातः १, न तावद्भावो अननुभवप्रसङ्गत् घटादेरप्यभावप्रसङ्गद् अनुभूयमानत्वात्,भावश्त् ज्ञानम-ष्ट्यमनभ्युपगमादेव, नापि ज्ञानान्तरमनभ्युपगमादेव, पारिशेष्याद्धारणा सेति गाथार्थः ॥ १९० ॥ तदेवं निरुत्तरीक्रतोऽष्यन्येन कार-'त'मित्यादि, तामपायाभ्यधिकामिच्छतस्तव उक्तेन प्रकारेण पश्च बस्तूनि-मेदाः मतिज्ञानस्येति गम्यं भवन्ति,वासनाया आधिक्यात्, ज्ञानं वा १ नाज्ञानं वोषात्मकत्वात् , ज्ञानं चेत्यश्चानां सा कतमदिति वाच्यं १, न तावद्वप्रहादित्रयं साऽनभ्युपगमात् , नापि श्रतादिचतु-| मृतिः-धारणा,मत्पक्षस्यानभ्युपगम्यमानत्वाद्न्यमुखेनोपजायमानायाः खल्वनिष्यमाणत्वादिति पूर्वपक्षः,अत्र 'भण्यते' इति भण्यते उत्तरं || पुनरुषयोगे सविष्यतीत्येतद्षि न,कुतः १ इत्याह-पुनरुषयोगे च सा मितः यतोऽषाय एव भण्यते 'तो' ततस्तरमात् कारणात्रास्ति-न विद्यते णेन प्राह—'तुज्झ'मित्यादि, चीदओ भणइ-तुज्झं बहुत्तरमेदा मती होइ, किं कारणमित्याह-धिइबहुत्ताओ, अवग्गहो ईहा अवायो र्गाच्यविश्युतिरन्तर्भेहूर्तकालीया 'सा धिनीनामे'ति सा च घारणीच्यते, अविच्युतिरूपेति भावनेति गाथार्थः ॥१८९॥ एवं चेदतः किम् १ 'मेदे या होंति पश्च बत्यूणि'नि व्यवस्थिते इति वाक्यहोपः, किं मण्यते १ इत्याह—'इदं तदेवेति जा चुद्धि'नि पूर्वोपलव्धं स्थाण्वादिवस्तु | बित तदा 'काऽणुवयोगंमि थिती' शरणा नाम १,नैव काचिदित्यर्थः, अन्वयमुखीपजायमानप्रत्ययस त्वपायत्वेनेवेष्टत्वाद्तान्त्रियेति मन्यते, | Co

= % गृहः तस्य अविच्छति बासणा सुती चेव'नि माप्नेः, षद्विधेत्यर्थः,स्रारिगह-भण्यते-न मम जातिभेदो-च्यक्तिभेद इष्टो विवक्षितः, अवग्गहो ईहा वर्तमानगद्धिकुत्य प्रधनेः,निर्षिषयत्वे चाननुभूतविषयान्तरगद्जुत्पनिरेवास्याः स्यादिति,अत्राह-किं भिन्नलक्षणमपि सामान्याङ्गीकरणत 'सा' इत्यादि, 'सा' धतिभिन्नलक्षणाऽपि सती त्रैविच्येन धतिसामान्याच्यतिरेकादेकैवेत्यनेनैन प्रकारेण चतुद्धी मतिरिति, तत्रैत-अवायोऽवधारणा एव होंति चतारी'त्याद्यभ्यपगमात्,'जहा तुज्झं'ति यथा तव जातिमेद इष्टोऽपायस्य द्वेविष्यकल्पनात्॥१९१॥तथाहि— त्सात् स्मितिरूपत्वे सित थारणायाः स्मृतेरतीतविषयत्वाद्या मतेः साम्प्रतकालविषयता विरुध्यत इति, तन्न, वावन्मात्रपरिच्छेदितया तक्कालम्मिवि नाणं तत्थऽत्थि तर्णुति तो तमघ्वतं। बहिराईणं पुण सो अन्नाणं तदुभयाभावा ॥१९६॥ कहमब्वतं नाणं च १ सुत्तमताइसुहुमबोहोब्व । सुत्ताद्ओ सयं चिय विन्नाणं नाबबुब्झंति ॥ १९७॥ जग्गन्तोऽवि न जाणइ छउमत्यो हिययगोयरं सव्वं। जंतऽज्झवसाणाइं जमसंखेळाइं दिवसेणं॥ १९९॥ एकमभिहितं किश्चिद् १, उच्यते—अभिहितं, 'जहे'त्यादि, पश्चादर्धं स्पष्टमिति गाथार्थः ॥ १९२ ॥ एतदेव व्याचिख्यासुराह— तत्थोग्गहो दुरूवो गहणं जं होइ वंजणत्थाणं। वंजणओ य जमत्थो तेणाईए तयं वोच्छं ॥ १९३ ॥ वंजिज्जह जेणऽत्यो घडोव्व दीवेण वंजणं तं च। उवगर्राणिद्यिसहाइपरिणयदव्वसंबंधो ॥ १९४ ॥ अण्णाणं सो बहिराइणं व तक्कालमणुबलंभाओ। न तदंते तत्तो चिय उबलंभाओ तओ नाणं ॥ १९५॥ जङ् वण्णाणमसंखेळासमयसद्दाइदव्यस्वभावे । किह चरमसमयसद्दाइदव्यविण्णाणसामत्ये १ ॥ २०० ॥ लिक्खिज्ज नं सिमिणायमाणवयणदाणाइचिहाहिं। जं नामइपुन्वाओ विज्ञंते वयणचिहाओ ॥ १९८॥

चेति, पठी प्रथक् प्रथगभिसम्बच्यते, यतश्र प्राप्यकारिष्विन्दियेषु व्यञ्जनती-व्यञ्जनावग्रहाद् अर्थ इत्यथिवग्रहो भवति तेनादौ 'तं' तन्तू पडोवगारी न समन्तपडो य सम्चदिया ते उ। सन्वे समन्तपडओ तह नाणं सन्वसमएसु ॥२०३॥ 'तत्थे'त्यादि, तत्रेत्युपन्यासार्थः, अवग्रहो द्विषेव, अन्यस्य ग्राह्यस्यामावात्,कथमित्यत आह-ग्रहणं यद् भवेद् न्यज्ञनानामथीनां जं सन्बहा न बीसुं सन्बेसुबि तं न रेणुतेल्लं व। पत्तयमणिन्छंतो कहमिन्छसि समुदए नाणं १॥२०१॥ समुदाए जङ् णाणं देसूणे समुदए कहं निध्य ?। समुदाए वाऽभूयं कह देसे होजा नं सघलं १॥ २०२॥

शब्दलक्षण इति व्यञ्जनम् , क इव केनेत्याह-'घडोव्ब दीवेण', 'नं च'ति तच व्यञ्जनं किमुच्यते १ इत्याह-उपकर्गोन्द्रियस्य कदम्बपुष्पा-व्यञ्जनावग्रहं बस्पे, इति गाथार्थः ॥ १९३ ॥ अथ व्यञ्जनावग्रहिनिरुक्तमाह—'वंजिज्जई'त्यादि, व्यज्यतेऽनेनार्थः

द्याकृतेः शब्दादिपरिणतद्रव्याणां च यः सम्बन्धो-यः अङ्गङ्गीभावः तयोहपश्लेष इति भावना, अथवा व्यञ्जनेन-श्रोत्रेन्दियेण

= %

शब्दार्थनिरूपणया १ इति, आह च—'अन्नापा' मित्यादि, अज्ञानमसौ–व्यञ्जनावग्रहः, तत्कालानुपलम्भात् व्यञ्जनसम्बन्धकाले-ब्यङजनानां-शब्दादिपरिणतद्रब्याणामवग्रहो व्यङजनावग्रह इति गाथार्थः॥ १९४॥ तत्रैतत् स्यात्-निर्मुलत एवेदं त्रद्यति, किमस्य

ऽसंवेद्यमानत्वाद् बधिरादीनामिव,उच्यते,न-नैतदेवं,यतः-'तत्रो नाणं'ति असौ ज्ञानं व्यञ्जनावग्रहः,तद्नते तज्ज्ञेयवस्तूपादानादेवोप-

लम्भात्, इह यस्य श्रेयनस्तूपादानाद् विज्ञानस्यान्ते तत एबीपलम्भो भवति तद् ज्ञानं दृष्टं, यथाऽथविग्रहपर्यन्ते तत एवेहासद्भावाद-

थविग्रहो ज्ञानमिति गाथार्थः ॥ १९५ ॥ न च सिद्धो हेतुर्यतः—'नक्कालंभिवि नाण'मित्यादि, 'तत्कालेऽपि' व्यञ्जनसम्बन्ध-

विद्यते, अञ्चन्तामिति वाक्यशेषः, अथ कस्माद्ञ्यक्तं १ इत्यत

कालेऽपि 'ज्ञानं' अवबोधनं 'तत्र' तास्मन्ननुपहतेन्दिये 'अस्ति'

तथा चाह—'कथ'मित्यादि, कथं ज्ञानमच्यक्तं च १, उच्यते, अनन्तरमेव सहेतुद्धान्तस्योक्तत्वात् , अथवा सुप्तमतादेः सक्ष्म-ोघवत् , तथाहि सुप्तमत्तमू च्छिताद्यः 'सयं चिय'ति आत्मनीनमपि विज्ञानं नावबुष्यन्ते—न संविदन्त इति गाथार्थः ॥१९७॥ आह— ाधिरोपहतप्राणाद्दीनां त्वसौ व्यञ्जनोपादानकालः अज्ञानमेवेति, सत्यं, किं कारणमित्याह–तदुभयाभावाद्–अल्पीयस्या अपि विज्ञान-आह-'तणु'ित तनीय इतिकृत्वाऽच्यक्तं-एकतेजोऽवयवप्रकाशवत् , 'तो'ित तस्माद्मिद्धो हेतुः, हष्टान्तविपतिमाह-अत्यन्त-शक्तेरभावात् , कारणत्वाभावाच, काक्वा वा, तत्रैतत्स्यात् ज्ञानमच्यक्तं चेत्ययुक्तं विरुद्धत्वात् प्रकाशतमोऽभिधानवत् ॥ १९६ ॥ = 63 =

आदिश्बद्जिङ्गकण्ड्यनादिचेष्टाभ्यः,समस्तपदं चैतत्, कस्मादित्याह-यस्मात् नामतिषूर्वा वाङ्दानादिचेष्टाः प्रवत्ते, कायेत्वादग्न्य-र्वं तत्तेषां नास्तीति, तन्न, यतः—'लक्षी'त्यादि, लक्ष्यते-अनुमीयते तत्, स्वप्नायमानभाषणात्, तथा आह्(हू)तवचन्चषाभ्यः,

न जानीते छबस्थः 'सर्वम्' अपरिशेषं 'हदयगोचरं' मनआलम्बनं, छबस्थत्वादेव, कस्मादित्याह—यान्यध्यवसानानि—चित्ताविशेष-पूर्वकथूमवद्, न च ताः सुप्तो बुद्धो वीपलभत इति गाथार्थः ॥१९८॥ 'जग्गंतोबी'त्यादि, अपिच-जाग्रद्पि, आस्तां केवलः सुप्तः,

भावनार्थः−प्रथमशब्दपुद्गलप्रवेशसमयादारभ्य विज्ञानशक्तिराविभेवन्त्यर्थावप्रहज्ञानतामापुष्णाति, अन्यथा तद्जुन्मङ्क्तिरेव स्यात् , लक्षणानि केवलिगम्यानि यद्−यस्मादमंख्येयानि-सङ्गस्यातीतानि दिवसेन-एकेनाह्वा,न च तानि न सन्ति,केवलिगम्यत्वादिति, एवं असौ अज्ञानं ततः पारिशेष्याचरमसमये ज्ञानं, तत्रनु किह चरिमसमयपविद्वसहादिद्व्वेसु वित्राणसामत्थमत्थावग्गहसित्रं श्रोतुः ग्देवमस्तीति गम्यते, कायादिच्यापारतो गम्यमानत्वाद्, इतो च्यञ्जनावग्रहज्ञानमपीति प्रकृतमिति गाथार्थः ॥ १९९ ॥ तद्यमत्र तथाहि—'यदि चे'त्यादि, यदि च भवतो व्यञ्जनावग्रहाज्ञानवादिनः असंख्येयसम्पग्विष्टशब्दादिद्रव्यसद्भाषे 'अन्नाण'न्ति

= % समस्तपदोऽ-तथाहि-न चरमसमयोपानद्रब्येषु ज्ञानमस्ति, समयमात्रोपात्तत्वात् , भवति च विशेषे पक्षीक्रते सामान्यं हेतुरिति न्यायः, व्यज्ज-समग्रसमयविज्ञानोत्पत्तिप्रतिपिरोधात्, चरमतन्तौ समस्ततन्तुपटग्रितिषत्वत्, अनुमानविरोधश्र व्यञ्जनादानसमयेष्वपि ज्ञानम-स्यात् १,न कथाश्चाद्रित्यर्थः, एतदुक्तं भवति-अथविग्रहज्ञानं हि ग्रतिसमयासंच्येयसमयप्रविष्यब्दादिद्रव्यसमूहे बाऽक्रीक्रियेत चरमस-मेघीयते, मुख्यदाष्टीन्तिकोपसंहारमाह-तथा ज्ञानं सर्वसमयेषु भावनीयमिति गाथार्थः ॥ २०३ ॥ तदेवं तत्त्वमुक्तमथ पयियः, तत्र किदेशत्वाद्यविग्रहज्ञानसमय इवेति, चरमं विकल्पमधिकुत्याह-समुदाये चाभवद्विवाक्षेतं बस्तु कथं 'देशे' चरमसमयलक्षणे 'भवेत्' नावग्रहाद्यममय इवेत्युपलक्षणं, स्यादेतत्-प्रत्यक्षविरोधिनी प्रतिबेति, चरमसमय एव ज्ञानोत्पन्यनुभवात्, तन्न, चरमसमय एव तस्यायोगात्, न समस्तपटः स ग्धं नास्ति १, अस्त्येवेत्यभिप्रायः, प्रमाणोपपन्नत्वात्, तथा व्यञ्जनादानसमयेष्वपि ज्ञानमस्ति, ज्ञानोपकास्टिव्योपादानसमयसमुदा-ायमात्रप्रविष्टशब्दादिऱ्च्येषु वा १, किञ्चातः १ ॥ २०० ॥ तत्र परमतमास्थायाऽऽद्यचिजिघटयिषयेदं प्राह—'ज'मित्यादि, , नहोकदैवाकाशात्रिपतति, अंशसमूहत्वात्सकलस्य, नैवेत्यर्थः, कुतः १ प्रमाणोपपत्तिविरोधात्, यद्-वस्तु 'सर्वथा' सर्वप्रकारैः 'ण बीन्द्र'ित न पृथक् पृथगिति, सर्वेष्वपि समुदितेषु तन्नास्ति, रेणुतैलगत्, एवं चेदतः उ तिसमयमनिच्छम् ज्ञानं कथामिच्छासि समुदाये-असंख्येयसमयमीलने १, तस्मात् तत्प्रत्येकमप्यस्ति तिलतैलबदिति तन्तुस्तदेकदेशत्मात्, चशब्दान्नाप्यपटः सः, किं तर्हि १, पटोऽप्यवयवे समुदायोपचारात्, किन्तु समुदितास्ते तन्तवः ॥ २०१॥ अपिच समुदायज्ञानवादिन् !— 'सम्बर्'इत्यादि, यदि प्रत्येकं अभवत् समुदाये ज्ञानमभ्युपेयते त स्तीति प्रमाणीकृतत्वात् ॥ २०२ ॥ तस्मात्—'तंत्र्'इत्यादि, तन्तुरेकः पटोपकारी, तमन्तरेण स्यात् 'सकलम्' अखण्डम् १ कोट्याचार्य इत्तौ - %ソ =

== \$\footnote{\chi\_{\chi}} जड़ पत्तं गेण्हेज्ज उ तग्गयमंजणरओमलाईयं। पैच्छेज्ज जं न पासइ अपत्तकारिं तओ चक्कुं ॥२१२॥ गंतुं नेएण मणो संबज्झह जग्गओव सिमिणे वा। सिद्धमिदं लोयमिमवि अमुगन्थ गओ मणो मेति ॥२१३॥ डज्झेळा पाविडं रविकराहणा फरिसणं व को दोसो?। मणणेळा अगुन्गहंपिव उवघायाभावओ सोम्मे ॥२१०॥ दब्वं भावमणी वा वएजा १, जीवो य होइ भावमणी। देहब्वावित्तणओ न देहबाहि तओ जुत्तो ॥२१५॥ लीयणमपत्तविसयं मणोव्य जमणुग्गहाइसुण्णंति । जलसूरालोयाइसु दीसंति अणुग्गहिषयाया ॥२०९॥ जुजाइ पत्तिविस्यया फरिसणरसणे न सोत्तवाणेसु । गिण्हंति सविस्यमियं जं ताइं भिन्नदेसंपि ॥२०५॥ पावंति सहगन्या ताई गंतुं सयं न गिण्हनित । जं ते पोग्गलमइया सिक्सिरया बाउबहणाओ ॥२०६॥ धूमो डब संहरणओ दाराणुविहाणओ विसेसेणं। तोयं व नियंबाइसु पर्डिघायाओ य बाउडब ॥२०७॥ माणुग्गहोवघायाभावाओं होयणं व सो इहरा। तोयजलणाइचिन्तणकाले जुज्जेज्ज दोहिंपि ॥२१४॥ गंतुं न रूवदेसं पासइ पतं सयं व नियमोऽयं। पत्तेण उ मुत्तिमया उवघायाणुग्गहा होजा ॥२११॥ नयणमणोविज्ञिदियभेयाओं बंजगोग्गहो चउहा। उवघायाणुग्गहओं जं ताइं पत्तकारीणि ॥ २०४॥ गैणहंति पत्तमत्यं उवघायाणुग्गहोबलद्धीओ । बाहिज्ञपूर्नासारिसादओ कहमसंबद्धे १ ॥२०८॥ सब्वगडित व बुद्धी कताभावाइदोसओ तं ण । सब्वासब्वग्गहणप्पसंगदोसाइओ वावि ॥ व्यञ्जनावग्रहो व्यञ्जनोपादानं कारणामिति प्यायः।

= % -इंडाणिड्डाहार स्मवहारे होन्ति युद्धिहाणीओं। जह तह मणसी ताओ पोग्गलगुणडांत को दोसो ? ॥२२१॥ सिमिणेऽवि सुरयसंगमिकिरियासंजिषियवंजणविसम्गो। पिड्युद्धस्मिवि कस्सइ दीसइ सिमिणाणुभूइफलं।२२८। सो अज्झवसाणकओ जागरओऽवि जह निव्वमोहस्स। निव्वज्झवसाणाओ होइ विस्ग्गो तहा सुमिणे।२२९। मुर्यपांडवांत्रह्मुहगडभाहाणाइ इहरहा होजा। मुभिण समागम(य)जुबईऍ न य जओ ताइं तो विफला २३० म सिमिणाविण्णाणाओ हरिसविसासादयो विरुड्याति। किरियाफलं तु नित्तीमदवह्वंघादओ नित्या।२२७॥ द्व्यमणो विण्णाया न होई गंतुंच किं तओ कुणंड १। अह कर्णभावओ तस्स तेण जीवो वियाणेजा ॥२१७॥ जङ् दन्वमणोऽतिबली पीलिजा हिदिनिरुद्वाउन्व। तयणुग्गहेण हरिसादउ न्व नेयस्स किंतत्थ ! ॥२२०॥ सुमिणो न तहारूवो वभिचाराओ अलायचक्कं व। वभिचारो य सदंसणमुवघायाणुग्गहाभावा ॥२२४॥ सो पुण सयमुब्यायणमणुग्गहं वा करेज को दोसो?। जमणुग्गहोवयाया जीवाणं पोग्गहेहितो॥२२३॥ नजाइ उवघाओं से दोबछोरकलयाइ लिंगेहिं। जमणुग्गहों य हरिसाइएहिं तो सो उभयधम्मो ॥२१९॥ श्संति कासइ फुडं हिरमिनिसादादयो विबुद्धस्स । सिभिणाणुभूयसुहदुक्लरागदोसाइिलगाइं ॥२२६॥ करणत्ताणओ तणुसंठिएण जाणिज फरिसणेणं व। एतोचिय हेजओ न नीइ वाहिं फरिसणं व ॥२१८॥ इह पासुतो पेच्छइ सदेहमन्नत्थ न य तओ तत्थ । न य तम्मयोवघायाणुग्गहरूवं विबुद्धस्स ॥२२५॥ नीउं आगसिउं वा न नेयमालंबइति नियमोऽयं। तण्णेयक्या जेऽणुग्गहोबघाया य ते निथ ॥२२२॥ = 20 =

= ? नणु सिमिणओऽवि कोई सचफलो फलइ जो जहा दिहो। ननु सिमिणमिम निसिद्धं किरिया किरियाफलाई च२३१ सिमिणमिव मन्नमाणस्स थीणगिद्धिस्स वंजणोग्गह्या। होज्ज व न उ सा मणसो साखलु सोइंदियाईणं २३४ च सिमिणे विद्युद्धमेत्तरस। सिमिणयनिमित्तभावं फलं च तं को निवारेइ १ ॥२३२॥ गहणं मणो न जिल्झं, को भागो बंजणे तस्स १॥२४०॥ विसयमसंपत्तरसवि संविषाइ वंजागोग्गहो मणसो। जमसंखेष्रसमइओ उवओगो जं च सन्वेसु ॥२३७ देहप्फरणं सहसोइयं च सिमिणो य काइयाईणि। सगयाइं निमित्ताइं सुभासुभफ्लं निवेएंति ॥२३३॥ सब्बा ॥२३६॥ । पढमे चेव तमत्थं गेणहेळा न बंजणं तम्हा ॥२४१॥ । जं चिदिओपयोगेऽवि वंजणावग्गहेऽतीते ॥१४२॥ समएसु मणोद्ड्वाई गिण्हए वंजणं च द्व्वाइं। भणियं संवंधो वा तेण तयं जुजाए मणसो।।२३८॥ देहादणिज्गयस्सवि सकायहिययाइयं विचितयओ। नेयस्सवि संबंधे वंजणमेवंपि से जुत्तं ॥२३९॥ पोग्गल-मोयग-दन्ते फरुसग-बडसालभंजणे चेव। थीणद्वियस्स एए आहरणा होंति नायघ्वा होइ मणीवावारो पढमाओ चेच तेण समयाओ । होइ तदत्थग्गहणं तदण्णहा न प्पवत्ता । नेयाउ चिय जं सो लहइ सरूवं पईवसइ व्व । तेणाजुतं तस्सासंकिष्पयवंजणग्गहणं ॥२४४॥ । सिचिया जह देहत्थं चक्खुं जंपइ चंदं गयंति न य सचं। रूढं मणसोवि तहा न य रूढी गिज्झस्स वंजणाणं जं गहणं वंजणोग्गहो स मओ। समए समए गिण्हड् दन्बाई जेण मुणइ् य तमत्यं तहेसिचिन्तणे होजा वंजणं जइ तओ न समयिम जं युण विण्णाणं तत्फलं विशेषाव० कोट्याचार्थ ર =

इति यचनात्, अतः किमुच्यते-'यंजणोग्गहो चउह'ति गाथार्थः ॥२०५॥ उच्यते नैतर्द्, उद्घान्तत्याद् भवतः, तथाहि-'पायंती'-तारीणि' स्पृष्टार्थग्राहिणीति गाथार्थैः ॥२०४॥ अत्राह—'जुज्जती'त्यादि । स्पर्शनस्तनयोः सा युज्यते, अनुभाविकत्वात् , न श्रोत्रघाण-स्वयं न गृहणीतः तेन ते अप्राप्यकारिणी स्यातां, अबाह्यकारणत्वात् स्पर्धनवत्, आह—ताविष करमात् न प्राप्तुतः १ इत्यत-आह—य-योः, गृह्णीतः स्वविषयं-आत्मीयं ग्राह्यमितं-अस्मादिन्द्रियविवराद् 'भिन्नदेशमपि' विप्रकृष्टक्षेत्रज्यवस्थितमपि, दूरे स्वनिः श्रूयत त्यादि । 'धूमो' इत्यादि । इह शब्धगन्यावन्यत आगत्य माप्तुतः, के १ ते-श्रोत्रघाणे कर्मणी, ते तु श्रोत्रघाणे गत्वा विषयदेशं | [-यस्मानौ पुद्गलमयत्वे सति सिन्नियौ, कुत एतदित्याह-बायुमहनाद् धूमवत्, तथा सिन्नियौ तौ 'संहरणतो'नि गृहादिषु पिण्डी-भवनाड् धूमवदेव, तथा द्वारानुविधानतो विशेषेण, तीयवत्, तथा नितम्बादिमस्बलनान् मरुद्ददिति गाथाद्वयार्थः ॥ २०६ ॥ २०७ ॥ त्तस्मात् — 'गैणहंती'त्यादि, श्रोत्रघाणे प्राप्तं सन्तमर्थं गृहणीतः, उपघातानुग्रहोपलब्धेः, स्पर्शनरसने इच, आह-अपाप्यकारित्वे स-तीयं भविष्यतीत्यनैकान्तिको हेतुरिति, तम्न, यतः--'चाहिज्ञे'त्यादि, प्रतिज्ञा, रोगहेतुत्वात् आकाशवदिति, अतो यदुक्तं 'नयणे'-च-'लोयण'मित्यादि॥ 'लोयण'मित्यादि,अप्राप्यकारि लोचनमालम्ब्यकृतोपघातानुग्रहशून्यत्वात् मनोबत् ,तत्रैतत्स्याद्-असिद्धो हे-यवंजणोग्महे' इन्द्रियत्वे तुल्ये केयं मुखपरीक्षिका १ इति चेत्, उच्यते, 'उचघायागुग्गहतो' यद्-यस्मात्तानि-स्पर्धनादीनि 'प्राप्य-'णयपो'त्यादि । नयनमनसी वर्जीयत्वा व्यञ्जनावग्रहश्रतुथी, 'तंजहा-फासिंदियवंजणोण्गहे जिल्भिदिय० घाणिदिय० सोइंदि-त्यादि तित्ध्यतमिति गाथार्थः ॥२०८॥ अथ कस्माद्यं न षोढा १, उच्यते, नयनमनसोरप्राप्यकारित्वेन व्यञ्जनोपादानायोगाद्, आह = >> =

तुर्यतः जलघृतवनस्पतीन्दुमण्डलालोकनेऽनुग्रह उपलभ्यते स्रासिताभिन्याद्यालोकने चोपघात इति गाथार्थः ॥२०९॥ तदेवमसिद्धीभूते

सयं व' ति खयं वाऽन्यतः खतन्त्रतया आगतं सद्रपं चक्षनं गृह्णात्यञ्जनादिभिन्यभिचारात्, श्रोत्रेन्द्रियं शब्दमिव, नियमोऽयमि-नुग्रहाभावान्मनोवत्, तथाहि-मनोऽप्राप्यकारित्वे सत्यपि ऐन्द्रियकेषु न क्वचिद्नुपवर्तत इति, इन्द्रियानुग्रहज्ञून्यं सदिति, यस्य ततो हेतुशुद्धाविष न ज्यायः प्राक् साधनं, साध्यविकलत्वाद् द्यान्तस, तथा च-'भंतु' मित्यादि । इह देहाद् 'गन्तुं' निर्म-ति-एतदत्र नियम्यते वाची युक्त्या, काक्वा पच्छद्रमाह-'पत्तेण उ' च्छुदेशे 'मुत्तिमया' रविकरादिना 'उपघातानुग्रहो' परिता-गह्णादौ भवेतां-स्यातां एतत्स्त्रभावत्वात् पुद्गलानां, वनस्पत्यादयस्तु दूरस्या एव गृह्यन्त इति गाथार्थः ॥ २११ ॥ अपिच-'जती' त्यादि । यदि तु प्राप्तं सन्तमर्थमक्षि गुर्ह्णीयात्-ततत्त्वद्गतं रजोमलाद्यपि गुर्ह्णीयात्, तस्यैव परमार्थप्राप्तेः, यतश्च न पश्य-कारि दक्षरावरणान्मनोवत्, तथा च मनः खब्वप्राप्यकारि माविसिन्द्या विषादिभिश्वात्रियत इति, रूपावरणेऽपि ह्यग्राहकं चक्षुचाह्या-चक्षुरुरखरय-गत्वा रूपदेशमादित्यमण्डलादिलाङ्छितं न पश्यति-नाद्ते, किं १, रूपमेवेति गम्यते अन्यसाश्रुतत्वात्, तथा-'पत्तं | स्पर्शनमिवान्वयय्येव द्यानतः, इत्यतः को दोषो १, नैव कश्चित्, द्यस बाधितुमशक्यत्वात्, तथा मन्येतानुग्रहमपि चक्षः स्पर्शनव-त्यत इदमप्राप्यकारीति गाथार्थः ॥२१२॥ तत्रैतत्स्यात्-प्राप्यकारि च्छः आवरणात् स्पर्भनवत्, न, मनसाऽनेकान्तिकत्वात्, अप्राप्य-सर्वार्थेष्वत्त्रवितिन्यम्, न चात्त्रमन्तेतेऽत्यन्तमद्याश्रुतादिग्विति । अथ द्वितीयश्रोदक आह-न चश्चष इच मनसः अप्राप्यकारिता, हेतावाचायं आह——'डडझेज्ज'इत्यादि ॥ चक्ष्र् रिवकरादिना पुद्गलधमेण 'प्राप्य' आक्षिष्य 'दहोत' भरमीकियेत विह्वलीकियेत वा दुपघाताभावात् सौम्ये जलघृतवनस्पतीन्द्रालोकने सति, अत्रापि को दोषः? ॥ २१०॥ काममेतत्, किन्तु-'गंतु' मित्यादि । इह हि चाभिप्रायः स्वन्वप्राप्यकारिणा चक्कषा बाह्यानुग्रहनिरपेक्षेणाप्यनुवर्तितव्यं तस्य मनसाऽपीन्द्रियः प्रकाशितेष्वप्रकाशितेषु वा विशेषेण

सिद्धत्वात्, न चैतन्ममैव सिद्धं, यतः सिद्धमिदं लोकेऽपि, यत एवं वक्तारी भवन्ति-अमुत्र मे मनो गतमिति गाथार्थः ॥२१३॥ तत्र 🔗 येण सम्बद्धन्वात्, स्पर्शनादिवदिति गाथार्थः ॥ २१४ ॥ अत्र हेत्वसिद्धेश्रोदनामुत्पत्यन्नपि स्रिरिपान्तराल एवेदं विकल्पद्वयमाह— 🖟 त्य 'होयेन' मेरुशिखरस्थप्रतिमादिना 'मनः' अन्तःकरणं 'सम्बध्यते' आस्थेपमाप्नोति, कदेत्याह-जाप्रतो वा स्वप्ने वाऽनुभव-सायनवाद्याह-'नाणुरगहो'इत्यादि । नैतदेवं-न मनो बहिनिस्सरति, आलम्ब्यकृतानुप्रहोपघाताभावात् लोचनवदिति, एवं चैतत् 'दु व मित्यादि । हब्यमनी वा बजेत-मेरुशिस्वरस्थजिनप्रतिमालम्बनाथं यायात् भवतः, भावमनो वा १, ततः किमिति चेत्, अत काशवदिति, आचार्य आह-'नं ण'नि तदेतत्र युक्त्या घटते, कुत इत्याह-कत्रभावादिदोषत इति, कर्तुरभावः कत्रभावः स आदिये-थं: ॥२१५॥ अत्रापान्तराले पराभिप्रायमाह-'सब्ब' इत्यादि । स्याद् बुद्धिः-नभोवत् सर्वगतोऽयमात्मा, न देहव्यापी, अमूतेत्वादा-त्वादाकाशवदेव, न ह्यभ्युपगमा एव बाधाय भवन्ति, हेतुमद्नित्यमच्यापि सक्रियमनेकमाश्रितं लिङ्गं सावयवं परतन्त्रं ज्यक्तं, विप-'सो इहर'ति तत् मनोऽन्यथा-पाप्यकारितायां सत्यां तोयज्वलनावालम्बय चिन्तनकाले युज्येत द्वाभ्यामपि-तापाह्वादाभ्यां, विष-आह-जीव एव भावमनो भवति, मनःक्रियापिरणामापन्नत्वात्, अमुमेवाश्रित्याह-'देहच्यापित्वाद्' देहिमात्रग्रतित्वात् न देहाद् ब-स्य स कर्नमावादिः कर्नमावादिश्वासौ दोषश्रेति कर्त्रमावादिदोषस्तरमात्, अयमत्र भावार्थः-यधेवं न तहीयमात्मा कर्ता, सर्वगत-हिमें हाश्वास्तादावि तत्र 'जुनो' तद् भावमनी युक्तं, प्रयोगः-जीवः श्रीराद् बहिनािस्त अत्रैव तद्गुणीपलब्धेः श्रीरसच्वदिति गाथा-रीतमञ्यक्तमित्यती निष्कियत्वाद्कतेविति चेत् तन्न, तद्कर्तृत्वे भीकत्त्वानुषपतेः, भोषत्त्वस्य चेष्टत्वात्, प्रकृतिकृतं भोष्यते 'पकु-= % = ·

🏈 तिः करोति पुरुषो भुड्कते' इति बचनादिति चेत्, तन्न, अचेतनस्य कृतेतानुषपत्तेधटादिभिरतिप्रसङ्गात्, अचेत्ना च प्रकृतिः 'चैत-

करणार्थः, आदिशब्दात्सुखदुःखसंसारादिने भवति सर्वगतत्वादाकाशवद् , एवमादि स्वधियोत्प्रेक्षणीयमिति, आह-किमेतावन्मात्रदो-पगमाच, न चेत् याप्तमिष तत्सवै गुह्णात्युक्तदोषाद्त उच्यते—'सच्वग्गहणपसंगदोसातिओ व' ति, कोऽर्थः १, किश्चिद्षि मा गृह्णी-च सक्लत्रेलोक्यव्यापित्वाद् अतः सर्वपदार्थग्रहणत्रसङ्गतः सर्वस्य सर्वज्ञाप्राप्तिदोषः, सर्वस्य सर्वगतत्वेन सर्वपाप्तवात् पाप्यग्राहित्वाभ्यु-न्यं पुरुषस्य स्वं रूप'मिति वचनाद्,अतोऽवृश्यं भोक्तृत्वात् स्वयमात्मा कत्तित्यभ्युपगन्तर्यं, तच सर्वगतत्वे सत्युक्तवन्नोपपद्यत इति प्र-यात् प्राप्तत्वात् मकलत्रैलोक्यवत्, प्राप्तत्वे तुल्ये सत्येकं न गुह्णात्यपरं तु गुह्णातीति व्यक्तमीश्वरचेष्टितं, आदिशब्दात् सर्वासर्वदर्श-नप्रसङ्गदोषतश्रेति सम्बध्यते, तन्नेति वर्तत इति गाथार्थः ॥२१६॥ यद्येवं द्रव्यमनस्तिहि यास्यतीत्यत आह—'द्व्व' इत्यादि । द्रव्य-मनो विज्ञात न भवति-इच्यमन आलम्बकं न भवति, पुद्गलमयत्वात्, पाषाणवत्, अतो गत्वाऽपि किं तत्करोतु १, तस्मिन् मेरु-भावमनसी द्रव्यमनस्थ पद्मनालतन्तुन्यायेन निर्भम इति । अत्र पराभिप्रायमाह--अथ मन्यसे करणभावतः--करणत्वात्कारणा-षत एवैतद् आहोस्विद्न्यतोऽपीत्यत आह—सवेंग्रहणप्रसङ्दोषतो वा, अस्यायमधेः-भावमनसः प्राप्यग्राहकत्वाभ्युपगमात् सर्वेगतत्वेन आत्मा बिहिनिगतेन मनसा जानाति करणत्वात् पदीपवत्, इति गाथार्थः ॥ २१७ ॥ उच्यते-यद्येवं ततः--'करण'इत्यादि, शिखरजिनप्रतिमासन्नियाविति गम्यते, नहि तत्तत्र गतं सद् भगवन्तं स्तुतिस्तोत्राहिभिः स्तौति जडत्वाचिन्तामणिरिवेति, तस्मात्र त् तस्य-द्रव्यमनसः तेन--द्रव्यमनसा जीवो'जानीयाद्' अबबुध्येत मेरोः शिरसि जिनप्रतिमाभिषेको वर्तते इति, प्रयोगः--करणत्वात् 'तत्तुसंस्थितेन' देहादबहिभूतेन जानीयात् स्पर्शनेनेव, अबाह्यकरणत्वान्मनसोऽपीति भावना, अत एव करणत्वादिति हेतोने निस्सरति देहाद्यहिमेंशशक्तरादिं मति स्पर्शनेन्द्रियवत्, प्रदीपस्तु बाह्यकरणमिति गाथार्थः ॥ २१८ ॥ तामिदानीं हेत्व = 88 =

हदि निरुद्रवायुवत् ह्रेशावरुद्धकमस्बद्धमरुव्यन्थिवदित्यर्थः, तथा 'तद्नुग्रहेण' इष्टातिप्रचितपुद्रलसम्भारानुग्रहेण हपदियो−हपैप्रमी-(तस्येदानीं हेतोर)सिद्धिमाह—'नज्ञती'त्यादि, 'ज्ञायते' अनुमीयते 'उपघातः' उपद्रवः 'से' तस्य द्रच्यमनसः, कैरित्याह-दौवे-ल्योरः शतादि लिङ्गेः, आदिशब्दाद तिचिन्ताप्रसिक्तः परिगृहाते, यद्-यसाद नुप्रहश्च हपीदिभियमानेन ततः, 'सो' तत् द्रव्यमन डमयधम्मेकमतः 'अणुग्गहोबघातामावाउ'ति हेतुरसिद्धो वर्तत हति गाथार्थः ॥ २१९ ॥ अमुं परिजिहिष्टिगह —'जती'त्यादि, तसात्—'नीज'मित्यादि, इदं द्रज्यमनी देहानिर्गत्य आक्रम्य वा न होयं-मेवादिशिखरस्थं 'आलम्बते' गुह्णाति, इति नियम एवायं-दाह्वादादयो वा, यदि ततः ज्ञेयस-मेरुशिखरस्थप्रतिमादिलक्षणस्य किं तत्रायातं १, येनोच्यते-तदनेनालम्ब्यते, नक्कं 'दब्बं | भावमणी वा वज्जजनी'त्येवमादि नेमावस्य तत्कृतौ, श्रोत्रेन्द्रियस्येव ध्वनिनेति, पुरुषस्यानेन तौ, न त्वस्य तौ तेनेति-भावेनेति माथा-सकाशात् 'ते' पुष्टिहानी उक्तेन प्रकारेण, किं कारणमित्याह—पुद्रलगुणत्वात् तस्य, 'जमणुग्गहोबघाया जीवाणं पोग्गलेहिंतो'नि एतावित्रियम्यत इत्युक्तं भवति, प्राप्यकारीदं न भवतीत्यर्थः, किमेतावदेव १, नेत्याह-तच तत् होयं यत्तदनेनालम्ब्यते तेन यौ कृतौ बङ्यमाणत्वात्, कथं पुनिर्दं द्रन्यमनो गम्यते १ इति चेत्, उच्यते——अभुत एव-मन्तुस्तापाह्नादोपलन्धेरिति गाथार्थः ॥ २२१ ॥ र्थः ॥ २२० ॥ अमुमेवार्थं मावयन्नाह—'इट्टे'त्यादि, इष्टो-देवलोकादिः अनिष्टो- नरकगत्यादिगतस्ततश्च इष्टानिष्टाद्दाराम्यवहारात् भवतः पुष्टिहानी 'यथा' येन प्रकारेण देवनारकादेभोषित्रारिति वाक्यशेषः, 'तथा' तेन प्रकारेण मन्तुरिति सामध्यदि गम्यते 'मनसः' यदि द्रव्यमनो-मनस्त्वपरिणतद्रव्यपिण्डोऽनिष्टपुद्रलोपचितत्वेन अतिबलि सत् 'पीडयेत्' अभिहन्यादितिसामध्यदि गम्यते, क इव १

अनुग्रहोपघातो तो न स इति नियम्यत इति गाथार्थः ॥ २२२ ॥ कः पुनविधिः १ इत्याह—'सो पुणे'त्यादि, तत्पुनः द्रन्यमनः

शेषः, न तथारूपो-न परमार्थत्तथा यथोपलभ्यते, किं कारणमित्याह-न्यभिचाराड्-विसंवादात्, किं वत् १ इत्याह-अलातचक्रवद्, गाथार्थः ॥ २२३ ॥ साम्प्रतं यदुक्तं पूर्वपक्षगाथायां 'सुमिणे व'ति तदपाक्षवैत्राह—'सुमिणो'इत्यादि । 'सप्तः' प्रसुप्तावस्थावि-यथा हि' अलातमाशुसञ्जारित्वेन भिन्नदेशावगाद्यप्यभिन्नदेशावगाहनम्रान्त्या चक्रमिवोपलभ्यमानं मान्तिमद् भ्रमणोपरतौ न किञ्चित् ख-भावस्थत्वाद्, एवं सुप्तावस्थायां मनस्तथोपलभते,तद्विरमे च तत्सर्वमिन्द्रजालप्रतिममितिकृत्वा त एव द्रास्त एव च मेढका इति, न चासिद्धो हेतुयंत आह-ज्यभिचारश्र खप्नस्य 'सदंसपा'ति स्वात्मनोऽन्यत्र मेरुशिखरादौ दर्शनात्, स तत्रैव गत आसीदिति चेत्, न, इह ज्यव-संसारे अलब्यजन्मेति विषादः, आदिशब्दादुन्मादग्रहमाध्यस्थ्यानि परिगृद्धन्ते, किंविशिष्टस्य सतः १ इत्याह—'विबुद्धस्य' सुप्तो-धन्यं नयनयुगमिदं येन साक्षात् स दृष्टो, द्रष्टन्यो यो महीयानपहरति भयं देहिनां संस्मृतोऽपि ॥ १ ॥" इति हर्षः "माकारत्रय-कर्मवशगस्य जन्तोः कथश्चित्स्वयमुच्छ्नावस्थीभवदुपंघातमनुग्रहं च कुर्यात्, अनुभवसिद्धमेतत् जीवानाम् एतत्पुद्गलभावभावित्वादिति कसाचित्सानद्रष्टः, न सर्वसः, 'स्फुटं' स्पष्टं, के १ इत्यत आह-'हर्षविषादादयः' तत्र हर्षः-सुलब्धं ममाद्यजन्मेति ममोदः अहमास्मन् िथतस्य सतः, किविशिष्टस्य १ इत्याह—स्वप्नानुभूतयोः सुखदुःखयो रागद्रेषादौ यानि 'लिङ्गानि' तिचिह्नानि, तथा चानुभवः-गाथार्थः ॥२२४॥ आह च—'इहे' त्यादि, गताथां, नवरं तद्रतमित्यध्वानगतमित्यादि भावनीयं, तसाद्तत्या खप्ने मनःक्रियेति गाथार्थः ॥ २२५ ॥ आह चोदकः−किं नेयमस्य उत्थितसामुतः फलदर्शनात् , तथाहि—'दीसंति'त्यादि, 'हरुयन्ते' उपलभ्यन्ते स्थितेरिहेंबीपलक्ष्यमानत्वात् , द्रयोश्वारमनोरसंभवात्,प्रबुद्धस्येदानीं व्यभिचारमाह–उपघातानुग्रहाभावाच–अध्वानजनितखेदाद्यभावादिति "स्वप्ने दृष्टी मयाऽद्य त्रिभुवनमहितः पार्थनाथः शिद्यत्वे, द्रात्रिंशद्भिः सुरेन्द्रैरहमहमिकया स्नाप्यमानः सुमेरौ। = %3 =

स्पष्टोऽक्षरार्थः, नवरमयमस्याभिपायः—यत्र व्यञ्जनविसर्गस्तत्र योषित्सङ्गोनापि भवितव्यं, यथा विशिष्टमन्दारलतागृहोत्सङ्गध्या-इति ब्रुमः, कार्यस्य कारणाच्यभिचारित्वात्, जाग्रद्विज्ञानहृषादिवत्, के तहिं विरुध्यन्ते १ इत्यत आह—किया—मेरुशिखरप्राप्तादि-उक्षणा फलं-कार्य, तुशब्द: प्राप्यकारिताबीजं फलं नास्तीति विशेषणार्थः, तृप्तिः-च्युपरतिलक्षणा मदः-सुरादिपाने, वधः-पीडा हा ! यावत् प्रविशामि तावद्धमा निद्रा क्षयं मे गता॥ २॥" इति विषादः, उन्माद्प्रही प्रतीताथौं, अत्यन्तकामीहेकचीद-नाजनितत्वात्, माध्यस्थ्यं तु मुनेरिति गाथार्थः ॥ २२६ ॥ 'न सिमी'त्यादि, न स्वप्नविज्ञानात् हर्षीवषादादयो विरुध्यन्त शिरुक्छेदादौ बन्धो निगडादिमिरादिशब्दः स्वमेदप्रच्यापक इति गाथार्थः ॥ २२७॥ तत्रैतत् सात्—'सिमि'त्यादि, 💢 हज्जनोरणमणिप्रह्वत्प्रभाभ्याहता, नष्टाः क्वापि खेः करा द्वततरं यस्यां प्रचण्डा आपि । तां त्रेलोक्यगुरोः सुरेश्वरवतीमास्थायिकामेदिनीं,

इत्यभिप्रायसत्प्राप्तेः, किमालजालचिन्तनादेव भवतीत्यत्र दृष्टान्तमाह-जाप्रतोऽपि यथा तीव्रमोहस्य तीवाध्यवसानाद् भवति विसर्ग-

तामन्तरेगिति शेपः, तथा स्वप्न इति दाष्टिनिकीपसंहार इति गाथार्थः॥ २२९॥ तसाद्सत्या स्वप्नकियेति, एवं चैतत्—

सिनि भूभाग इति, तथा च स्थप्ने, तस्माद्त्रापि तेन भवितव्यमिति कथं न प्राप्यकारि भनः १ इति ॥ २२८॥ अत्र ' नासौ तद्विनाभूत' इत्यनैकान्तिकतां हेतोद्र्ययनाह—'सो' इत्यादि, सः-व्यञ्जनविसगोऽध्यवसायकुतो न त्वबलासंटङ्गकृत

मुरत इत्यादि, 'इतरथा' तत्सत्यत्वे सुरतसमागम(त)युवतेः सुरतप्रतिपत्तित्तिरिक्यापतिपत्तिः रतौ च सुखं प्रतीतमेव केपाञ्चिद् गर्मा-

धानं गभैसम्बन्धः आदिशब्दाद् दौहदादि परिगृद्यते, न च यतस्तानि तस्यास्ततो विफलः खप्न इति कुतः प्राप्यकारिता १ इति गाथार्थः

॥ २३० ॥ पर आह—'निन्न'त्यादि, ननु स्वन्नोऽपि कश्चित्सत्यफलो भवति, कः १ इत्यत आह-यो यथा दृष्टस्तथेव च फलदायी

नीमेदाद, अत एवाह—'देह' इत्यादि, स्पष्टार्था ॥२३३॥ अष्ट्रष्ट एवाधुना स्रिराह—'सिमी'त्यादि, 'वा' इत्यथवा स्त्यानद्भिमतः कियाफलानि च-अमखेदादीनीति गाथार्थः ॥२३१॥ क्व पुन्बिधिः १ इत्याह—'जं पुणे'त्यादि, 'जं पुण सामेणे विन्नाणं तथानुभव-साध्यमस्माकम्, आचार्थ आह-'ण उ सा मणसो'ति न पुनरसौ मनसो व्यञ्जनाषग्रहतेति, अत एव पूर्वार्द्धे इवग्रहणं कृतं, एत-खप्नस च भाविनि फले निमित्तभावं को निवारयति १, न कश्चित् ॥ २३२ ॥ किं कारणं १-यतिह्वविधं निमितं-कायिकवाचिकम-देहादनिश्वरितं सत् चक्षुरुोको जल्पति-चन्द्रं गतमिति, निर्निबन्यनमेव रूढं, 'मनसोऽचि तह'ति तथा मनसोऽपीहस्थस्यैव बहि-निर्गमनं रूढम्, एवं यात्विति चेत् न च सवि रूढिः सत्येति, 'वटे वटे वैश्रवण' इत्यादिलोकरूढेव्यभिचारदर्शनाद् रूढिमात्रत्वा-रूपं तं को निवारेइ? नि सम्बन्धः, तथा विद्युद्धे तप्फलं च-हरिसविसादादि तं को निवारेइ' चशब्दः स्यापनार्थः, तथा सत्य-थुंसः व्यञ्जनावग्रहता भवेत्, एतच सामान्येन तावत्, किविधिष्टस्य १ इत्यत आह—स्वप्नमिव मन्यमानस्य, आह-यद्येवं सिद्धं 'विषयं' मेरुशिखरादिस्यजिनग्रतिमादि अग्निजलादिकं वा 'असम्प्राप्तस्यापि' अनाश्विष्टस्यापि अग्राप्य गृह्णतोऽपीति भावना, र्वताधिष्ठानाड्, उच्यते, ननु स्वप्ने निषिद्धं, खप्नेनयमितो (नायमिति) बूमः, किमित्यत आह-क्रिया-मेरुशिखरप्रशुतिरूषा, तथा दुक्तं भवति-नासौ खप्नो निद्रात्वान्नाप्यसौ व्यञ्जनावग्रहता तस्य श्रोत्रेन्द्रियादिसम्बद्धत्वाद्, आह च–सा श्रोत्रेन्द्रियादीनामेव, खलुशब्दस्यैवकारार्थत्वे सति भित्रक्रमत्वात् ॥ २३४ ॥ तसाश्रामून्युदाहरणानि, तद्यथा—'पुग्गन्छे'इत्यादि, निषीथे वस्याम इति, । २३५ ॥ तदेवमनेन ग्रन्थेन प्वेपक्षगाथाप्वोद्धेमपाक्रतं, अथ द्वितीयमपाक्ष्वेन् दृष्टान्तमाह—'जह'इत्यादि, 'यथा' येन प्रकारेण ्अतो न मनसोऽसौ अप्राप्यप्राहकत्वात् चक्षुष इवेति स्थितम् ॥२३६॥ आह–अद्यापि हेतोरगमकत्वात् दुष्टा प्रतिज्ञेत्याह—'चिस्पय' = 3 8 =

= 8 = नो गेज्झें ति 'न मनो ग्राह्यं' न मन आलम्ब्यं, तस्य मेवीदिशिखसाध्यासितत्वात्, किं तर्हि मनः १ इत्यत आह 'ग्रहणं' गृह्यते-परि-किमत आह—'मणो' इत्यादि, 'मनोद्रव्याणि' मनोद्रिकतानि 'गृह्णाति' आद्ते, मन्ता इति शेषः, तथापि किमत आह—'दव्वाइं च बंजाणं भणियं' त्वयैव, सम्बन्धो वा ग्राह्मग्राहकयोः, अतो येन कारणनैवं तेन 'तयं' व्यञ्जनोपादानं 'युज्यते' घटते मनसोऽ-'संविद्यते' योक्ष्यते, कोऽसावित्याह-'न्यञ्जनाषग्रहो' द्रन्योपादानं 'मनसो' द्रन्यमनसः, अपरया भङ्गयेति शेषः, तेनैतदुक्तं भवति-यथा जीवस्य शोत्रेन्द्रियेण ग्राह्याच्याजनादानमिष्यते एवं जीवस्यैव नोइन्द्रियेण ग्राह्यवस्तुच्यञ्जनादानमुत्पश्यामः, कुतः १ इत्याह-'यत्रे यस्मात्सर्व एव उपयोगः स्पर्शनादिमनोजः छबस्थस्य 'असंच्येयसामयिकः' असंच्येयसमयनिष्पतिरुक्तो भगवद्धिः, 'चुयमाणे न नया भङ्गया, नो चेत् न क्वचिद्सावेष्टन्यः, प्रतिसमयद्रन्योपादानेऽप्यभावात् मनसीवेति निष्टतेदानीं व्यञ्जनावग्रह्वांनेति गाथार्थः ोरुशिखरादिं मतीति सामध्यदि गम्यते, स्वः कायः स्वकायः तास्मन् हृद्याहि तत् 'विचिन्तयतः' समालम्बतः, मतिसमयोपचीयमान– मनोद्रज्योरीत हदयम् , 'जेयस्यापि' हदयादेः 'सम्बन्धे' संयोगे, हदि मनोद्रज्याभि स्रेषे सतीतियावत् , 'ज्यञ्जनं' ज्यञ्जनोपादानं 'एवमपि' यद् ग्रहणं स व्यञ्जनावग्रहो मतः स्पर्शेरसगन्धशब्द्द्रव्याणामिवेति जानाति भवानपि, अत्र तु नायं न्यायोऽस्ति, यतः 'ग्रहणं मणो 'गज्झस्से'त्यादि, इहाद्यविकल्पोऽयुक्तो, मनसः श्रोत्रादिसाधम्यायोगात्, तथाहि—'ग्राह्यस्य' आलम्ब्यस्य सम्बन्धिनां व्यञ्जनानां अनयाऽपि भङ्गया 'से' तस्य मनसो 'युक्तं' घटमानं, नो चेत् उक्त एव दोष इति पूर्वपक्षः ॥२३६॥ अथ प्रथमपक्षमधिकृत्याचाये आह— 🌿 जाणइ'नि वचनात्, यदि नामैवं ततः किं १, अत आह—'जं च सञ्चेसु समयेसु'नि, यस्माच द्रचादिष्वसंच्येयमानेषु समयेषु ॥२३८॥ अथ प्राप्यकारित्वमङ्गीक्रत्यापरयेव भङ्गया अस्य एनं पर एवाह—'देहा' इत्यादि, दिबत इति देहस्तस्मादेहादनिर्गतस्यापि

देशश्रेति तहेशः स्वकायदेशः हदयादिश्राधियम्मी तस्य चिन्तनं-मनसा मननमिति तहेशचिन्तनं तरिमस्तहेशचिन्तने, प्रतिसमयो-युक्तं, सर्वस्य मनसस्तद्भिन्नत्वात् , मेदे सति प्राप्यकारित्वश्च्दाथोपपतेः, अतः पारिशेष्याद् बाह्यवस्त्वपेक्षयैव प्राप्याप्राप्यकारि- || चिन्तेति कि मुधा खिद्यते भवानिति चोद्यद्यव्युदासः ॥ अमुमेवार्थमुत्तरबस्तुव्युत्पादनार्थमाह, अपिच-'त्रहेसे'त्यादि । स वासौ || 'जेण'ति येन कारणेन मनःशक्तिमान् जीवः 'समये २' समयं२ प्रति 'गृह्णाति' आद्ते स्वीकरोति 'द्रव्याणि' मनोद्धिकानि, सर्वलो-पचीयमानमनोद्रज्यैरिति गम्यते, 'होज्ज बंजणं' स्याद् व्यञ्जनं तहेशग्राह्यधर्मिव्यञ्जनोपादानं, यदि किं स्यादित्याह—'जिति तओ'-विषयसम्बन्धे चक्षुष इव न्यतिरेकेण श्रोत्रं, न चाप्राप्यकारिणी चक्षःश्रोत्रे इति न्यतिरेकासिद्धिश्रोदनीया असत्पक्षत्वादस्येति दन्यत्रापि नान्येन्द्रियेषु व्यञ्जनाभावमसङ्गः, प्रयोगः-हहेश्यसम्बन्धेऽपि मनसो व्यञ्जनावप्रहो नास्ति अनुपलम्भकालासम्भवात स्व-नि यदि तत् मनः प्रथमसमये 'तमथे हद्यार्थे न गृहीयात्, गृह्णाति च, अन्यथा दोषसद्भावप्रसङ्गात्, तदेवं तत्प्रथमग्रहणतो दितीय-गाथार्थः ॥ २४१ ॥ अथ कोऽसाबुत्तरभावार्थः १ इत्यत आह-'समये'त्यादि, 'होई'त्यादि, अस्याक्षरयोजनया व्याख्या-तत्र चोद्यस्यापि स्पष्टतरेण वचनेनासाधुतामुपद्श्ये निगमयत्राह—तस्मात्र व्यञ्जनं प्रतिसमयोपचीयमानद्रव्यराशेहंहेशावलम्बिनः, तसा-परिहृत्य निगमयन्नाह्—अतः'को भागः' कोऽवसरः 'व्यञ्जने' व्यञ्जनावग्रहभवने ? तस्य प्रतिसमयोपचीयमानमनोद्रव्यराशेः करण-त्वात्, ततथ न व्यञ्जनावग्रहाभावोऽप्यन्यत्रेति । यचीक्तं द्वितीयविकल्पे तत्रापि स्वकायदेशसम्बन्धमात्रात् प्राप्यकारित्वमबसातुं न || च्छिद्यतेऽनेनेति ग्रहणं, कुत एतत् १ मनःशक्तिसामध्यति-प्रतिसमयोपचीयमानमनोद्रव्यकरणैः प्रतिसमयमेव बाह्यार्थपरिच्छेद्भावात्, कोट्याचार्य 🖭 न चाबद्रमूलत्यात् कथमादिसमये बहिः प्रवर्तेत १ इति चोद्नीयं, मनःपर्यात्यनुगृहीतत्वेन दक्षत्वात्, तदिद्मेतेषां करणत्वेनादिचोद्यं

ाबीधशासितियावत्, कदा चेद् उच्यते—अथविग्रहणसमय इति गम्यते, 'जाहे हुति करेह'नि वचनात्, अयं च द्वितीयः सिद्धान्ता-त्सिद्धान्ताभिप्रायः, ततः किमित्यत आह-'पढमाओ चेव तेण समयाओ होइ मणीवावारो'ित, तिष्ठतु सांन्यासिकं तावदिति वस्यामः अथ द्वितीयमुपन्यस्योत्तरमाह-'जं चिदिओयोगेऽवि'ति यचेन्द्रियोपयोगेऽपि-यसाच श्रोत्रेन्दियाद्यपयोगमात्रेऽपि सत्यसंख्येय-💢 | कापत्रमनोद्र व्यवर्गणाभ्य इति गम्यते, तथा 'मनुते च तमथै' पयिलिचयति च तमर्थ मेवादिकंतैः येन समये २ इति वर्नते, एप ताव-समयभाविति प्राक् पुनः पश्रात् व्यञ्जनावग्रहेऽतिक्रान्ते सति, किमित्यत आह-'होइ मणोवावारो' त्ति भवति मनसो व्यापारः

भिमायस्तरमान मनसः खल्वसंवेदनकालोऽस्ति, यदि पुनर्मनसोऽपि व्यञ्जनावग्रहः स्यात् तत इन्द्रियं प्रति स्याद्, इन्द्रियव्यञ्जना-

ग्रहेण सहानुश्लिष्टः स्यादिति भावनीयम् ,ततश्रेन्द्रियानिन्द्रयपरिकल्पनमनर्थकं स्यात् , एतदुक्तं भवति-यदि व्यञ्जनावग्रहे इन्द्रिय-। त्रस्यैवोपयोगः स्याद्यविग्रहे तूभयोस्ततो मनसोऽनवष्टम्भात् स्यादिन्द्रियानिन्द्रियनिमित्ता, नान्यथा, तथा यद्यस्यायं स्याद्ष्यार्वे चैतद् यतस्तत् मनोऽन्यथा-प्रथमसमयव्यापारार्थग्रहणमन्तरेण 'न प्रवर्तेत' न प्रसरेत्, कुतः ?-सङ्गल्पमयत्वाद्, आलोचनात्मकत्वा-गुलाति मन्यते च, न पुनरन्यः कश्चित् प्रकृतीपघातकार्थेषि व्यञ्जनादानकालोऽस्ति प्रथमादिसमयावग्रहादिसद्भावात्, उपयोगस्तु छबस्थ-दित्यथीः, अवधिवदिति साधम्पेद्द्यान्तः, अयं चात्र पिण्डार्थः-यथा हि भाषको भाषयन् गृह्णाति भाषते चेत्येवं मन्ता अपि मनन् शतिविधता च मतेहींयेत, नन्वेवं स्यात् २९ एवं वा ३२, इन्द्रियनिरपेक्षस्य मनसः प्रवर्तमानस्य प्रथमसमयभाविनि व्यञ्जनावग्रहे मक्षिप्ते एवं २९, तथेन्द्रियजाश्रत्वारो मनसाऽपीन्द्रियानुगताश्रत्वार एवं ३२, अतः येन कारणेनास्य व्यञ्जनाभ्युपगमेऽमी दोषाः तत उच्यते-प्रथमादेव ततो-मनःसमाधानसमयाद् भवति तदर्थग्रहणं-भवति तद्विषयावग्रहणं, इत्थमेवेन्द्रियानिन्द्रियानिमित्ताद्युपपत्तेः, इत्थं

तानां-अनालोचितानां व्यञ्जनानां नास्ति ग्रहणमिति तद्भावः, ग्रयोगः-मनसो नानालोचनाकालोऽस्ति ज्ञेयादात्मलाभग्राप्तेः ग्रदीप-स्य सर्वत्रान्तर्मेह्रांनिक एव, श्रीत्रादिषु प्राय ईहान्तत्वात अवध्यादिवच्येवमेव विशेषप्राद्यपायान्तर्मेह्रतेप्रतिपादनवदिति जिनभटाचार्यपू-तन्मनी लभते स्वरूपं प्राप्नोत्याविभविं, मनुते मन्यते वा मन इत्यस्य क्रियाशब्दत्वात्, काविव १ इत्याह-प्रदीपशब्दाविव, तथाहि-शब्दयोरिव, यथा हि प्रदीपस्यानालोकनकालो नास्ति तमःप्रतिघातादात्मलाभप्राप्तेः शब्दस्य च निजाथदिात्मलाभात्, तद्दन्मनसो-ऽप्यसौ नास्ति मन्यादात्मलाभात्, व्यतिरेकेण श्रोत्रं मनःप्याध्तिकल्पं, तस्मान्न साध्यविकलो दृषान्तः, इतः स्थितमेतद् व्यवस्था-सामत्थाभावाओ मणो व्व विस्य परओ न गिण्हेइ। कम्मक्खओवसमओ साणुग्गहओ य सामत्थं ॥२४९॥ प्रकाशयम् प्रकाशकः खरूपतां लभते, अभिद्धचाभिधानं खतत्त्वमान्नोति, क्रियाशब्दत्तान्मनआदीनां, अतस्तस्य मनसः असंकल्पि-नाच्च 'णयणमणोविज्जिदियभेदाती बेजणोम्महो चउह' ति मितिष्ठितमिति गाथार्थः ॥ २४४ ॥ अत्रेबं च्यवस्थिते मसङ्गसाधनवादी जङ् नयणिन्दियमप्पत्तकारि सब्बं न गिण्हए कम्हा १। गहणागहणं किंकयमपत्तविसयत्तमामन्ने ।। १४५॥ विस्यपरिमाणमनिययमपत्तविस्यंतितस्सं मणसो व्व। मणसोवि विस्यनियमो न क्षमङ् जओ स स्व्वत्थ॥ ज्यपादा इति गाथाद्रयार्थः ॥ २४२–२४३ ॥ अपिच—'नेया'इत्यादि, ज्ञायत इति ज्ञेयं तस्मात् ज्ञेयादेव 'यद्' यस्मात् 'सो मणो' कम्मोदयओव सहावओव नणु होयणेवि तं तुन्छं। तुन्हो व उवाहंभो एसो संपत्तविसएऽवि ॥२४८॥ अत्थरगहणेसु मुज्झइ सन्तेसुवि केवलाइगम्मेसु। तं किंकयमग्गहणं अपत्तकारित्तसामन्ने १ ॥२४७॥

|| | | | गानेष्यपि कस्यचिन्मनी 'मुह्यति' कुण्ठीभयति, तथा कैवलादिगम्येषु च, अतोऽहमपि भवन्तं पुच्छामि-तरिंक कुतं मनसोऽग्रहणं १, नयनमनसोः प्राप्तेऽप्यथं इत्युक्तं भवति, तथाहि-न यावता नयनमभिसम्बध्यते तत्सर्वमेव गृहाते अञ्जनरजीमलशलाकादिभिन्यभिचा-गस्मात्र तत्सर्वत्र क्रामतीति ॥ २४६ ॥ तथाहि—'अत्ये'त्यादि । 'अर्थगहनेषु' अर्थगुपिलेषु वस्तुष्वागमगम्येषु 'सत्स्वपि' विद्य-तम्मोद्ययोज्व सभावउच्वत्ति,तदेवं अपाप्यकारिवादिना प्राप्यकारिवाद्युषतप्रसङ्गसाथने परिहते प्राप्यकारिवादिनोऽप्यमुं दोपं गुणं वाऽ-विषये तस्यैव वाऽक्षयोषशमादसामध्यै विषये, तथा रूपालोकमनस्कारानुग्रहाच सामध्यै तस्यैव चाननुग्रहादसामध्यंमिति गाथार्थः ॥ २४९ ॥ तदेवं चोद्यशेषं परिहृत्यास्मिन्नेवाधिकारे यत् सत्रकारेणीपदिष्टं 'वंजणोज्गहस्स परूवणं करिस्सामि पिडचोहगदिहेतेणं त्तीन्द्रियेन्द्रयकाणां भावानां, कस्मिन् सतीत्याह-अपाप्यकारित्वे सामान्ये ग्राह्याग्राह्यािवाति गाथार्थः ॥ २४७ ॥ एवं पुष्टः पर आह—-'कम्मो'इत्यादि । कर्मोदयात् तत्स्वाभाव्याद्वाऽप्राप्यकारित्वे सति ग्रहणाग्रहणं, स्ररिराह-नन्न लोचनेऽपि तद्-ग्रहणाग्रहणं तुत्यं भिथित्सुराह-तुल्यो वा एप उपालम्भ:-सर्वासर्वग्रहणलक्षणः प्राप्यकारिवादिनोऽपि भवतः, कस्मिन् सतीत्याह-'संपत्तविस्येऽवि'ति रात् , मनसा त्वनवस्थानान गृद्यते, गृद्यते च सम्बद्धमप्यनुभवादिति गाथार्थः ॥२४८॥ अथ सद्भावमाह—-'सामन्थे'त्यादि। नयनं ाआदे स्पष्टम् ॥ २४५ ॥ तस्मात्—'विस्तये'त्यादि । 'तत्स्त'ति तस्य चक्षपो 'विषयपरिमाणं' आलम्बनपरिमाणं 'अनियतम्' विषयपरतो न गृह्णाति सामध्यभिषाता मनोवत्, साधितश्र द्यान्तः, सामध्यसामध्यमेव कुतः १ इत्याह-कर्मक्षयोपशमात् सामध्य ानन्तं अप्राप्तविषयत्वात् मनस इव, अत्राचायेः साध्यविकलतां द्यान्तस्योद्भावयत्राह-मनसोऽप्यप्राप्त्रप्राहिणो विषयेऽयं नास्त्येव, जिती'त्यादि। नयनेन्द्रियमाभ्यां हेतुद्धान्ताभ्यामप्राप्यकारि कस्मात् सकलं त्रलेषियं न गुह्णाति द्धान्तथिममन इव १, अतः, 1180011

णहात्रच्या ज़ इस होति न गहियं न उ जाण इ जं क एस सहोति। तमजुतं सामणे गहिए मिण जह विसेसो ॥१६०॥ इय सुबहुणाऽवि कालेण सब्वभेयावहारणमसज्झं। तंक्मि हवेक्क अवाओ सब्वो चिय उग्गहो नाम ॥२५६॥ किं सहो किमसहोत्तऽणीहिए सह एव किह जुत्तं ?। अह पुब्वमीहिऊणं सहोत्तिमयं तहे पुब्वं ॥२५७॥ क्तिं तं पुन्वं गहियं जमीहओं सद्द एव विज्ञाणं। अह् पुन्वं सामण्णं जमीहमाणस्स सद्दोत्ति ॥२५८॥ अत्थोग्गहओं पुन्वं होयन्वं तस्स गहणकात्छेणं। पुन्वं च तस्स वंजणकात्णे सो अत्थपरिस्रुण्णो ॥२५९॥ अहव सुए चिय भणियं जह कोइ सुणेज सहमन्वतं । अन्वत्तमणिहेसं सामण्णं कृष्पणारिहयं ॥२६२॥ सब्बन्थ देसयंतो सहो सहोति भासओ भणइ। इहरा न समयमेते सहोति विसेसणं जुत्तं ॥२६१॥ तोएण मल्लगंपिय बंजणमाधूरियंति जं भणियं। तं दब्वभिंदियं वा तस्संजोगो व न विरुद्धं ॥२५०॥ दन्वं माणं पूरियमिदियमापूरियं तहा दोणहं। अवरीप्परसंसग्गो जया तया गिणहइ तमत्यं ॥२५१॥ जङ् सहबुद्धिमेत्तयमवग्गहो तिविसेसणमवाओ । नणु सहो नासहो न य रूवाई विसेसोऽयं ॥२५४॥ थीवमियं नावाओं संखाइविसेसणमंवाओति । तन्मेयावेक्खाए नणु थोवमियंपि नावाओ ॥२५५॥ सहोति भणइ वता तम्मतं वा न सहबुद्धीए। जइ होइ सहबुद्धी ताऽवाओं चेव सो होजा ॥२५३॥ सामन्नमणिहेंसं सरूवनामाहकप्पणारहियं। जह एवं जं तेणं गहिए सहेत्ति तं किह णु १ ॥२५२॥ मल्लगदिंडतीण य, से जहा नाम ए केथि इत्यादि २ जाव जाहे नं वंजणं पूरियं होती'त्येतच्छ्योधियषुराह— 1180811

सित्रन्या शरावं तत्र तद् द्रव्यं इन्द्रियं वा तयोः वा सम्बन्ध इति सवैथाऽप्यविरोय इति गाथार्थः ॥ २५० ॥ कथमित्यत आह—'दव्य'मि-त्यादि। यदा द्रच्यं व्यञ्जनमधिक्तियते तदा 'जाहे तं वंजणं पूरियं होइ'ति कोऽर्थः १ इत्यत आह—'माणं पूरियं'ति, तत्प्रमाणं प्रभु-🖔 || भवत्यत आह—'आनिदेंश्यं' अन्मिराज्यं, अन्मिराज्योऽपि कैश्चित्रिरूपणानुस्मरणविकल्पविधिष्ट एव गृद्यते अत आह—'स्वरूपनामा-अहव मई पुन्वंचिय सो गहिओ वंजणोग्गहे तेणं। जं वंजणोग्गहमिग्डवि भणियं विण्णाणमन्वतं॥२६३॥ अत्थितयं अन्वतं न उतं गिणहड् सयंपि सो भिणयं। नउ अग्गहियम्मि जुज्जङ् सहोति विसेसणं बुद्धी॥२६४॥ त्रिप्रकार्व्यञ्जनावग्रहोत्तहकालं 'गुलाति' आलम्बते तमथं व्यञ्जनार्थिमिन्द्रियमनोन्यापारेणेति गाथार्थः ॥ २५१ ॥ हमिति क्रवेत्, किं-अत्योति विसयगहणं जइ तिमिविसोन वंजणं नाम। अत्योग्गहो चिय तओ अविसेसो संकरो वावि॥२६५॥। 'नोयेजे'त्यादि । ' जं भणियं' यदुक्तं सत्रकारेण, किं तदित्याह—न्यञ्जनमापूरितमिति, केन किंवदित्याह— तीयेनेव 'मछकं' पूरियं होइ'ति अङ्गाङ्गीमावमानीतमनुषक्तं यदा भवति, इयं न्यञ्जनावग्रहपरिसमाप्तिः ॥ 'ताहे हुति करेइ'ति न्याचिरुयासुराह-तदा री| इत्यत आह-आपूरितं व्यापं भुतं वासितमित्यर्थः, तथा 'दोणहं'ति द्रयोग्षि मिथो यदा सम्बन्धोऽधिक्रियते तदा 'जाहे तं वंजणं तीकुरवेन स्वप्रमाणमानीतम्, तत्स्वविषयच्यक्तौ स्पष्टीकुतमितियावत्, यदा तिवन्द्रियं तदा 'जाहे तं वंजाणं धूरियं होइ'निकोऽधैः १ विशिष्टं तं मुह्णाति ? इत्यत आह — 'सामणण' मित्यादि । 'सामान्यं' रूपादिभ्योऽन्यविन्छन्नं स च सामान्यो गोत्बादिरिय वान्यो जेणऽत्योग्गहकाले गहणेहावायसंभवो नत्यि। तो नत्थि सहबुद्धी अहऽत्थि नावग्गहो नाम ॥२६६॥ सामण्णतयणणविसेसेहाबज्जणपरिग्गहणओ से। अत्योग्गहेगसमओवओगबाहुत्लमावण्णं ॥२६७॥ 1180311

णसूत्रव्या शेषणं तु माङ्गेऽयमिति तु विज्ञानमपायो वर्तते तत्, नतु शब्दोऽयं नाशब्दो-यतो नैव रूपादिः, अयं विशेषो वर्तते, ततश्च न कश्चिद् भवतो-ति मन्यते ॥ २५२ ॥ आचार्य आह, यतः—'सहेत्ती'त्यादि । शब्द इति-एवं भणति वक्ता-अवग्रहग्रज्ञापको, न श्रोता, 'तम्मतं' अ-'तेणं सह्ति उग्गहिते ण उणं जाणइ के वेस सहे तओ ईहं पविसती' त्येवमादि सुक्षिष्टमति स्यात्, इदमाचार्यः मत्यनुभाष्यानवस्था-नमत्राह—'जती'त्यादि। यदि भवतो भगवदाज्ञामतिकम्य शब्दबुद्धिमात्रकं-शब्दोऽयमिति विज्ञानमवग्रहः श्रुतानिश्रिताद्यभेदः तदि-ज्ञापनाथै, एतदुक्तं भवति-सकलविशेषानवगुण्ठितत्वेनानास्येयमित्यर्थः, कुत एतत् ? 'न उणं जाणइ के वेस सहाति'ति वचनात्, एव-सहित उग्गहिते, ण डणं जाणह के वेस सहें/ित, 'तं कहण्णु'ित तत् कथं क्षत्रमविरोधेन यास्यति १, एवमवग्रहं व्याख्यानयतस्तवे-गोड्यमेदमात्रं श्रुतनिश्रितं स्यात्, सर्वत्राथविग्रहेहयोः पतितत्वादिति गाथार्थः ॥ २५३ ॥ यदुक्तं प्राक् 'तं णो बहुदोसभावाउ'नि रोत्तरकालभावी तु शाङ्कोऽयमित्यपायः, सति चैवं यथाश्रुताक्षरच्याख्या लभ्यते-उत्तरालापकस्य च सम्बन्धयता प्राप्नोति, यदाह-थ्वा तेन श्रोत्रा शब्दमात्रमवगृहीतं, अशेषविशेषविष्ठ्यमनाख्येयं वस्तुमात्रमित्यर्थः, कुत एतदिति चेत्, इतिकरणनिहेशात्, अन-अन्यथा यदि स्यात् शब्दबुद्धिः-शब्दोऽयमिति धीस्तस्य तर्सिमस्ततः कोऽन्यायः स्यादित्यत आह-ततोऽपाय एवासौ स्यात्, ततश्र ताहेदानीमबसरायातत्वादुच्यते, अत्राह पर:-ननु विवक्षिताद्यसमय एव रूपादिच्यपोहेन शब्दोऽयमिति प्रत्ययोऽवग्रहज्ञानमस्तु, तदुत्त-दिकल्पनारिहतं' तत्र स्वरूपकल्पना शब्द इति नामजातिगुणिकियाकल्पनास्तु प्रसिद्धा एव,भेदाभिथानं च स्वरूपकल्पनाया अन्तस्तिन्व-मुक्ते सत्याह चीदकः- 'जङ एचं'ति यद्ये तदेत्येवमादि तो 'जं'ति जं सुने भणियं, किं तदित्याह-'तेणं गहिते सहे'नि, 'तेणं भिमतप्रतिषेधमाह-'ण सद्द्यिष्ट्र'ति न शब्दोऽयमितिबुद्धा तेन तद्वगृहीतं, एकसामियिकत्वात् तस्य, एवं चैतदङ्गीकर्तव्यं, विशेषाव े क्रीट्याचार्य 1180311

<u>।सूत्र</u> व्या त्वात्, प्रयोगः-शाङ्गशब्दोऽयमिति ज्ञानमपायो न भवति उत्तरोत्तरविशेषाकांक्षित्वाच्छब्दोऽयमिति ज्ञानवद् ॥ २५६ ॥ अत एवाह-'इय' इत्यादि। एवमभिहितभावप्रयोगभावनया सुबहुनाऽपि कालेन सर्वेणाप्यायुषा सर्वे ये शङ्घगता भेदा-विशेषास्तद्वधारणं 'असाध्यं' ्रीयत्राह्—'थोच'मित्यादि । इदं शब्दबुद्धिमात्रकं स्तोकत्वाद्ल्पविशेषत्वाद् नापायः, किन्तु अवश्रह इति भावना, कस्तह्येपायः ४ इत्यत आह— ानी स्तोकत्वाद्, आह च- तद्मेदापेक्षातः-शाङ्गमेदापेक्षायाः, नत्र इदमपि शाङ्गोऽयमिति ज्ञानं भवतो नापायः, 'थोवं'ति स्तोक-किं ति है १, अवग्रह एवेत्यभ्युपगमादिति गाथार्थः ॥ २५६ ॥ अपिच शब्दबुद्धिमात्रकावग्रहवादिन् !-'कि'मित्यादि। फिं सहो कि-ऽत्रग्रहो नाम, प्रथममेवापायभवनात्, 'सह्बुद्धिमेत्तयमवग्गहे'त्यभ्युषगमादिति गाथार्थः ॥२५४॥ अत्र परेऽस्यवावग्रहतामन्यस्य चापायतां हिं डियमितिविशेषणविशिष्टं यत् ज्ञानं तद्वाय इति, उच्यते, यदि यद् यत् स्तोकं तत्रापाय एवं तिष्टं निष्टनेदानीं भवतोडपायज्ञानस्य अशक्यं कतुँ, यिंकविशिष्टमित्यत आह-'यत्र' मेदावधारणे यत्र मेदाकांक्षानिश्तों 'भवेत्' संपधेत अपायः-एकपक्षनिक्षेपक्षमः प्रत्ययः, अनन्तत्वात् तद्मेदानां, तस्मात् सर्वे एव प्रत्ययोऽवग्रहो नाम प्रसजाति, सर्वेस्य स्तोकविष्यत्वात्, न 'थोवाभिणं नावायो',

||80%|

मसदी' इति एवमन्तभुद्दतीमात्रं कालं 'अनीहिते' अपयिलिनिते अन्वयन्यतिरेकाभ्यां शब्द एवायं न रूपादिरिति, 'क्यं' केन प्र-

दि, किं तदीहायाः प्राण्यहीतं यदीहमानस्य-आलोचयतः शब्द एवायमिति विज्ञानमाहिसमय एव जायते इत्युच्यते, तदेवं क्षिभित-

'पूर्व' प्रथमं तावच्छव्दज्ञानात्सकाशात् सिद्धा, एतावन्मया भवतः सकाशाछव्यं, इदानीं प्रच्छामि भवन्तम् ॥२५७॥ 'किं न'मित्या-

कारेण युक्तं १, नन्वाद्यसमयेऽपायज्ञानमयुक्तमनीहितत्वात् , किमिति मोहमाश्रितो देवानांत्रियः १, तदेवं परस्मै उपालम्भं दचा तद-

भिमायेणाह-अथ मन्यसे 'पूर्व' प्राक् 'ईहिऊणं' ईहित्वा पश्चाच्छन्द इति ज्ञानं भवति, यद्येवमभिवाद्यसे, यतः 'तई' असौ ईहा

ब्द्र<u>अहण</u>-चर्चा इति विज्ञानं जायते प्रथमसमय इति ॥ २५८ ॥ अथ परं रमयत्राह-'अत्थो'इत्यादि, यद्येवं ततस्तस्य ग्रहणकालेन अथिषग्रहात् त्य वासनापरीतः पुनरप्याह—'जई'त्यादि । भो ! यदि हुमितिकरणसमय एव तेन प्रबोध्यमानश्रोत्रा शब्दोऽयमिति न गृहीतं तदस्तु || ततः 'ण उर्ण जाणइ के वेस सहे'ति, 'जं'ति यत्स्त्रेऽपदिष्टं तित्कमित्यत आह—'तद्युक्तम्' अघटमानकं त्वयाऽऽख्यातं भवति, न चै-लोम्यादिति गाथार्थः ॥ २६० ॥ उच्यते—'सच्चत्थे'त्यादि । 'सर्वत्र' सत्रावयवे पूर्वे उत्तरे च 'दर्शयन्' प्रज्ञापयत्रवग्रहस्वरूपं शब्दः । शब्द इति–एवं 'भाषको भणति' प्रज्ञापको भणति, नतु श्रोतेति, केयमनभिज्ञता भवतः १, इत्थं चैतद्, इतरथा यदीदं श्रोत्वचनं स्या-स्योत्तरप्रदानासामध्ये ज्ञात्वा तन्मुखविभाषयिषयाऽथविग्रहसायनमाह-अथ प्राक् सामान्यं गृहीतमिति वर्तते, यदीहमानस्य शब्द त्वया-'पुञ् सामण्णं गहियं जमीहमाणस्स सही'त्ति वचनात्, तस्मात् पारिशेष्याद्थांवग्रह एव सामान्यग्रहणं ततस्तद्न्वयञ्यतिरे-तद्, गणधरवचनत्वात् तस्य, तस्मान्मद्भिप्राय एव श्रेयान्, तथा च 'सामान्ये' शब्दमात्रे रूपादिव्यवच्छिन्ने 'गृहीते' निश्चिते स-[वीमादौ भवितव्यमन्यत्रानवकाशत्वाद्यविग्रहानभ्युपगमाच, ततः किमिति चेत्पूर्वं च−प्राक् तस्यावग्रहस्य व्यञ्जनकालः-पुद्गलादा-कालीचनमीहाऽन्तभ्रेह्रमै ततोऽपायोऽन्तभ्रेह्रतीमेव ततो थारणेत्ययं प्रश्निक्रमः किमन्यया कुचिन्तिकयेति, तस्मात् 'सहेचि भणति ति पथात् 'मुग्यते' अन्विष्यते 'विशेषः' किमयं शाङ्ख आहोश्विच्छाङ्गः १ इति, न चेदेवं सत्रमसाधु, अर्थशून्यत्वाद् भवद्भिप्रायप्राति-वत्रीत स्थितं, प्रथमसमये शब्द इत्येवमग्रहणादिति पौर्वापर्यमिति गाथार्थः ॥ २५९ ॥ तदेवं प्रबोधितोऽप्यनन्तरस्त्रजाव्यवमधिक्र-त ततो न समयमात्रेण व्यञ्जनावग्रहपूर्णमात्राच्छब्दोऽयमिति विशेषणं युक्तं, तीर्थकरादिभिरन्जक्तत्वाद्सम्भवात्, निभाल्यतां चैतत नकालः, ततोऽपि किमित्यत आह-स चार्थोपलब्धिश्चर्स्य हन्द्रियमात्रव्यापारत्वात् , अतस्तत्रापि न सामान्यमात्रग्रहणं, उच्यते चैतत् 1180811

13021 गुन्झंति'ति वचनात्, 'न सो तेण वंजाणोग्गहे गहिओ'ति चोद्यनिद्यतिः।तत्रैततस्याद्-असौ व्यञ्जनावग्रहेऽव्यक्तत्या गृहीतोऽपि त-चरमसमये न्यक्ततया ग्रहीष्यत इत्यत आह—'न च' नैव अगृहीतेऽन्यकततया सामान्ये न 'युज्यते' घटां याति, केत्याह-ग्रब्द विद्रो भावाथों भावनीयः, तथाहि-अस्ति तद्व्यक्तं श्रोतुव्यंज्ञनावग्रहे ज्ञानं, न तस्यास्माभिरिदानीमपि भवत्कचग्रहीतैरपलापः कि-गहस्ततोऽयं सांच्यवहारिको भविष्यतीति मा त्विर्घण इति गाथार्थः ॥२६१॥ अत्रैव सौत्रं परिहारमाह-'अथवे'त्यादि । अथवा प-स्वयमप्यक्षिणी निमील्य किमहं युक्तवाद्ययुक्तवादी वेति, न हि जानानैवैस्त्वपलापः कर्तुं शक्यत इति चेत्, नन् यदि भवतोऽसद्-इत्यत आह-'जं वंजणीग्गहंमिवि भणियं विण्णाणमञ्चनं' त्वयैवेति स्मर्यतां, 'सुत्तमत्तादिसुहुमवोहोव'ति वचनात्, तथा स्याद् यथा-श्वतमेव सत्रमस्तु आद्यालापकस्याच्यक्तग्रहणविषयत्वादिति गाथार्थः॥ २६३ ॥ उच्यते-'अत्थी' त्यादि । अयमत्र पौर्वाषयिति-यते, किन्तु नन्वात्मनीनमप्यसी श्रोता तत् गृह्णातीत्येतद्पि समर्थतां भणितं मागस्माभिः, तत्रश्च 'सुत्ताद्यो सयं चिय वित्राणं नाव-प्रतम्सं। थत एवेतत् भणितं यदुत प्रागथित्यहः, कतमेन सत्रावयवेनेति तदुच्यते-आधेन, कथासावित्यत आह-'जह कोई सुणेज्ज स-घरेइ संखेज्जं या असंखेज्जं या काले"ति, तत्राज्यकतिमिति किम्रुक्तं भवति इत्यत आह-अञ्यक्तं-अनिहेरयं सामान्यं-कल्पनादिर-अथ चेत्स्यान्मतिभेवतः प्रागेव सोऽन्यक्तः शन्दो 'गृहीतः' उपात्तो 'न्यञ्जनावग्रहे' 'न्यञ्जनावग्रहवेलायां 'तेन' श्रोत्रेति, कुत एतत् ज्ञायते १ इमन्यतं" तचेदं सत्रं-"से जहा नामए केइ पुरिसे अन्यतं सदं सुणेज्जा" पुनश्र ''तेणं सहेति उप्पाहिए,न उण भेयमाइ जान तओं णं हितं हुमिति समयेऽथं श्रोताऽवगुह्णातीत्येतचोक्तमेवेति, एतद्पि कुतः १ इति चेद्वग्रहस्यानाकारोपयोगेऽन्तभूतत्वाद्, अनाकारोपयोगस्य चात्यक्तविषयत्वात् सामान्यमात्रविषयत्वादिति भावनेति गाथार्थः ॥२६२॥ हारिरेव पराभिषायमाशिशङ्गिषपुराह—'अहवे'त्यादि । 18081

तोऽथिवग्रह एवासौ वर्तते, अन्यक्तग्रहणात्, सत्रग्रामाण्यात् तथाऽप्यसावस्त्येवेति चेद्त आह—'अविशेषः' अनानात्वं तयोरितहेतरा-इत्येचं विशेषणं—स्पादिन्यवच्छेदनं या लभते बुद्धिः सा, णिमिति लोपाद्वा शब्द इत्येचं विशेषेण रूपादिन्यवच्छेदेन शब्द इति बुद्धिः | दोषा अतो न्यक्तपक्षोऽप्यसाधुः, तथाहि-समुचयग्रहणेहापायारुयक्तरणत्रयादेव न्यक्तशब्द्बुद्धिभेवति, नान्यथेति॥ २६५॥ अर्तः 🖰 काल एवान्यक्तस्य गृहीतत्वादिति ततो नासाववग्रहो नाम, किं तहिं १-अपाय एवासौ स्यात्, न चायमपायः, अवग्रहाद्यन्तरेणास्या-विशेषबुद्धिरिति, तस्यास्तृतीयस्थानभावित्वादिति गाथार्थः ॥२६४॥ यदि पुनव्यञ्जनादानकालेऽप्यव्यक्तग्रहः स्यात् क इव तिहैं दोषः | स्याद्त आह—'अत्योत्ती'त्यादि । अर्थ इति विषयग्रहणं-अर्थ इत्यन्यकृतश्बद्गारूपार्थसंवेद्नमुच्यते, ततश्र 'जिति तंभिवि'ति यदि तत्रापि-व्यञ्जनादानकाले 'सो'ति अव्यक्तशब्दग्रहः ततो न व्यञ्जनं नाम, निष्टतेदानीं व्यञ्जनाग्रहवानेत्यभिप्रायः, य-'तो' तेन कारणेन 'नास्ति' न विद्यते 'शब्दबुद्धिः' शब्दापायः, व्यञ्जनावग्रहचरमसमय इति प्रक्रमः, अथास्त्यत्र सा व्यञ्जनादान-बष्टब्यस्वभावत्वादितरेतरस्वात्मवदिति, न चेदेवं सङ्करस्तिहिं, अन्योऽन्यासक्तत्वान्मेचकमणिष्रभावदिति गाथार्थः । यतश्रेवमप्यमी 'जेणे' त्यादि । 'येनाथिषप्रहकाले' येनाच्यक्तध्वनिश्रवणवेलायां ग्रहणेहापायसम्भवो नास्ति साकच्येनेति मन्यते डित्सद्धान्तत्वात्,

सामन्ने'ति सामान्यं-शब्दसामान्यमुपात्तविषयावग्रहणं तचान्ये च तद्न्ये तेषां विशेषास्तद्न्यविशेषास्तद्विषया ईहा तद्न्यविशे-

पेहा, वर्जनं च हेयानां, परिग्रहणं चोपादेयानामिति वर्जनपरिग्रहणं, तदन्यविशेषेहा च वर्जनपरिग्रहणं च तदन्यविशेषेहावर्जनपरिग्रहणं

'से'िं से-अस्य हामिति कतुः श्रोतुः अथीवग्रहेकसमये-हािमिति करणसमये उपयोगबाहुल्यगापन्नं-गाप्तं भवतश्रोदकस्य, कुत इत्याह-भावात्, किं न ते संवेद्यन्ते ? इति चेत् कालस्य सक्ष्मत्वादुत्पलपत्रशतन्यतिभेदबदिति गाथार्थः।।२६६॥ अपिच-'सामण्णे' त्यादि।

112021 ततः किल 'तेणं सद्दित उग्गहिए' इत्येवमादि यथाश्रुतमेवास्त्वित गाथार्थः ॥२६८॥ अत्र परस्य प्रसङ्गमुद्धावयन्नाह-'त्तदे'त्यादि । 'तिदे'ति यत्ततैरेवमुच्यते तत्तद्वस्थमेव दूपणं ज्वलदास्ते, किं कारणमित्याह-'पूर्वदोपतः' प्रागुक्तदोपानतिश्वतेः, उक्तं च--''सा सामण्णं च विसेसो सो वा सामण्णमुभयमुभयं वा । न य छतं सन्विभियं सामण्णालंबणं मोतुं ॥२७२॥ तिसम्नेव वा समये विशिधार्थावित्रोत विशेषग्राहिणि, किमत आह-शाङ्कस्य मधुरत्वादयो ये वहवी विशेषास्तेषां ग्रहणं प्रसज्येत सामान्यं च तद्न्यविशेषेहावज्जेनपरिग्रहणं च सामान्यतद्न्यविशेषेहावजेनपरिग्रहणं तस्मादेतद् भवति, अतः 'सहिति भणइ वत्त'ति, अण्णे सामण्णनाहणं आहू वालस्स जायमेत्तस्स। समयम्मि चेव परिचियविसयस्स विसेसविन्नाणं ॥१६८॥ यिनः शिशोः, किविशिष्टस्य १ इत्याह-जातमात्रस्य, तत्थ्रणमेव योनिविनिछिठितस्येत्यर्थः, तस्याञ्यक्तत्वात्, ज्यक्तस्य का वार्तत्या-ह—परिचितविषयस्य तु 'सममंमि चेच' आद्यशब्दश्रवणसमय एव 'विशेषविज्ञानं' विशेषाववोधनं भवति, तस्य ब्युत्पत्रत्वात्, मन्नतद्न्नविसेसणेहे" त्येवमादि प्रपञ्चमारोपणीयम् , अथवा तद्वस्थमेव 'तमपुञ्चदोसतो'नि कियते, तथा चापूर्वदोपमुद्भावयन्नाह्-उतानशा-अत्योग्गहों न समयं अहवा समओवओगवाहुल्लं। सन्वविसेसग्गहणं सन्वमई बोगहो गिज्झो ॥२७०॥ एगो वाडवाओं चिय अहवा सोडगहियणीहिए पत्तो । उक्षमवइक्कमा वा पत्ता धुवमोग्गइाईणं ॥२७१॥ तद्वत्थमेव तमपुन्वदोसओ तिमि चेव वा समये। संखमहुराइसुबहुयविसेसगहणं पसज्जेळा ॥२६९॥ अन्ने इत्यादि । 'अन्ये' प्रवादिनः 'सामान्यग्रहणम्' अञ्यक्तशब्दग्रहणम् 'आहुः' झुवते, कस्येत्याह-'बालस्य' पुनसपि ज्यवस्थितमिति गाथार्थः ॥२६७॥ वित्रतिपत्तिनिसप्ताथोंऽयमारम्भ इत्यत आह— ||So<||

इति गाथार्थः ॥२६९॥ अपिच-समयंमि चेव परिचियविसयविसेसविनाणवाहणो तुह−'अत्थोरगहो न समय' मित्याहिगाथात्रय- ∥ँ ∜∥ भवत एवंबादिनः, एतदुक्तं भवति–यदि परिचितविषयत्वेनाद्यसमयेऽथाविष्रहज्ञानं वाधित्वा शब्दज्ञानं प्राप्तमेवं परिचिततर्षिषयत्वेन ||ऽ | शब्दज्ञानमपि बाधित्वा प्रथमसमय एवैकदैव मधुरोऽयमित्वपि प्राप्तं, तथा २ परिचयभावभावित्वात् तत्तच्ज्ञानस्य, दृश्यते च पुरु-म् । 'अथांचग्रहः' सामान्याथविग्रहः 'न समयं' न सामयिकः ग्रान्नोति, विरोधाघातत्वात्, तथाहि—यदि तत्र विशेषज्ञानं नासौ स-मयनिष्णितायशेषज्ञानस्यासंख्येयसमयनिष्णितत्वात्, समयं चेन्न तत्र विशेषज्ञानं, तस्यैकसमयनिष्णन्नत्वात्, 'अह्व'ति, अथवा नि 'सो पहमसमयभावी अवायो अग्गहिए सामन्ने अणीहिए य उभयो मुखं पत्तो' प्राप्तो भवतो, न वैतत्सम्भवत्याकाशाद्पतनात्, उपयोगबाहुल्याद्धियते इत्यत आह-सवां मतिः अवग्रहो ग्राह्यः-अवग्रह हति प्रतिपत्तन्यः, ईहादीनामनभ्युपगमादेकसामियकत्वात्, रवापायो मतिः, ग्राह्य इति वर्तते, अवग्रहादीनामनभ्यपगमाद्पायोऽन्तमृहूर्नामिति च विरोधः स्यात्, 'अह्च'नि अथवैवमयं दोषः-'मो'-किमस्माकं विरोधोद्भावनेन ? 'समयमवग्गहो' 'उग्गहो एक्कं समयं'ति वचनाद्, अत उच्यते—एवमपि समयोपयोगबाहुल्यं भवतः, षशकतेस्तास्तम्यमिति, यद्वा उत्क्रमस्य भवता पक्षीकृतत्वादिति युक्तिविचेति, भवत्येव कस्यचिदिति चेत्, तक्र, 'न उणं जाणइ समयंभि चेव परिचितविसयस्स विसेसविनाणं'ति वचनादेवमेतदिति गाथार्थः। अत एवाह-'एगो वाडवायो चिय'सि, अथवैवमेक सद्।ऽऽद्यसमय एवापायाभ्युपगमात्, तस्य चावग्रहेहानान्तरीयकत्वात्, ततः को दोषः स्यादित्याह—सर्वविशेषग्रहणं-समय एव सर्वमतिज्ञानगम्यविषयपरिच्छेदनं स्यात्, द्वितीयसमये तु श्रुताविभविः स्यात्, 'श्रुतं मतिषूर्वक'मिति बचनात्, न चेदेवमेकसमये के वेस सहें' त्यस्यानागमकत्वप्रसङ्गात्, विमध्यमपुरुषविषयमेतदिति चेत्, ननु बस्तुस्थितिविषयमेव कि न 1180811

नियोगाव० (४) 'वा' इत्यथवा एवं सति प्रथमसमयापायवादिनः धुवं-निथितं अवग्रहादेभेंदचतुष्टयस्य उत्कमन्यतिक्रमौ पाप्तो, तत्र उत्कमः-यारणा- |४| कोव्यानाये (४) पायेहाऽवग्रह्मिपादी, उत्तरकालभाविन आहिकालभावित्यामि भागमा जन्म के क्यान्याये (४) सर्विमिदं गीन्दलस्यामलत्वात् उक्तवत्, किं सर्वथा नेत्याह-सामान्यालम्बनं मुक्त्वा न्यञ्जनावग्रहचरमसमय इति प्रकृतं, ततश्राथिव-ातिकम्यापायस्तमतिकम्य धारणेति अ, ई, अ, धा, मण्जानमन्तरेणोत्तरकालज्ञानमस्तु भाविताभिघानेन व्यवद्याराद् अव्यक्तज्ञानम-ध्यमानत्यात्, सिद्धश द्यान्तः, एतदुक्तं भवति—पश्चात्रपूर्वभिवनं उत्क्रमोऽनात्रपूर्वभिवनं तु व्यतिक्रम इति गाथार्थः । तथा यदि व्यञ्जनावग्रहचरमसमयशब्दज्ञानवत्, सिद्ध्थ परस्यायं द्यान्तः—"समयंभि चेव परिचियविसयस्स विसेसविन्नाणं"ति स्वीकृतत्वा-त्, एवं पुनरपायः पुनरीहेत्येवमादि स्वधियाऽभ्यूद्यमिति, व्यतिक्रमस्तु—इतरेतरोछद्यनलक्षणः, तथाहि—अवग्रहमतिक्रम्येहा, ता-न्तरेण व्यक्तज्ञानवत्, न चासिद्धो हेतुः 'उग्गहो ईह अवाओ य धारणे' त्येवमादिक्रमस्य गणवरभापितत्वेनान्यजन्मन्यप्येवमेवावतु-यिष्या च विशेषः सामान्यमत आह—'सो वा सामणणं' ति विषयंयः, यथा कम्बली पाग्रणोति यस्य विणिषित्यौरिअको नाम व-णिक् तथा वणिगौरिशकः, प्रथमसमय एव ग्रहणात्, उभयं वा-विशेषसामान्यलक्षणं, किमत आह-'उभयं' त्युभयं च, एतदुक्तं भ-ग्रहः समयमस्य च प्राक् व्यञ्जनावग्रह इति स्थितमिति गाथात्रयार्थः ॥ २७०-२७१-२७२ ॥ मिथ्यात्वन्याष्ट्रन्यथैमया आस्मा प्रथमसमयावगृह्यमाणं विशेषयतः 'सामन्नं च विसेसो'नि । सामान्यं नाम विशेषः, प्रथमसमये सामान्यस्यैव गृह्यमाणत्यात्, अ-वति—विशेषः सामान्यं च, सामान्यमपि तद्विशेषश्रेति, आह-सवीमेतत् सुन्दरं किमनेनैतावता वाक्तन्त्भेणेत्यत आह-न च युमतं 1188011

(बाबदूकादिविज्ञानग्रहसंशुद्धवस्तुज ॥१॥ मित्यतः ) 'तत्थ' तत्रालोचने 'सामान्यं गृहीतम्' अञ्यक्तः शब्दो गृहीतस्तेन श्रोत्रेति ग-म्यते, ततः किमित्यत आह-'अथे' त्यनन्तरं, क्वेत्याह-'अथिष्महकाले' व्यञ्जनाव्यहचरमसमये इत्युक्तं भवति, शब्द इत्येवं रूपा-यदि जयो न भविष्यति तूष्णीं ति निषेत्रमासितन्यं, तन्नाम प्रेक्षावता भाषितन्यं यत्रात्मलामं लभते,अन्यथा किंतयाऽऽत्मविडम्बन्-अत्योग्गहोंडीब जं बंजगोग्गहस्सेब बरमसमयमिम । पच्छावि तो न जुत्तं परिसेसं बंजणं होजा ॥२७५॥ तं च समालोयणमत्थद्रिसणं जड् न बंजणं तो तं। अह् बंजणस्स तो कहमालोयणमत्यसुणणस्स १॥२७६॥ देच्यपोहेन 'निच्छिन्नं'निणींत तद्रस्तित्यतः 'से जहा नामए केइ पुस्से अब्बनं सहं सुणेज्जा तेणं सहेत्ति उग्गहिए' इति, एवमपि खिप्यराइमेओ जमोग्गहो तो विसेस विण्णाणं । जुज्जङ् विगप्पवसओ सहोत्ति सुयम्मि जं केई ॥२८०॥ कियी'त्यादि । केचिद्रादिनः 'इह' अस्मिन् प्रस्तावे किमत आह—'उग्गहं चेंति'न्ति 'अवग्रहम्' एकसामयिकमर्थग्रहणं 'बुवते' न्याचक्षते, किंविशिष्टमत आह—'आलोयणपुटचं'ति आलोचनापुर्व, किलान्यैरप्युक्तमेव—अस्ति ह्यालोचनाज्ञानं, प्रथमं निविकत्पकम् आलोयणाति नामं हवेजा तं वंजणोग्गहस्सेव। होज्ञ कहं सामण्णग्गहणं तत्यऽत्यसुण्णम्मि १ ॥२७०॥ गहियं व होंड तहियं सामण्णं कहमणीहिए तमिम। अत्यावग्गहकाले विसेसणं एस सद्दोत्ति १ ॥२७८॥ केइ दिहालीयणपुरुवमोरगहं बेंति तत्थ सामण्णं। गहियमहत्थावरगहकाले सदेति निस्छिण्णं ॥२७३॥ अत्थावग्गहसमए वीसुमसंखेळासमइया दोऽवि । तक्कावगमसहावा ईहावाया कहं जुता १ ॥२७९॥ तं वंजगोरगहाओ पुरुवं पच्छा स एव वा होजा ?। पुरुवं तदत्थवंजणसंबंधाभावओ नित्थ ॥२७४॥ 1188811

त्त्यमा, किंचातः?, आह-'पुञ्चं नित्य'त्ति, ब्यञ्जनावग्रहात् पूर्वं तावत्तन्नारित, कुत इत्याह-अर्थव्यञ्जनसम्बन्धाभावतः, निष्टं ग्रसु-विशेषाय | (१) येति गाथार्थः ॥२७३॥ अथैतदालोचनं व्यञ्जनावग्रहान्न भिद्यते, तस्य चार्थपरिश्चत्यत्वे न शोभनं चीदकः पश्चाद् गणयतीति | भात्, स्रिराह—मा, किं कारणं १, विरोधात्, कथं विरोध इति, अत्रोज्यते, तदालोचनमर्थस्य वा भवेत् ज्यञ्जनानां वेति विकल्प-नाययन् मुरिराह्-'त' मित्यादि । तद् भवता उत्प्रेक्षितं व्यञ्जनावग्रहात् पुन्वं पन्छा स एव वा होज्जा १, अन्यावस्थानाभावात् त्रयी | ॥दिदेवद्ताः (किञ्चिदप्यालोचयन्ति) नहि तदा खल्वालोचनीयमस्तीत्यभिप्रापः, शब्दस्याञ्चतत्वाद्, अतः पूर्वपक्षो ह्या ह्रातः ।२७४॥ पत्रात्पक्षस्ति सिन्नतो भविष्यतीत्यत आह—'अत्योग्गहोबी'त्यादि । अर्थावग्रहोऽप्येकसामियको मतिविशेषः, यद्-यस्मा<u>द</u> ञ्यञ्जनावग्रहस्यैव मत्याद्यकारणस्य 'चरमसमये' पर्यन्तसमये प्रादुभविमासाद्यति 'तो' ततः 'पश्चाद्पि' घष्ठतोऽपि ज्यञ्जनावग्रहस्य 'न युक्तं' न घटते तदालोचनं, ततः किमिति चेहुच्यते-यधेवं ततः 'पारिशेपं' पारिशेष्यसिद्धया तदालोचनं भवेष् व्यञ्जनाषग्रहः स्यान्न कश्रिद्ोगो, नाममात्रचिप्रतिपनेरिति गाथार्थः ॥२७५॥ आह्-क्रियतां तिंहैं चौदकवरोण बद्घीपनकमाचार्यापिमायाविसंवादला-द्र्यं, किं चातः १, तत्र, प्रयमिष्वकल्पमनुबद्ग्नाह—'तं चे' त्यादि । समालोचनं-तदालोचनम्, 'अत्थदरिसणं' यदि सामान्याथीप-लम्भ इति यद्यभ्युषगम्यते 'न बंजणं तो तं'ति 'ती' ततस्तद् व्यञ्जनं न भवति, अर्थद्शनस्य सामान्यप्राहित्वेनाशून्यत्वाद्, आलो-चनारूपण्यज्ञनस्य तु शून्यत्वात्, 'पुन्वं च वंजणीग्गहकाली सी अत्थपरिसुण्णी'नि साधितत्वात्, न ह्यप्रहणं प्रहणं भवति येन त्वया बद्धिपनकमारभ्यते इत्यभिपायः। द्वितीयं विकल्पमुर्रोकृत्याह्-'अह वंजणस्स'ति अथ मन्यसे 'व्यञ्जनस्य' विवक्षितस्य १ यद्यप्यत्र ११३७ वर्षीयकुचेषुरीयजिनबङ्घभषुस्तके पाठोऽस्ति कियान् तथापि घर्षित इति न राक्यते वाचिषितुं.

द्वितीयं व्यञ्जनावग्रहस्येष, स्वतन्त्रेतन्नाम्ना घटमानत्वात्, तदिदं वर्थापनकमिति चेत् न, यतो भवेत् कथं सामान्यग्रहणं १ तत्र— । व्यञ्जनावग्रहेऽर्थग्रहणश्र्न्यत्वाद्, अतः किमुच्यते—तत्थ सामन्नं गहियं, अह अत्थावग्गहकाले सहोत्ति निच्छिणां, न द्यविशिष्टाश्र-अहणशून्यत्वाद्रग्रहणावस्थावदिति गाथार्थः ॥ २७६ ॥ आह-का पुनरस्य स्थानान्तरप्रसिद्धस्यालोचनस्य गतिसिति, आचार्य आह-न जानेऽहमपीदृशं, तथापि भवन्त एव संशयन्छेतार इति चेत् ,यद्येवं तस्मात्—'आलोयणं'तीत्यादि, आलोचनामित्येवं नाम भवेत् लापस्य जं दरिसणं-जं गहणं तत्समालोचनमित्युच्यते तो कहमालीयणं तदिति प्रतिज्ञा, कुतः १ इत्याह-'अत्थसुन्नस्से'त्यर्थ- | ॥शितेजैयपताका हुनै शक्यते इति भावार्थः ॥ यचोक्तं ' अस्ति ह्यालोचनाज्ञान'मित्येषमादि तद्थिषप्रहज्ञानमालोचनं तद्व्यतिसि-गृहीतं वा भवतु 'निहिं'ति तत्र व्यञ्जनादानकाले 'सामान्यं' वस्तुसामान्यं, कथमनीहिते तस्मिन् सामान्येऽन्तभुद्दनिमात्रं कालं,अथि-तोऽवाओं चेव सी होज्ज'ित तस्माद् गम्ये सत्राथे सित व्यञ्जनाथिवग्रहेहापायधारणाक्रम एवाश्रयणीय इति समस्तप्रकरणार्थः क्तलादिति गाथार्थः ॥ २७७ ॥ अथ 'दुर्बलं वादिनं दृद्वाऽभ्युपगमोऽपि कतेंच्य' इति न्यायप्रदर्शनार्थमाह—'गहितं वे'त्यादि, वग्रहकाले एकसामियक इति प्रक्रमाल्लभ्यते, विशेषणमेव शब्द इति ॥ २७८ ॥ नतु—'अत्थे'त्यादि, अथिषग्रहसमये व्यञ्जनाव-ग्रहाचरमसमयभाविनि 'वीसुं' पुढो २ असंखेज्जसमयिया दोऽवि, किंविशिष्टावित्याह-'तकावगमसभावा' जहासंखं, कावित्याह-॥ २७९ ॥ अथ चोद्यशेषमाशिशङ्कायिषुराह—'स्विप्पेयरादी'त्यादि, 'जमोग्गहो'ति यद्-यस्माद्वग्रहो-मतिज्ञानविशेषः क्षिप्रेत-रादिमेदः प्रतिपादितः क्वाचिदिति शेषः, 'क्षिप्रमवगुह्णाती'त्यादिवचनाद् अतो नावश्यमवग्रहः समयमात्रं, तन्मात्रत्वेऽस्य विशेषणस्य ईहावायौ कथं युक्तौ १ येन व्यञ्जनावग्रहचरमसमये व्यक्तशब्दग्रहाघथाश्चतसत्रव्याख्यां कार्यास, नन्कतम् ' जइ होज्ज सहबुद्धी

अवग्रहे निश्चय-व्यवहारी म्वेत्याह-'सुन्तिम' स्त्रे, अस्य पूर्वपक्षतां द्रश्यनाह-'जं केइ'नि ॥ २८० ॥ यदेवं केचन वादिनो यथाश्वतस्त्रग्याचिष्यासया-स किमोग्गहोत्ति भण्णड् गहणेहाऽवायलक्षणतेऽवि ?। अह उवयारो कीरड् तो सुण जह जुजए सोऽवि॥ नैष्फल्यापतेः, बिहित्यादेश्र, तेनैतदुक्तं भवति-सर्वस्यैव श्रोतुरविशेषेण प्राप्तिविषयस्थस्य शङ्कभेयिदिह्रज्याभिसर्णे सित बहुप्रहणात् गायते शङ्घभेयोदिविशेषरूपेणावश्रहणमवश्रहः बहुवियाबहुविय्विश्वेषणेऽपि गम्भीरादिविशेषग्रहणं, यस्मादेवमतः 'तो'ति तस्माद् विशेषविज्ञानं शब्दज्ञानं 'युज्यते' घटते, किविशिष्टमत आह-'सहो'ति शब्दोऽयमिति, कुतः १ इत्याह-'विकल्पवशतः' विकल्प-वशात् , तथाहि-क्वचित्सामान्यग्रहणं शब्दमात्रत्वात् , अबहुग्रहणादित्यर्थः, क्वचिद्रिशेषग्रहणं बहुविघग्रहणाद् एवंभूताद्रिकल्पवशात् , सामण्णमेत्तगहणं नेच्छड्ओ समयमोग्गहो पढमो। तत्तोऽणंतरमीहियबत्धुविसेसस्स जोऽवाओ ॥२८२॥ तरतमजोगाभावेऽबाउ बिय घारणा तदंतिमि । सञ्बत्थ बासणा पुण भणिया काळन्तरेऽवि सई ॥२८६॥ सहोति सुए भणितं विगप्पओ जड् विसेसविद्याणं । गिणिह्ळ तंपि जुळड् संववहारोग्गहे सब्वं ॥२८७॥ सो पुणरीहाऽवायावेक्त्वाओऽवग्गहोति उवयरिओ। एस्सविसेसावेक्तं सामण्णं गेण्हए जेणं ॥१८३॥ तत्तोऽणंतरमीहा तत्तोऽवाओं य तविवसेसस्स । इय सामण्णविसेसावेक्खा जावंतिमो भेओ ॥२८था। सन्बन्धेहासाया निच्छयओ मोन्तुमाइसामण्णं । संबबहारत्थं पुण सन्बत्थाबग्गहोऽबाओ ॥२८५॥ विष्पेयराइभेओ पुन्बोइयदोसजालपरिहारो । जुज्जइ संताणेण य सामण्णांविसेसववहारो ॥२८८॥ ऽऽत्मानं बहु मन्यन्ते तद्पाकुर्वन्नष्टया दिशा प्राह—

परोऽपि चाचार्यहक्षाप्रश्नतो चिह्नलत्वादाह-नैव, ततः मागुक्तार्थासिद्धरेवेति किं बहुना १, श्रौतोऽप्यर्थः सत्रस्यास्तीति स्यापयन्ना- हिं चार्य एव परं शिक्षयन्नाह—'अहे'ति पश्चादर्थम्। अथ मन्यसे–उपचारः क्रियते तस्यैव शब्दस्यावग्रहत्वे इति, ततः शृगु तृष्णीभू-त्वा यथा—येन प्रकारेण युज्यते सोऽप्युपचार इति गाथार्थः ॥२८१॥ 'सामन्ने' त्यादि गाथात्रयं, सामान्यमात्रग्रहणं वस्तुतो नैश्राय-'स कि' मित्यादि । अयमत्र परमाथौऽस्ति—तदित्थंभूतं विज्ञानं किन्तु ग्रहणेहापायलक्षणत्वेऽपीति, ग्रहणं चेहा चापायश्रेति | ति छक्षणं यस्य तत्तथा तस्य भावस्तन्वं तिसम्, अपिशब्दोऽभणनिमित्तार्थः,अतो ग्रहणेहापायलक्षणत्वेऽपि सतीति स ब्यक्तः शब्दः, 'कि'मिति क्षेपार्थः, ततश्रायमर्थः खरकाक्वा-किमचग्रहो भण्यते तैर्दुरात्मिसिति १, मृदुकाक्वा वा नेयं, ततः किमिति प्रश्नार्थः स्यात्, निमित्तेत्यत आह—'ईहाचायावेक्खाओ',एतदेव भावयन्नाह—'एस्सविसेसावेक्खाओ सामन्नं—शब्द्मात्रं येन कारणेन ततोऽनन्तर-आह—'इय सामान्नविसेसावेक्स्वा कायव्वा',कियतीं भुवं यावदित्याह-यावद्न्त्यो मेदो लब्धो भवति यथासम्भवमिति भावनेति गाथात्रया-किमित्यत आह—'सो पुण'नि सीऽवायो पुणोत्ति-पुणो द्वितीयं धर्ममङ्गिक्रत्य, किमत आह—अवग्रह इति। एवं उपचरितः परिभाषितः, केन कोऽयमवग्रह: प्रथमो—निरुपचरित: समयनिर्धत्ततात्,ततोऽनन्तरमीहितस्यं वस्तुविशेषस्य योऽपाय:-अवायो यथा शब्दोऽयमिति, स मीहा जायते,शब्दत्वे सित किमयं शाह्वः शाङ्गो वेति १, ततोऽपाय एव शब्द्विशेषस्य शाङ्ख एवायमिति,एवं प्रभूतं कालं भुहुभुहुभिवनीयं,

नेत्याह-'निश्चयतः' परमार्थेन, किं सर्वथैव १, नेत्याह-'निच्छयतो'नि द्विरावन्येते, ततश्च नैश्रयिकमादिसामान्यग्रहणं मुक्त्वा यदांऽ-

लम्बनाबाबाबीहापायौ तस्यावग्रहत्वादिति भावनीयं,

र्गेः ॥२८२-३-४॥ अयमत्र भावार्थः—'सब्चे' त्यादि 'सर्वत्र' विषयपरिच्छेद्ने, किमत आह–ईहापायौ भवतः, किं ब्यवहारेण १

तद्त्र विशिष्टन्यवहारप्रबन्यक्षमाह, संन्यवहाराथं पुनः सर्वत्रीपर्युपरिधावने

यवहारौ अवग्रहे निश्चय-ोऽपायो-निश्चय एकपक्षनिक्षेपक्षमः सोऽवग्रहो भवति हि,ग्रबुचेः तरतमयोगानुधावनात् ॥२८५॥ तदमावे तु किमित्यत आह-'नरे'-धारणा' तद्यप्रिच्युतिसंज्ञिता 'तदन्ते' अपायान्ते भवति, (इतरद्धारणाद्वयं) कस्यान्ते भवतीत्यत आह—'वासणा पुण भणिया' स-पायाख्यकार्यदर्शनात्, किल विशिष्टात् कारणाद् विशिष्टं कार्य जायते, नाविशिष्टात्, सकलत्रैलोक्येश्वरत्वप्रसङ्गत्, जिनमद्रगाणि-क्षमाश्रमणपूज्यपादैस्तु नोक्तं सुज्ञानत्वाद्, उतस्त्र तूक्तं, सुखसंच्यव्हार्यत्वात्, तथैवं सित 'संताणेण य'ति सन्तानाच-सामान्य-श्रिकोऽन्तमृह नेद्रयोत्तरकालमावी चौपचारिक इत्युक्तमुपचार्राविधिश्च, तदेवं विभक्तेऽमुमेवावग्रहमङ्गीकृत्य स्याद्यशश्चतस्त्रज्याख्या— ारिकार्थावग्रहविषयत्वादितरस्य तु सामान्यमात्रग्रहणात्, पूज्यास्त्वाद्यसमय एव सर्व क्षिप्रेतरादिचिशेषजालं प्रतिषद्यन्ते, तथाभूता-यादि, तरतमयोगाभावे यथासम्भवमिति सामध्यदि बोद्धर्च्यं, किमत आह-अपाय एव, न तदनन्तरमीहेति वाक्यार्थः, अत एवाह-शापान्तरालमाविनि अपायेऽविरोधितया, किमियमेव १,नेत्याह—कालान्तरस्मृतिश्रेति ॥ तदनेन मन्थेन प्रथमसमयभान्यथाविष्रहो से जहा नामये-केइ पुरिसे अब्बनं सदं सुणेज्जा तेणं सद्दि उग्गहिए ण उणं जाणइ के वेस सदे ततो ईह' मित्येबमादि,आह भाष्यकार:-सहोत्ति सुए भणितं विगप्पओ जह विसेसविनाणं। गिणिहज्ञ तंपि जुजाइ संववहारीम्माहे सन्वं ॥ २८७ ॥ सम्बन्धेनैवोक्ताथिति न ातन्यते, नवरं विकल्पत इति-विवक्षयेति, अतः प्रागुषन्यस्तचोद्यस्यान्यविषयतामाह—-'स्विप्पै'त्यादि । अस्य भावार्थः-क्षिप्रेतरा-दिभेदं यत् पूर्वोदितदोषजालं समयोपयोगबाहुल्यापत्तिश्च तस्येदानीमेवं सति परिहारो युज्यते नैश्रयिकाथविग्रहवाहिनस्तस्य व्यात्र-1188811

बाह्याक्रांक्षितविशेषापेक्षया सामान्यमेवं यावद्नत्यो मेदोऽनाकांक्षा चेत्युक्तमेतत्यागेवेति, इत्थं चैतदङ्गीकर्तेच्यं, अन्यथा वास्तवापाया-विशेषलक्षणाल्लोके व्यवहारी युज्यते, इदमुक्तं भवति—इदं तिहिति वा योऽध्यवसितोऽर्थः स प्राक् सामान्यापेक्षया विशेषः स एव

वाकांक्षानिधेंतिः स्यात्, तथा च सति नोत्तरथमंजिज्ञासया तत्तद्विशेषप्रतिपत्तिभेवेत्, तथापि च सति व्यवहाराभावः, कुतः १, उत्त- ॥४। त्रावग्रहनिध्तावीहानिध्तिरीहानिध्तावपायनिध्तेः, ईहैवीत्तरत्र भविष्यतीति चेत् न, तस्या अवग्रहपूर्वकत्वाद् अवग्रहस्य च सामान्य-हित्वादीहायाश्र तद्विशेषच्यापाररूपत्वाद्तोऽयमेष्टच्य इत्यनेन द्वितीयतृतीयगाथयोः 'उग्गहो एकं समयं'तीत्येवं तावद् व्याख्यात-'इचे'त्यादि, यथावत् स्वधियाऽनुसरणीयम् ॥ २८९ ॥ अषायमाह—'मह्नरादी'त्याद्यपि (सुगमं) ॥ २९० ॥ धारणामाह— 'तयणंतरे'त्याद्यपि ॥ २९१ ॥ तदेवं शब्दस्रत्रं विषयविभागेन व्यवस्थाप्य यदुक्तं सत्रकारेणैव 'एवं एएणं अभिलावेणं अव्वत्तं रूवं रसं गन्धं फासं च' इत्यादि, तदङ्गिकत्याह—'सेसेस्डिं वी'त्यादि, स्पन्टाथीं, प्रत्यासकतं प्रायःसमानयभित्वमिति ॥२९२॥ तथा च 'थाणिच'त्यादि, स्विष्या नेयम् ॥२९३॥ यदुक्तम् ''से जहा नामए केइ पुरिसे अन्वतं सुविणय'मित्यादि, तच्छोधयन्नाह—'एबं किमिदं सहोऽसहो व ? को होज व संखसंगाणं ? ॥२८९॥ ॥णुपुरिसाइ–कुद्दुप्पलाइ–संभियकरिल्लमंसाई। सप्पुप्पलनालाइ व समाणरूवाइविस्याइं ॥२९३॥ महराइगुणत्तणओ संखस्सेवत्ति जं न संगस्स । विन्नाणं सोऽवाओ अणुगमवइरेगभावाओ ॥२९०॥ एवं चिय सुमिणाइसु मणसो सहाइएसु विसएसु । होंतिदियवावाराभावेऽवि अवग्गहाईया ॥२९४॥ तयणंतरं तयत्थाविच्चणं जो य वासणाजोगो । कालंतरे य जं युणरणुसरणं घारणा सा उ ॥२९१॥ सेसेसुवि रूवाइसु विसएसुं होंति रूवलक्षाइं। पायं पचासन्नत्नेणमीहाइबत्यूणि ॥२९२॥ मेतद्व्याख्यानाचावग्रहः परिसमाप्त इति गाथार्थः ॥ २८८ ॥ साम्प्रतमीहां च्याचिक्यामुराह— इय सामण्णागहणाणतरमोहा सदत्थवीमसा।

किविशिष्टे १-प्तौपलब्धे,कथमित्यत आह-इदं तदिति यन्मया प्रागुपलब्धमासीदिति गाथार्थः ॥२९८॥ उच्यते,नैतदेवम् ,अस्यान्यथासि-द्धत्वाद्,आह-'उप्पे'त्यादि, इह दुन्यिभावत्तणेण पडिहाइ जुगवमिव विसयाणमुवलद्धी,अवग्रहादेरसंवेद्नमिति यदुक्तं भवति,क्वेवेत्या-क्वचिद्वस्तुनि प्रथमसमये एवापायोऽनुभूयते, मयात्वया वेति वाक्यशेषः,यथाङ्यं पुरुषः, तथाङन्यत्र वस्तुनि धारणेव प्रथममुपलभ्यते, 'उक्कमओ' इत्यादि। मावितत्वात्र विवियते ॥२९५॥ तथा चाह— ईहिज्ञती'त्यादि,शुण्णार्थम् ॥२९६॥ 'एतो चिये'त्यादि, 'अ-एतो चिय ते सब्बे भवंति भिन्ना य णेव समकाछं। न बङ्क्कमो य तेसि न अन्नहा नेयसब्भावो॥१९७॥ त एव' एवं कमनियमात् ते सर्वे स्वतन्त्रा एव भवन्ति, असङ्गीणंत्वादपूर्वापूर्ववस्तुपय्यिष्यहणात्, अत एव न समकालं, कमद्यनिक्षयो-उक्कमओऽइक्कमओ एगाभावेऽवि वा न वत्थुस्स। जं सब्भावाहिगमो तो सब्वे नियमियकमा य ॥२९५॥ प्रामजन्यत्वात् , न च तेषां व्यतिक्रमः,एवं क्षयोपश्चमाविभूतिस्वामाव्याद् ,अत एव न चान्यथा शब्दादित्रेयसद्भावः,उक्तवदिति गाथार्थः उपलदलसयवेह व्य दुवियभावत्तेणेण पहिहाइ। समयं य सुक्कसक्कुलिदसणे विसयाणमुबलद्वी ॥२९९॥ ॥ २९७ ॥ आह-अन्यथाप्यनुभूयते ज्ञेयसद्भावः १ इति, आह च—'अन्भत्थे'त्यादि।अहि च रात्रौ च अनवरतमभ्यस्तेऽतिपारिचिते अन्भरथेऽवाओ विय कत्थड् लिक्खिलाई इमो पुरिसो। अन्नत्थ घारणिवय पुरोवलेद्धे इमं तिति ॥२९८॥ ईहिजाइ नागहियं नजाइ नाणीहियं न यानायं। थारिजाइ जं वत्धुं तेण कमोऽवग्गहाईओ ॥२९६॥ चिये'त्यादि, भावितार्थ, नवरं जाग्रतः सुप्तस्य च ॥ २९४ ॥ मूलगार्थेवकारार्थे साक्षादधुना ग्राह—

ह—'उपलड्लसयवेहव्व''सुक्तमक्कुलिद्सणे वा', न चैतदेवं, कालस्य सक्ष्मत्वादाशु संचारित्वाच मनस एकत्वाद्णुत्वात् मनोवेष्टिते- ,

अस्सुयमिस्सियमेवं अद्वावीसइविहंतिभा(पहा)संति । जमवग्गहो दुभेओऽवग्गहसामण्णओ गहिओ॥३० शा न्द्रियविष्यप्रष्टत्तिंमनस्केन्द्रियमात्रच्यापारेऽप्युपलम्भामावात् ,'युगपद् ज्ञानानुत्पत्तिमैनसो लिङ्ग'मिति वचनादिति गायार्थः ॥२९९॥ किह पडिकुम्कुडहीणो जुज्झे १ चिंचेणऽवग्गहो ईहा। किं मुसिलिइमवाओ दप्पणसंकंतरिंबंति ॥३०४॥ नेइंदियाइभेएण छिवहाऽबग्गहादओऽभिहिआ। ते होंति चउन्बीसं चउनिबहं वंजणोजगहणं ॥३००॥ तब्बहरिताभावा जम्हा न तमीज्जाहाइओ भिन्नं। तेणीज्जाहाइसामण्णओ तयं तज्जायं चेव ॥ ३०३॥ अड्डावीसइभेयं एयं सुयनिस्तियं समासेणं। केई तु बंजणोग्गहबज्जे छोद्वणमेयिनित.॥ ३०१॥ समासेणं न्यस्य प्रयोजनमाह-

जह उग्गहाइसामण्णओऽवि सोइंदियाइणा भेओ। तह उग्गहाइसामण्णओऽवि तमणिस्सिया भिन्नं॥३०५॥ अड्डाबीसङ्भेयं सुयनिस्सियमेव केवलं तम्हा । जम्हां तिमि समते युणरस्सुयनिस्सियं भिषायं ॥३०६॥

सोइं दियाती 'त्यादि, 'सोइंदियाइमेएण छच्चिहेण छच्चिहा अवग्गहादयी-अवग्गहेहापायधारणाती भणियाती होंति, चडच्चीसं

वंजगोगगहवज्जे' व्यञ्जनावग्रहचतुष्ट्यपतितत्वेन चतुर्विशतिविधे २४ 'छोहुण' प्रक्षित्य, किमत आह—'असुयनिस्सियं' उपप-'छ चउकका चउन्वीसं'ति, तथा चडन्विहं च वंजपुग्गहणम् ॥ ३०० ॥ एवं 'अड्रे'त्यादिं, 'समासेगं'ति मध्यमया प्रतिषच्येति ॥शाद्धिशः। अत्र केषाश्चिन्मतमाह—'केई तु' आयरिया 'एयंमि'ति 'एयम्मि' सामान्येन मतिज्ञाने, किविशिष्टे १ इत्याह नियादि ८, एवं 'अद्वावीसइविहं पहासंति', कि पुनः कारणं व्यञ्जनावग्रहचतुष्ट्यमभूतः पात्यते १ इत्यत आह-'जमबग्गहो दुमेदोऽवि

|| || || अवग्गहसामन्नओ एक्को चेव गणिज्जङ्, सामान्यवादित्वाद्समाकमिति सार्थगाथार्थः ॥ ३०२ ॥ इतश्चेतदेवम्—'चड' इत्यादि, ग्रहः अयमत्र भवति, ईहा का १ इत्यत आह-'कि बिंग से सिसिलिड्रे कि दप्पणसंकंतं उद्गकलंदगसंकन्तं व'ति, अतोऽपाय आह-भिञ्—अथन्तिरं, येनैवं तेनावग्रहाद्यस्तित्वसामान्यात् तद्न्तर्गतमेव—चतुविंशतिविधमतिज्ञानान्तर्गतमेवेति गाथार्थः ॥ ३०३ ॥ तत्रै-मनःसम्बन्धिन इति, तथा किमित्यतो दाष्टान्तिकोपसंहारमाह-'नह उज्जाहाइसामन्नओऽचि' एतेऽप्यवग्रहाद्य इमे चा-तत्स्यात्-कथं गुनस्त्राप्यवब्रहाद्यः १ इत्यत आह—"िकहैं त्यादि, कथं पतिकुककुटहीनोऽयं कुक्कुटो युष्येत १, विम्बेनेति चेत् अव-द्पणसंकंतिष्वं' स ह्यातिष्रिप्रतम्भसद्भावाद् उद्के च तद्भावात् ,तस्मादेवमष्टाविंशतिभेद्भिना मितः, पूर्वपक्ष इति गाथार्थः ॥३०४॥ अत्राचार्य आह—'जहे'त्यादि, यथा—येन प्रकारेण 'उग्गहातिसामन्त्रोडवि' उग्गहेहावायधारणने तुब्लेडवि 'छण्हं चउक्काणं'ति रितामावा जम्हा ण तमोग्गहादितो भिष्णं ।तेऽणुग्गहाइसामण्णओ तदन्तग्गयं चेव ॥" नजु पौर्वापयेणालोच्य भाष्यमाणे कि ग्रहणकं सामध्यद्भिम्पते, पुनश्र 'सोइंदियातिणा' अपान्तरालमेदेन मेदो–नानात्वं, तथाहि–एके स्पर्शनेनिद्रियसम्बन्धिनो याबदन्ये तु 'अड्डाडी'त्यादि, तस्मात् श्रुतनिश्रितमेबाष्टाविद्यातिविधं, नान्येन तदेवमिति भावना, अपिच-यस्मात् 'तस्मिन्' श्रुतनिश्रिते 'समाप्ते' यत्वारोऽवग्रहाद्यः, तेभ्यो व्यतिरिक्तं चतुर्व्यतिरिक्तं तस्याभावश्रतुर्व्यतिरिक्ताभावस्तस्मात् , यस्मान्न तदौत्पत्तिक्यादि अवग्रहादिभ्यो श्रुतानिश्रितादिति प्रक्रमाद् गम्यते, अतः किमिति १, उच्यते—''जमवण्गहो दुमेदोऽवण्गहसामण्णओ एक्को" तथा—''चउबइ-क्रनाचिद् गृहाते येन व्यञ्जनाषग्रहचतुष्कं पातयित्वौत्पत्तिक्यादिबुद्धिचतुष्टयप्रक्षेपेणाष्टविंशतिविधत्वं मतेः पूर्यते १ इत्यत एवाह— बग्रहाद्य इत्यविशेषतोऽपि 'तं' उप्पत्तियाइबुद्धिचडक्कं 'अणिस्सिया' अपान्तरालभेदनिबन्धनतया 'भिन्नं' पृथग्भूतं

विशेषाव० 🔀 पारङ्गते सित 'पुनः' पश्चादश्चतिनिश्चितं भाषातं भगवता स्रत्रकारेण । "सेनं सुयनिस्सियं, से किं तं अस्सुयनिस्सियं" मित्यागमात् । 🔊 मितज्ञान-कोट्याचार्य 🖒 अथवा 'केई तु' अमुतः प्रारभ्य सार्डेगाथास्त्रं परमतं. अत्राचार्य आह-'चन्त्र' रन्यात्रि माञ्जाङ्गे माजन्त्र नाम्पोन्स कें सार्वेगायास्त्रं । अथवा 'केई तु' अमुतः प्रारभ्य साद्धेगाथास्त्रं परमतं, अत्राचायं आह-'चउ' इत्यादि गाथार्थः प्राग्बद् व्याख्येयः, नवरं "तद्न्त-ग्गयं चेव-अड्डाविद्यातिविहं मितिण्णाणं तग्गयं चेव" किमेतत्मक्षेपात् तदेवं पूर्यते १, अतदन्तभीतेन पूरणस्य न्याय्यत्वात् । कथं नाणासहसमूहं बहुं पिहं मुणइ भिन्नजाईयं। बहुविहमणेगभेयं एक्केक्कं निद्धमहुराहं ॥३०८॥ खिप्पमचिरेण ते चिय सरूवओं जे अणिस्सियमहिंगं। निच्छियमसंसयं जे धुवमचंतं न उ कयाह ॥३०९॥ ज'मित्यादि, यद्-यस्मात् पुनरवग्रहाद्यो बह्वित्यादिसेतराः सन्तो द्राद्य १२ भवन्त्यतस्तन्मतिज्ञानं पट्तिंशत्त्रिशतमेदं भवति ३३६, अष्टाविंशतेभेंदानां एकैकस्य द्वादशभिग्रेणनादिति गाथार्थः ॥३०७॥ अथाद्यमेदच्यासियाऽऽह—इह श्रोता आचायी-न्तराभिप्रायेणाथिवप्रहसमये, अथ त्वेतदाचायिभिप्रायस्ततोऽन्तर्महर्तेन 'बहुं मुणइ'िन बहु मन्यते-बहु अवगुह्णाति, कि १, 'नानाश्च-ब्दसमूहं' द्रिपटहम्दङ्गवेणुसिमिश्रं किविशिष्टमत आह-'मिन्नजातीयं' अन्यान्यप्रकारं, अत एवाह-'पिंह'ति प्रथम्ब्यक्तिकं, तथा एतो चिय पडिबक्खं साहिजा निस्सिए विसेसो वा। परघम्मेहि विमिस्सं निस्सियमविणिस्सियं इयरं॥३१०। पुनरिद्मेतद्नतर्गतमित्यत आह-'किहे'त्यादि याण्यत् ॥ किं सर्वथैव तदेतद्न्तर्गतमाहोश्वित् कथश्चिदित्याह-'जहे'त्यादि पाण्यत् । जं बहुबहुविहिष्विष्पानिस्सियनिच्छियधुवैयरविभिन्ना। युणरूगहादओ तो तं छत्तीसं तिसयभेयं ॥३०७॥ एवं बज्झन्भंतरिनिमित्तवइचित्तओ मइबहुत्तं। किंचिम्मेत्तिविसेसेण भिक्तमाणं पुणोऽणंतं॥३११॥ ॥ ३०६ ॥ तदेनमस्याष्टाविद्यातीविधत्वमाविद्यास्यैवान्यया विवक्षया बहुतस्मेदत्वमाह—

बहु विधमनेकभेदमवगुह्णात्येव एकैकस्निण्धमधुरादिगुणोपेतम् ॥३०८॥ 'तिबप्'मित्यादि, क्षिप्रमवगुह्णाति, किमुक्तं भवतीत्यत आह—'अ- ||५०|| मतिज्ञान-चिरेण' तूर्णमित्यर्थः, तथा 'तं चिय सरूवओ 'ज'मिति यत्तदेवावगुह्णति 'स्वरूपतः' स्वरूपमात्रत एव तद्निश्रितं, किमुक्तं भवतीत्याह-'अलिङ्ग' न पताकयेव देवकुलं,तथा यदसंश्यमवगुह्णाति तित्रिश्चितं,तथा यद्वश्यमवगुह्णात्येव,नतु कदाचित्,तद् ध्रुवमुच्यते ॥३०९॥ इत-रशब्दं व्याचिख्यासुराह—'एत्तो चिये'त्यादि, अत एव पदसमूहात् प्रतिपक्षं साघयेद्यावद्धवं, तथाहि—अबह्ववगुह्णाति शब्दमात्रमेकजा-

तीयमित्यर्थः, अबहुविधमेकपर्यायमेव, 'अक्षिप्रं' चिरेण, निश्चितं लिङ्गाद्, अनिश्चितं सन्दिग्धं, अधुवं कदाचिदेव, अथवा निश्चितानि-

एतेषाम्पि मन्द्मन्दतरादिभेदाद् एतदेव ईषद्भेदाद् भिद्यमानमनन्तं स्यात्। अतः प्रागुक्तं निर्धिकितगाथाद्वयं च्याख्यातमिति प्रकरणार्थः। तद्यथा-गामेव सारङ्गधमेरवगुह्नतः, अनिश्रितमवगुह्नाति गामेव गोधमेरिति, एवं सर्वत्रायोजनीयमिति गाथार्थः ॥३१०॥ उपसंजिही-श्रितयोरपरं विशेषमाह-निश्रिते-निश्रितस्य 'विशेषो' मेद इतरस्मात्, किविशिष्टः १ इत्याह-निश्रितं परथमैविमिश्रं अवग्रहणमुच्यते, धुराह—'एच'मित्यादि, 'एवं' अनया दिशा मतिबहुत्वं भावनीयं, कुतः ?-वाह्याभ्यन्तरानिमित्तभेदात्, तत्र बाह्यनिमित्तवैचित्र्यं आलोकविषयगतस्पष्टविमध्याच्यक्ताल्पमहन्त्रसन्निकर्षभेदात्, अभ्यन्तरवैचित्र्यं तु आवरणक्षयोपश्रमोपयोगोपकरणेन्द्रियनानात्वात्, ॥ ३११ ॥ अत्रेवेदानीं विशेषीपलम्भार्थमिदमाह—

ननु संदिद्ध संसयविबज्जया संसओऽह चेहाऽवि। बचासो वा निस्सियमवग्गहोऽणज्झवसियं तु ॥३१३॥ इह सज्झमोग्गहाईण संसयाइत्तणं तहिवि नाम । अन्भवगंतुं भण्णाइ नाणं चिय संसयाईया ॥३१४॥ इह संस्यादणंतन्मावाओंऽबग्गहादयोऽनाणं। अगुमाणिमवाह न संसयाइसम्भावओं तेसुं॥३१२॥

सद्सद्विसेस्पााओ भवहेडजहिच्छिओवलम्भाओ। नाणफ्लाभावाओ मिच्छहिहिस्स अण्णाणं ॥३१९॥ बत्थुस्स देसगमगत्तभावओ परमयप्पमाणं व । किह बत्थुदेसविण्णाणहेयवो १ मुणमु तं वोच्छं ॥३१५॥ जइ एवं तेण मुहं अन्नाणी कोऽवि निध्य संसारी। मिच्छिहिट्ठीणं ते अन्नाणं नाणमियरेसि ॥३१८॥ अह चेन्न सब्बधम्माबभासया तो न नाणमिट्टं ते। नणु निन्नओऽवि तहेसमेत्तगाहिति अन्नाणं॥ इह बत्धुमत्थवयणाइपज्जयाणंतसित्संपन्नं । तस्सेगदेसविच्छेयकारिणो संसयाहैया ॥३१६॥ 1182311

जे संसयादिगम्मा धम्मा बत्थुस्स तेऽवि पज्जाया । तदहिगमत्तणओ ते नाणं चिय संसयाईया ॥३२१॥ पज्जायमासयंतो एक्कंपि तओ पओयणवसाओ। तत्तियपज्जायं चिय तं गिण्हह भावओ बत्धुं ॥३२२॥ रुगं जाणं सब्वं जाणह सब्वं च जाणमेगंति । इय सब्वमयं सब्वं सम्महिष्टिस्स जं बन्धुं ॥३२०॥

निण्णयकालेऽवि जओ न तहारूवं विदन्ति ते वत्धुं । मिच्छिहिट्ठी तम्हा सव्वं चिय तेसिमण्णाणं ॥३२३॥ महुयरं वऽन्नाणं विवज्जाओं चेव मिच्छिहिट्टीणं। मिच्छाभिणिवेसाओं सब्वत्थ घडे व्व पड्वुद्धी ॥३२४॥ अहवा जिहिंदनाणीवओगओ तम्मयत्तर्ण होइ। तह संसयाइभावे नाणं नाणोवओगाओ ॥३२५॥

नुछिमियं मिच्छरसाबि सो सम्मत्ताइभावसुन्नोति। उवयोगम्मिऽवि तो तरस निव्यमन्नाणपरिणामो॥३२६॥

अहवा जह सुयनाणावसरे सामण्णदेसणं भणियं। तह महनाणावसरे सञ्वमइनिरूवणं कुणित ॥३२८॥

जं निन्नओवओगेऽवि तस्स विवरीअवत्थुपडिवत्ती।

। तो संसयाइकाले कतो नाणोवओगो से १ ॥३२७॥-

नाणमेव, के १, 'संश्याद्यः' संश्यविषर्ययानध्यवसायाः ॥ ३१४ ॥ कुतः १ इत्याह—'बत्थुरसे'त्यादि। 'वस्तुनो' गवादेः स्वपर-तं 'बचासो' विषयेय इत्यर्थः, न हि मृत्यन् विषयेयो भवति, किन्त्वयमेवेत्यभिपायः, अवग्रहः पुनरनध्यवसितं—अनध्यवसायो वतिते, सर्वतो विमुखत्वादतोऽकिश्चित्करं मतिज्ञानं, दोषश्चतसहस्रजर्जरत्वात् तथाविधभाजनवदिति पूर्वपक्षः ॥ ३१६ ॥ स्रिराह—'इहे'त्या-दि, इह-अस्मिन् विचारे 'साध्ये' साधनीयमवग्रहादीनामुक्तप्रकारं संश्यादित्वं सम्यग्दष्टिसम्बन्धिनामित्याकूतं, तथापि नाम 'अब्सु-। 'इहे'त्यादि, इहावग्रहादयो ज्ञानं, कुतः १ इत्याह—'संसयादणंतन्भावाओ'नि, आत्मधर्मत्वे सति संशयाद्यनन्तर्भृतत्वात्, न' नैतदेवं, तेष्ववप्रहादिषु संग्रयादिसद्भावादिति गाथार्थः ॥ ३१२ ॥ कथमित्यत आह—'णणु'इत्यादि, नन्वित्यक्षमायां 'स-जोग्गाजोग्गविसेसं असुणंतो सो विवज्ञयं कुणइ। सम्ताहिट्ठी उण कुणइ तस्स सहाणविणिओगं ॥३३२॥ वगंतुं अभ्युषगम्य तदमीषां भण्यते उत्तरं, ननु सत्यमज्ञानं संश्याद्यः १, पर आह—किमत्र पृष्टव्यं १, आचार्थ आह—'नाणं चिय' त्त्वनैकान्तिकत्वनिरासार्थं च हेत्तिवेशेषणं द्यान्तमाह—अनुमानमिवेति, अत्र लब्यावसरोऽसकुत्पराजितोऽपि धाष्ट्यति पर आह न्दिग्धे' सन्दिग्यापायहेताववगुह्यमाणे संश्यो निम्रान्तं, एवं च सन्दिहानस्य विषय्योऽपि स्याद्त उक्तं संश्यविषयेयौ, हस्तप्राप्ताविति शेषः, अथवा किमित्युक्ते इहापि संशयः, दोलायमानप्रत्ययरूपत्वादुभयसिद्धसंशयवत्, 'वा' इत्यथवा यत्परधमेनिश्रितामित्यवप्रहणं जह सोऽवि तरस धम्मो कि विवरीयत्तणंति तं न भवे। धम्मोवि जश्रो सब्बो न साहणं किंतु जो जोग्गो॥३३१॥ विवरीअवत्थुगहणे जंसो साहणविवज्जयं कुणइ। तो तस्सऽन्नाणफलं सम्महिष्टिस्स नाणफलं ॥३३०॥ एसा सम्माणुगया सन्या नाणं विवज्ञए इयरं। अविसेसिआ मइचिय जम्हा निहिडमाईए ॥३२९॥

कात्स्न्येन गवादिसर्वधर्मग्राहिणः 'तो' ततः न ज्ञानमिष्टं 'ते' संग्रयाद्यः, आचार्य आह—ननु निर्णयोऽपि भवतो मुदितमूद्धाभिषिकतः 📙 क्षीभूत आह—'जती'त्यादि, यद्येवं भवतः संग्रयोऽपि ज्ञानं तेन तवेदानीमज्ञानी नास्ति कश्चित्संसारे, छग्नस्थस्य संसारे संग्रयारूढत्वात् || नमारभ्यते भवता 'नणु मिच्छिद्दिधीणं' 'ते' संसयादीया अण्णाणं, ततश्च हन्यतामज्ञानिनः त्रियेति काऽत्रासम्बद्धतेति, इतरेषां पुनः--'तहेशमात्रग्राही'ति गवादिपिण्डदेशमात्रग्राहीति अज्ञानं प्रसजते, निर्णयोऽप्यज्ञानं एकदेशग्राहित्वात् संग्रयादिवदिति, अथैकदेश-तस्य च ज्ञानत्वात्, न तच यदुक्तं भवता'ह्या अण्णाणतो किये'त्येवमादि, तचासम्बद्धं स्यात्, आचार्थ आह-किमिद्मविज्ञाताभिधा-सुम्यग्द्रधीनां ज्ञानमेव, अनध्यवसायोऽपि ज्ञानं सामान्यमात्रग्रहणादिति गाथार्थः ॥ ३१८ ॥ कि घुनः कारणं मिथ्याद्द्यीनां तद्ज्ञा-विष्यत्वेऽपि निर्णयस्यैव प्रामाण्यं, न तेपामिति, नतु भूम्यालिङ्गनमारभ्यं भवता तत्मसाधन इति गाथार्थः॥ ३१७॥ परोऽत्र बिल-🖐 पर्यायापेक्षयाऽनन्तथमत्मिकस्य 'देशगमकत्वभावात्' देशगमकत्वात् 'परमतप्रमाणमिव' निर्णयज्ञानवदिति, तत्रैतत् स्याद्-इतोऽसिद्धो 🖟 🖄 हेतुः, तथा च पश्चद्रारेणाह-कथं यस्तुदेशविज्ञानहेतवः १, संश्यादय इति गम्यते, आचार्य आह-श्रुणु तद्वस्ये इति गाथार्थः ॥३१५॥ 🆟 🆑 त्वादिष केषांचिद्, आदिशब्दः स्वपरययित्वावरोधार्थः, वचनपयिषास्तु शब्दादिमोवसशब्दा(गता घोषा)दयः, आदिशब्दः पूर्ववत् अर्थ- 📗 तीपयोगः कः १ इत्यत आह—तस्यैवंवियस्य वस्तुनः 'एकदेशविच्छेद्कारिणः' एकदेशावलम्बिनोऽवग्रहाद्योऽन्यथा तद्नुत्थानमेव तसा-बचनादि पयिषाश्च ते अनन्ताश्चेति समासः, त एव शक्तयस्तत्सम्पञं तीर्थकर्गण्यरैरावेदितमिति सामध्यदि गम्यते, यदि नामैवं ततः प्रकु-निविषयत्वात् सकुसुमरूपाद्यवग्रहणवत्, अतः संग्याद्यो ज्ञानमेवेति सिद्धम् ॥३१६॥ 'अहे'त्यादि, अथ चेन्न सर्वधमविभासका-न 'इहे'त्यादि । 'इह' त्रैलोक्ये 'वस्तु' गवादि, अर्थपयिया उच्यन्ते शब्द्विपरीतवृत्ताः, न चानमिलाप्या एव प्रतिपादिताः, अभिलाप्य-

🖔 नमित्यत आह—'सदसते'त्यादि, माविताथैवेति ॥ ३१९ ॥ इतरेषां पुनस्ते किमिति ज्ञानं भवन्तीत्युच्यते—'जे एगं जाणइ से 🎼 अवग्रहसंश-सन्वं जाणइ, जे सन्वं जाणइ से एगं जाणइ' इत्यागमप्रामाण्याद्, आह च भाष्यकारः— 'एग'मित्यादि, 'एकं' परमाणुं जानच् 🖟 तत्सत्तानिवन्धनप्यियैरतत्सत्तानिवन्यनप्यियिश्व 'सर्वम्' अन्युनं लोकालोकं जानाति, तत्परिज्ञाननान्तरीयकत्वादेकस्य, सर्वे च जान- 🖟 तीति चेन्मा भवतु, को दोषः १, अतस्तद्धिगमकत्वाद्-वस्त्वंशैकगमकत्वात् ज्ञानमेव संश्याद्यः सम्यग्द्धिरिति ॥ ३२१ ॥ अयमत्र नेकं, एकपरिज्ञाननान्तरीयकत्वादस्य, एवं सम्यण्डष्टेः सबै बस्तु सर्वात्मकं 'स्वप्रसत्ताभावाभावोपादानापोद्यं हि बस्तुनो बस्तुत्व'मिति तो विशेषानपञ्यतः स्मरतश्च विशेषा-ऊर्ध्वतासामान्याद्यस्तेऽपि वस्तुनः पयियास्तङ्ग्रहणेऽपि ते ज्ञानं, उपरिष्टात् ज्ञानं न भविष्य-अभ्युपगमात्, यस्मादेवं तस्माद् 'णाणामितरेसि'ति गाथार्थः ॥ ३२० ॥ 'जे' इत्यादि, ये संज्यादिगम्या धम्मीः सामान्यं पश्य-

परमाणुं गृह्णच् दक्षिणदिग्बाह्यप्रतरमध्यवितं, कुतः ?-प्रयोजनवशात्, केनचित् कारणेनेति भावना, किमत आह—'तं गिण्डइ'ति तदसौ बस्तु-घटाद्यवयि 'गुह्णाति' विष्यीकरोति,तावत्पय्यिमेव यावद्भिः प्ययिविह्याभ्यन्तरवित्तिभः प्रमाणुभिस्तिनिर्धेनं,तस्य तद्ग्रहणमन्त स्पटो विधिरित्याह—'पज्जाये'त्यादि, 'तओ' असौ घटोपयुक्तः सम्यग्दिष्टरेकमिप अङ्गिलगणितं पर्यायमाश्रयम् असद्भावस्या

बोद्धन्यं, तद्यथा—कनकश्रह्वलाप्रबन्धेऽन्यतमकटिकाप्रहण इतरासामिति, तथा चैकपयिय इति, एवं परमाणुजगतोभिषना, आह-दृष्टान्ते-रेणाश्रयणायोगात्, तत्सच्यपेक्षस्य तथाऽबस्थानात्, मयोगः-यो यत्र यत्सच्यपेक्षो व्यवस्थितस्तत्र तदाकर्षण इतरेषामप्याकर्षणं भवतीति |

ऽनुभूयते एतन्न दाष्टीन्तिक इति, उच्यते, विशिष्टश्चतघरानुभविकत्वाद्भिनन्दनीयमेतद्न्यजन्मान्तरफलत्वाद्, अत एवाह—'भावतः'परमार्थ-त इति, एतदुक्तं भवति-सम्यग्द्धरेवान्यतमनिश्चयेऽप्यन्यनिश्चयो भवतीत्याहुभँगवन्त इति गाथार्थः ॥३२२॥ इतरस्य विषयंयमाह---

विवङ्जओं चेय सच्वनत्थुसु' कुतः १ इत्याह—मिथ्याभिनिवेशात् घटे पटबुद्धिवत् ,तसादेतदेवमिति गाथार्थः ॥३२४॥ 'अहे'त्यादि, अथवा इत्याह-ज्ञानोपयोगात् , यथेन्द्रोपयोगाद् भावेन्द्रत्वमेवं संग्यादिभावेऽपि ज्ञानोपयोगाभिप्रायाज्ज्ञानमेव सम्यग्दष्रेरिति पिण्डार्थः इति गा-ति गाथार्थः ॥३२३॥ अथवा न तेऽज्ञानमात्रेण मुच्यन्त इत्याह्—'कट्टे'त्यादि, कष्टतरं वा-दुःसहतरं वाऽज्ञानं मिथ्याद्यीनां, कथमित्याह्— यथाऽयं घटः स्वद्रच्यादिभिर्स्तीतरद्रच्यादिभिस्तु नास्तीति, तसात् सर्वमेव निर्णयादि तेषामज्ञानमज्ञानफल्त्वाद् भाषाचतुष्टयानृतवदि-थार्थः॥३२५॥ आह—'तुछ'मित्यादि, मिथ्याद्द्येरिष तुल्यमदः, तस्यापि ज्ञानोपयोगाभिप्रायाविशेषाद्, उच्यते—'सी' इत्यादि स्पष्टम् यथेन्द्ज्ञानीषयोगतो वक्तः 'तन्मयत्वम्' इन्द्रोषयोगमयत्वं भवति,तथा 'संश्यादिभावे' संश्याद्यवग्रहणे सति 'नाणं'ते सम्यग्दष्टः,क्रतः १ 'निचणचे'त्यादि, निर्णयकाले घटोऽयमिति अपायकालेऽपि 'यतो' यसात् न तथारूपं 'विदन्ति' जांनन्ति 'ते' मिथ्यादृष्यो 'वस्तु'

य्था अतज्ञानावसरे सामान्यदेशनं भणितं, अज्ञानस्याप्यभिधानादिति भावनीयम्, तथा मतिज्ञानावसरेऽस्मिन् सर्वेस्था मतेः संशयविषयंया-॥३२६॥ तथा हि—'ज'मित्यादि, स्पष्टार्थेत्यतः 'कडुयरं वऽन्नाणं'ति स्थितं ॥३२७॥ 'अथवे'त्यादि, अथवाऽस्य मघडुस्यापरः सम्बन्यः, नंध्यवसायनिर्णयात्मिकायाः 'निरूवणं कुणइ' भाष्यकारोऽभेदोपचारादिति गाथार्थः ॥३२८॥ कथमित्यत आह—'एसा'इत्यादि,

स्पष्टार्था ॥३२९॥' विचरीते'त्यादि, यसान्मिथ्याद्दष्टिः विपरीतवस्तुग्रहणे-अन्यथावस्तुमतिपत्तै साधनविषर्यं करोति, स्नानादे-

इति प्रतिपत्तेः "संयोगसिद्धिये"त्यादिप्रतिपत्तेत्र, 'उत्पयेत हि सावस्थे'त्यादिप्रतिपत्तेश्रेति गाथार्थः ।।३३०॥ आह—'इय सन्यमयं

सन्वं सम्महिष्डिस्स जं बस्धुं'ति बचनाद् यथा मोक्षो ज्ञानदर्शनचारित्रात्मकः एवं मिथ्यात्वाज्ञानाविरत्यात्मकोऽप्यतः कस्यचिदेवमसौ

गेंक्षं पतिषद्यते, ततस्तस्य मिथ्याद्यष्टेः सबै ज्ञानमज्ञानफलं, सम्यग्द्येस्तु ज्ञानफलं, तत् ज्ञानं "सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्भाः "

गमादात्, आह च--'जई'त्यादि, यदि 'सो' विवरीयभावो 'तस्स' मोक्खस्स 'धम्मो सभावो जहा घडस्स पडो तो कि विवरीय-हारिष्यति मनोरथ इति चेत् तद् दूरेण, आह च-'सम्महिडी उ ण कुणइ तस्स सट्घाणविणिओगं' तयोः योग्यायोग्योः, किं कारणं 2, वि-शेषज्ञत्वाद्, उक्तं च-'शिवमस्तु कुशास्त्राणां वैशेषिकषष्टितन्त्रचौद्धानाम्। येषां दुविहितत्वाद् भगवत्यनुरज्यते चेतः॥१॥ तथा-''मि-रुनज्ञीनदर्शनचारित्रत्रयं मोक्षकारणत्वेन विज्ञाय करोति स्वस्थानविनियोगम् उक्तं च-"काले सिक्खइ नाणं जिणभणियं परमभत्तिरा-भवतु कस्यिचिच्वेवम्, अतः-"देहस्स य भेदंमि, दुन्निवि तुल्ला भविस्सामी" तस्मान यो लालयतीिन्द्रयाणि तस्यामृतं स्रवति हस्तगतं एणं। दंसणपभावगाणि अ सिक्खइ सत्थाइं कालिमि ॥१॥ काले य भत्तपाणं गवेसए सयलदोत्तपिसुद्धं। आयिरियादीणऽद्वा पवयण-न्छणहाभिहयाणं छायं भवियाण केण हु करेंतो । संमत्त्यामूलो जइ जिणवरपायवो न होंतो ॥१॥" इत्येवमादि, अथवा सम्यग्द्धिः क्रेवलं नाणं । उप्पाडिऊण गच्छइ विहुयमलो सासयं मीक्सं ॥५॥ तत्थ य जरजम्मणमरणरोगतण्हच्छ्रहाभयविम्रुको । साहअपज्जव-मायामु उवउत्तो ॥२॥ एवं समायरन्तो काले कालं विसुद्धपरिणामो । असवन्नजोगकारी सलाहणिज्जो य भुवणिम ॥३॥ सयलमु-एसुरपणमिअजिणगणहरभणियकिरियविहिकुसलो । आराहिङण सम्मत्तनाणचरणाई परमाहं ॥४॥ सत्तद्वभवग्गहणऽङभंतरकालिम् नन्न भवे तदेतल भवति, यतः-यमोऽपि यतः सवौ न 'साधनं' कारणं भवितुमहंति, किन्तु यो योग्यः-अनुगुणो धर्मः स मोक्षस्य योग्यायोग्यविशेषमजानन् विष्यैयं करोति, अतत्त्व एव तत्त्वबुद्धिं करोति, अपुण्यैराधिकृतत्वात् शलभक इवेति, सम्यग्दष्टिरप्येवमेव ाथन, अत एवोक्तं 'जे जनिया उ हेऊ भवस्से'त्येवमादि, अतः—'जोग्गे'त्यादि, अतोऽसौ मिथ्याद्यिः मिथ्यात्वीपहतमानसत्वात मिन्छत्ताणाणाविरइधणस्स, न किञ्चिदित्यर्थः, विषरीताविषरीतथम्मेस्वभावाद् वस्तुनः। आचार्य

उग्गहों एक समयं ईहावाया मुहुत्तमंतं (मद्धं) तु। कालमसंखं संखंच धारणा होइ नायव्वा ॥३३३॥ (नि.४) 🎼 साण कालमणंतं सुहं लहइ ॥६॥ इत्यादि । 'अहवा सम्माह्द्री उ ण कुणइ' तस्य योग्यायोग्यस्योपलम्मे सति 'सद्घाणविणियोगं' भव- ||८ मोक्षहेत्वोगिति गम्यते, ततश्च यदुक्तंः "जे जनिया ड हेऊ भवस्से"त्येवमादि, तदुभयविवक्षया, केवलपरमसम्यग्द्धिविवक्षायां त्वस-ब्यौ भवतः, घटिकाद्वयत्रमाणः कालोऽभिधीयते मुहुनै तस्यार्थं मुहुनिष्धै, तुविशेषणार्थः, तेनैतदुक्तं भवति-व्यवहारत इदं मुहूनिधि-सम्महिट्ठी उवउत्ते भासमाणे आराहए, नो विराहए" इत्येवमादीति गाथार्थः ॥३३२॥ साम्प्रतमभिहितखरूपाणामवग्रहादीनां कालप्र-समयोऽभिधीयते, स च प्रवचनप्रतिपादितोत्पलपत्रशतव्यतिभेदोदाहरणात् पङ्गारिकापारनदृष्टान्ताचावसेयः, व्यञ्जनावप्रहसांव्य-दुवयणं छिडिविहनीएं भन्नई चउत्थी । जह हत्था तह पाया नमीऽत्थु देवाहिदेवाणं ॥ १ ॥" इत्येवमादि, तावीहापायौ मुहूनांध ज्ञात-मुक्तं परमार्थतस्तु अन्तमृहत्तमवसेयं, अन्ये तु पठन्ति, 'मुहुत्तमन्तं तु' तत्रापि मुहूत्तनितिरिति भवति, अयमत्रार्थः-अन्तर्मध्यकर्षो,तुर्-उग्गहो'इत्यादि, तत्रामिहितलक्षणो नैश्रयिकत्वेन जयन्योऽर्थावग्रह एकं समयं भवतीति सम्बन्यः, प्रमनिकृष्टश्र कालिविशेषः वहारिकाथिष्याहाँ तु पृथमन्त्रभृहत्त्रकालं भवत इति ज्ञातन्यौ, ईहा चापायश्च ईहापायौ, प्राकृतशैल्या बहुबचनं, उक्तं च-" बहुबयणेण त्यां रागहेषप्रधृतौ सर्वेषां हेत्तां निर्वाणाराथकत्वात्, उक् च-"इचेयाइं चत्तारि आसजायाई भासमाणे आराहए विराहए १,गीयमा ! सोताईणं पताइविसयया पुन्वमत्थओ भणिया। इह कंठा सहाणे भण्णाइ विस्युष्पमाणं च ॥३३५॥ अत्थोग्गहो जहन्नो समयं सेसोग्गहादओ बीसुं। अंतोसुहुत्तमेगं तु बासणा धारणं मोत्तु ॥३३४॥ |जिमांभाधत्सुराह-

183011 गुमिष्यकार आह-'अत्यो'इत्यादि, न्याच्यातार्थेवेति॥३३४॥ साम्प्रतमिन्दियाणां प्राप्यकारित्वादिनिरूपणार्थं 'पुडं सुणेह सहं' इत्यस्याः दन्तमृहनै च, थारणा चतुर्थो मतिभेदः भवति ज्ञातन्या, एतदुक्तं भवति-अविन्युतिस्मृती अन्तभृहनै, वासनारूपा तु तदावरणक्षयो-पशमारुया इतरयोः कारणभूताऽसंख्येयवर्षायुषामसंख्येयं संख्येयवर्षायुषां संख्येयिमिति निर्धेक्तिगाथार्थः ॥३३३॥ एतद् न्याचिख्या-किरार्थत्वाद्वयारणे, तेनैतदुक्तं भवति-ईहापायौ मुहूनन्तिरन्तभृहूनीमेवेत्यर्थः, कलनं कालस्तं कालं, न विद्यते सङ्घा इयन्तः पक्ष-॥सन्वैयनसंवत्सगद्य इत्येवंभूता यस्यासावसंख्यः, पल्योपमादिलक्षण इत्यर्थः, तं कालमसंख्यं, तथा विषयेयेण संख्यं, चशब्दा-समवसरः, अत्रावसरे प्राह-न त्वतिक्रान्तमेतत् "नयणमणीवर्जिद्यमेदाउ" इत्येवमादिना प्रन्थेन, किमिति भूयोऽपि अप्रतो न्यव-क्षत्रे कण्ठात्-सीत्रेण न्यायेन स्वस्थानत्वाद् भण्यते भद्रवाह्यस्वामिना,किमित्येतावदेव १, नेत्याह-विषयप्रमाणं च श्रोत्रादीनामिहो-स्थतमिति १, अत्र भावार्थमाह भाष्यकारः—'सोतादीण'मित्येवमादि,श्रोत्रादीनां प्राप्यादिविषयतेत्येतत्प्राण्वद्जुसर्गायं,प्राण्व्यञ्जनाव-हतत्त्वादिनिरूपणप्रस्तावेऽर्थतो भणिता भाष्यकारेण मया प्रपश्चिता, तचातुर्विध्यमरूपणार्थे, ततः किमित्यत आह-इह पश्चमे गाथा-च्यते इति गाथार्थः ॥ ३३५ ॥ तामाह—

पुट्टं सुणेड् सहं रूवं पुण पासई अपुट्टं तु । गंधं रसं च फासं च बद्धपुट्टं वियागरे ॥३३६॥ (नि. ५)

पुट्टं सुणेड् सहं रूवं पुण पासई अपुट्टं तु । गंधं रसं च फासं च बद्धपुट्टं वियागरे ॥३३६॥ (नि. ५)

पुट्टं रेणुंव तणुम्मि बद्धमप्पीक्यं पएसेहिं । छिक्काइं चिय गिण्हइ सहदञ्चाइं जं ताइं ॥३३८॥

बहुसुहुमभानुगाई जं पहुययरं च सोत्तिविण्णाणं । गंधाई दञ्चाइं विवरीयाइं जओ ताइं ॥३३८॥ फरिसाणंतरमत्तप्पष्समीसीक्याइं घेप्पंति । पङ्चयरविण्णाणाइं जं च न घाणाइकरणाइं ॥३३९॥ कोट्याचार्य युत्ती 1183011

ग़ब्दों पूरणाथों, बद्धं-आत्मीकृतमात्मप्रदेशैस्तोयवदाश्चिष्टामित्यर्थः, 'पुडं तु' पूर्ववत्, प्राकृतशैल्या चेत्थमाह 'बद्धपुडं तु',अथंतस्तु 'पुड-क्यति-गुह्णाति उपलमते 'अपुई' अस्पृष्टमेवानालिङ्गितमेव, किं कारणं १, चक्षुषः अपाप्यकारित्वात्, पुनःशब्दस्य विशेषणाथेत्वात् | बद्ध'मिति दृश्यं, अनुगुणत्वात्, अत्राह-यद् बद्धं ग्रन्थद्रच्यादि तत् स्पृष्टं भवत्येवेति स्पृष्टग्रहणं न कर्तेच्यं, तन्न, सकलश्रोतृसाथारणत्वा-व्यभिचारे च विशेषणविशेष्यभावी दृष्टी यथा नीलीत्पलमिति,न चेहोभयपद्व्यभिचारः एकपद्व्यभिचाराद् उच्यते, एकपद्व्यभिचा-ग्यां,द्रच्यसंद्यतिमित्यर्थः,तस्य बहुस्रक्ष्मभाष्ठकत्यात् श्रोत्रेन्द्रियस्य चान्येन्द्रियगणतः पहुतरत्वात्,तथा रूप्यत इति रूपं तद्ररूपं युनः मस्युष्टमपि योग्यदेशस्थं नायोग्यदेशस्थमपि सौयमदिति, गन्ध्यत इति गन्धस्तं, रस्यत इति रसस्तं, स्पुरुयते इति स्पर्शस्तं च, च-तत्र स्प्रधं गन्यादि विशेष्यं वर्तते, बद्धमिति तु विशेषणम्, आह-एवमपि स्पृष्टप्रहणमतिरिच्यते, बद्धस्य स्पृष्टत्वाच्यभिचारादुभयपद्-'युड'मित्यादि, युडं-आलिंगियं रेणुं व तर्णुमि श्रणोति गृह्णात्युपलभत इति पर्यायाः, कं ?-शब्धतेऽनेनेति शब्दः तं, शब्दप्रा-च्छास्नारम्भस्य, प्रपश्चितज्ञानुग्रहार्थमथिपित्तगम्याथिभिधानेऽप्यद्रीषात्, अथवा स्पृष्टं च तद् बद्धं चेति विशेषणसमासाङ्गीकरणाद्द्रोषः,

भावार्थस्त्वयं-स्पृष्टानन्तरमात्मप्रदेशैरागृहीतं गन्धादि बाद्रत्वात् अभाबुकत्वाद्लपद्रव्यरूपत्वात् घाणादीनां चापद्वत्वात्, गुह्णाति-रिजि विशेषणविशेष्यभावो दृष्ट एव, यथाऽप् द्रव्यं प्रथिवी द्रव्यमिति, तत्र अप् द्रव्यं नियमात् द्रव्यं पुनरव् बाऽनव् वेति, तद्रदत्रापि, कार आह-'पुर्ड'मित्यादि 'बहु'इत्यादि 'फरिसे'त्यादि, गाथात्रयं भावितार्थम् ॥३३७-३८-३९॥ 'रूबं पुण पासती अपुडंतु' इत्येत-विनिश्चिनोति घाणेन्द्रियादिगण इत्येवं 'व्यागुणीयात् ' प्रतिपाद्येदिति निर्धिक्तिगाथासभुदायार्थः ॥ ३३६ ॥ अवयवार्थस्तु भाष्य-

१३२॥ अप्पत्तकारि नयणं मणो य नयणस्स विस्यपरिमाणं । आयंगुलेण लक्तं अइरितं जोयणाणं त ॥३४०॥ मणु भिणयमुरसयंगुलपमाणओं जीवदेहमाणाई। देहपमाणं चिय तं न ड इंदियविसयपरिमाणं ॥३४१॥ जं तेण पंचधणुसयनराइविसयवबहारबोच्छेओ। पाबइ सहस्सगुणियं जेण पमाणंगुलं ततो ॥३४२॥ इंदियमाणेऽवि तयं भयणिज्जं जं तिगाउआईणं। जिलिंभदियाइमाणं संववहारे विरुद्धिला।।३४३॥ त्रणुमाणं चिय तेणं हविज्ञ भणियं सुएऽवि तं चेव । एएण देहमाणाई नार्याईण मिज्नि ॥ ३४४॥ लक्लेहिं एक्कवीसाएं साइरेगेहिं पुक्खरद्धिम । उदये पैच्छंति नरा सूरं उक्कोसए दिवसे ॥३४५॥ र्ताचाय 1183311

नयणिदियस्स तम्हा विस्यपमाणं जहा सुएऽभिहियं। आउस्सेहपमाणंगुलाण एक्केणऽविण जुत्तं ॥३४६॥

मुत्ताभिष्पाओऽयं प्यासिणिज्जे तयं न ड प्यासे । वक्षाणओ विसेसो नहि संदेहादलक्षणया ॥३४७॥

अप्पत्ते त्यादि, नयनमनसी अप्राप्यकारित्वाद् रूपं न स्पृष्टमेव गृह्णतः, यदुक्तं-'विषयप्रमाणं च' तदिदानीं प्रतायते, 'णय-

संखेळाड्भागाओ नयणस्स मणस्स न विसयपमाणं। पोग्गलिमित्तनिवंघाभावाओ केवलस्सेव ॥३५०॥

द्व्याण मंदपरिणामयाएँ परओ न इंदियबलंपि । अवरमसंहोज्जंगुलभागाओ नयणवज्ञाणं ॥३४९॥

वारसहिंतो सोतं सेसाई नर्जाहं जोयणेहिंतो । गिण्हंति पत्तमत्थं एतो परओ न गिण्हंति ॥३४८॥

णस्से'त्यादि, अयमत्र प्रक्रमः-अत्र त्रिवियमङ्गलग्नुक्तुक्त्यक्तं, आत्माङ्गलग्नुक्याङ्गलं ममाणाङ्गलं चेति, तत्राघं "जे णं जया मणूसा तेसि

जं होइ माणरूवं ति । तं भणियमिहायंगुलमणियतमाणं पुण इमं तु ॥१॥ द्वितीयं तु-'परमाणू तसरेणू रहरेणू अग्गयं च वालस्स

अनिभिमतप्रतिषेघमाह—न त्विन्दियविषयपरिमाणं—न त्विन्दियविषयममाणमिष्,तस्यात्माङ्गलमेयत्वेनावस्तुत्वाद्,अतः किमयं देह एतदु-पलक्षणत्वेनावबुन्छ्यते १ इति गाथार्थः ॥३४१॥ तत्रैतत्स्यात्-किमिति न देहवदिन्दियविषयपरिमाणमप्युच्छ्याङ्कलेन मीयते १ इत्यत आह— प्रमाणाञ्चलत्वात् ,तस्य चौच्छ्याञ्चलत्वे सहस्रुणत्वाद् ,उच्छ्याञ्चलेन चेन्द्रियविषयो मीयते इति मनोरथाभ्युपगमात् ,तत्रथातोद्यशालोद्र-दिति गाथार्थः ॥३४०॥ अत्र 'उस्सेहपमाणओ मिणे देहं'ति स्मत्वा देहं चेन्द्रियविषयपरिमाणयोरुपलक्षणार्थमचबुद्धामानः पर आह-'ज'मित्यादि, यड्-यस्मानेन-उच्छ्याङुलेन देहबदिन्द्रियविषयपरिमाणमपि मीयत इति ब्रुषे ततः पञ्चधनुःशतायामभरतस्वामिसम्ब-कुलं तैनात्माकुलेन अतिरिक्तो योजनलक्ष इत्यर्थः, इह च यदुक्तमात्माकुलेन तत्रैयं नियमो बेदितब्यः-आत्माकुलेनैवेति,स्थितपक्षत्वा-लिक्खा ज्या य जबो अङ्गुणविवाङ्किया कमसौ ॥२॥" तृतीयं तु-"उस्सेहंगुलमेगं हवइ पमाणंगुलं सहस्सगुणं ।तं चेव दुगुणियं खलु इदानीं चिन्त्यत इति वाक्यशेषः, कतमेनाङ्गलेनेति चेत्, अत आह—'आनंगुलेणं'ति तस्यैव विष्णुकुमारस्य वैक्रियशिक्तमतो यद्-न्ध्यात्माञ्चलविस्तार्गनष्मयोजनद्वाद्यगुणस्कन्थावारस्य युयां वा द्वाद्ययोजनसहस्रप्रमाणो विस्तारः प्राप्नोति, कुतः १–भरतात्माञ्चलस्य ोरस्तायंगुलं भिषयं ॥३॥ आयंगुलेण वत्थुं उस्तेहपमाणओ मिणसु देहं । णगपुढिविविमाणाई मिणसु पमाणंगुलेणं तु ॥४॥" एवं आदिशब्दादिनिद्रयविषयप्रमाणमिन्द्रियप्रमाणं चानुक्रुष्यते,एकजातीयत्वात् , तत्रस्थस्योपलक्षणत्वाद् ,अतः किमुच्यते—आत्माङ्गलेनास्य लीचनस्यैतावान् विषय इति, नन्च्यतां-उच्छ्याङ्गलेनेति, गुरुराह-'देहप्रमाणमेव' देहप्रमाणमात्रकमेव तत्तेन मीयत इति तत्रोत्तं, स्थिते 'नयनस्य' चक्षारिन्द्रियस्य 'विषयपरिमाणं' प्रसप्पेणपरिमाणं कियति देशे व्यवस्थितं रूपमालम्बते १ इति गाथार्थः ॥३४०॥ 'नणु'इत्यादि, ननु भणितं–उक्तं अन्यत्र, 'उच्छ्याङ्गलप्रमाणतः' उच्छ्याङ्गलेन 'देहपमाणं'ति नारकादिशरीरप्रमाणं वेशेपाच०

शुन्द्रयत द्विपययो मनिवि-ड्याघाणनयनश्रोत्रसंशितानि तेषां मानं इन्द्रियमानं तस्मित्रपीन्द्रियमाने साध्ये कर्नन्ये वा'त्तयं' उच्छ्याञ्चलं भाज्यं-विकल्पनीयं,कदा-दि, , तत्र 'पुक्स्वरद्विमि'नि पुष्करद्वीपसार्द्धं मानुषोत्तरपर्वताविग्मागासनवित्ते नरा 'उद्ये' गमस्त्युद्गमवेलायां 'सरम्' आदि-त्यं 'पश्यनित' मलोकयनित 'उत्कृष्टे दिवसे' कक्केटसंक्रान्तौ,दक्षिणायन इत्यर्थः, कियब्दूरे व्यवस्थिताः ? इत्याह-योजनलक्षेरेकविंश-र् चेय तमित्येवमादि स्थितमिति गाथार्थः॥३४२॥ अपिच-"उस्सेहपमाणतो मिणे देहं"ति बोध्यम्, 'इंदिये'त्यादि,इन्दियाणि-कायजि-तेनेत्युच्छ्याक्चलेन श्रतं—अनुयोगद्वाराणि, शेषं स्पष्टमतः केयं कल्पना १,उपलक्षणमेतदिति गाथार्थः ॥ ३४४ ॥ तदेवं नयनस्यात्मा-सातिरेकैन्ध्वास्थताः, अनुभवसिद्धत्वात्,भरतक्षेत्र इव, "सीयालीस सहस्सा दो य सया जोयणाण तेवड्डा। एगवीस सहिभागा ुलेनैतावति विषये १००००० प्रसाधिते सित पुनरिप सिद्धान्तपौर्वापर्यज्ञानाऽभिमानी पर आत्मानं विडम्बयनाह-'लक्किन्हिं'इत्या-ज्यादिगञ्यताद्यु िस्त्रतानां जिह्ने दियादिमानं प्रथमत्वादिलक्षणं यदुमतमापे तत्सं ज्यवहारे कल्पतरुफलाद् नलक्षणे 'विरुष्येत' न घटते पद्युच्छ्याङ्गलेन तद्षि प्रमीयेत, तन्मुखस्यात्माङ्गलानुरूपत्वेनातिविशालत्वात्, जिह्वायाश्रीच्छ्याङ्गलमेयत्वेन बस्तुतो न किश्चिद्, आह—तस्मातन्मुखबद्सावपि तद्कुलमेया अस्मद्दिनामपि चेति गाथार्थः॥ ३४३॥ अतः पारिशेष्यात्—'त्तषु' इत्यादि, गतमहारव मेरीमताड नेऽपि केषांचित्तच्छ ब्दाश्रवणं स्यात्, 'वारसहिंतो सोतं'ति सिद्धान्ताभ्युपगमाद्,अत आह—'जं तेण पंचधणुसयनराण वेसयवबहारवोच्छेओ पाबइ' कुतः? इत्याह—'जेण तत्तो-उस्सेहंगुळाओ सहस्सगुणियं पमाणंगुलं होइत्ति,भावितमिति,तत्त-तस्माद् देहप्रमाणं चेह्यापायेते कदाचित्रेति मावना, कायेन्द्रिये व्यापायेते,न शेपेष्वित्यभिपायः, कुतः १ इत्यत आह—-यद्-यस्मात् 'त्रिगव्युतादीनां 1183811

वरेहिं तं चिय, सीयालीसाइ दुगुणं तु ॥१०॥ पणयालीससहस्सा उत्तरओ तानखेतपरिमाणं । जा मेरुफलिहकंडं, दाहिणओ से प-य साहीया। उक्नोसिर्णंमिर्म वर्षे वर्षे ऽतमुहुत एवड्यं ॥८॥ उक्नोसे चिय दिवसें जंब्दीवंभि जो खी चर्ड। सो पश्रसहस्सा खिछ अड्डावर्ष चिय सङ्गिगा साहिया नवरं॥९॥(पश्चसहस्सा दोसयङ्गवन्निसगचत्तभागहिया)सञ्बं धुणऽस्स भणियं तावक्खेतं जिणेहिं सञ्बेहिं । युव्वा-🛭 ॥२॥ सीयालीससहस्सा दो य सया जोयणाणमिचाई। जह जंबुदीवयाणं अवष्टियं चेव विण्णेयं ॥३॥ जह जह समये २ पुरओ संच-देसमेए करसइ किंची वबहरसई नियमा ॥५॥ सइ चेव य निहिट्टो भह्मुहुनो कमेण सन्वेसि । केसिंचीदाणि चिय विसयपमाणे खी जेसि रइ भक्खरो चरिमो (गयणे)। तह तह इओवि नियमा जायइ स्यंणीइ भावत्थो ॥४॥ एवं च सह नराणं उद्यत्थमणाणि हॉतर्जनययाणि। सह 🏸 मणिया सत्ततीसाऍ अइरिता ॥१॥ इति नयणविसयमाणं पुक्खरदीबद्धवासिमणुआणं । पुच्वेण य अवरेण य पिहं पिहं होइ नायच्वं ६॥ केसिंची सावितो मायाए (मज्झण्हे) आगओ रवी जेसिं। संचरइ मुहुत्तेणं जाबइयं तं निसामेह ॥७॥ लेम्ब्दुगं छत्तीससहस्सच्छस्सया

जाण सर्पण्णांतिओ सब्बं ॥१५॥" अत उक्तं-'लक्खेही'त्येवमादि, 'नयणिदिये'त्येवमादि, तरमान्नयनेन्द्रियस्य विषयप्रमाणं-अव-तह सहस्साई। चउहनरी य सेसा, दसभागा सत्त य हर्वति॥१४॥ तावक्षेता चउरो हवंति भाणूण दोिन दो सिसणं। सेसं सिवित्थरं काश्रप्रमाणं 'यथा' श्रुते—अनुयोगद्वारेऽभिहितं तथा तत् त्रयाणामेकेनापि न युक्तं,द्रयोगितमहच्चादेकस्य तु प्रमाणाङ्गलस्य द्रिगुणसाधि-उ सन्वं चिय पुक्खरअद्धस्स चरमभाणुस्स । तावक्खेनं भणियं तं चिय दुगुणं जओ भणियं ॥१३॥ बायालीसं लक्खा अउणनिरि चेब 🆄 कत्वादिति गाथाद्ययार्थः ॥ ३४५-३४६ ॥ गुरुराह—'सुत्ते'त्यादि, 'अयं ह्याभिप्रायः' इयं ह्याविवक्षा-यदुत प्रकाशनीये विषये || वक्खामि ॥११॥ तेनीससहस्स तिन्निय, सया य तेनीसया अणूणाओ। जोयणतिभाग एको,लवणंपति तावखेनं से ॥१२॥ इयरस्स

भयनिवन्धे सित १, उच्यते, मितश्रुतद्यत्तिरेव मनो, न च तयोरिष देशनियमोऽस्तीति गाथार्थः ॥ ३५० ॥ 'पुद्रं सुणेइ सद्'मित्सु-भासासमसेहीओ सहं जं सुणड् मीसयं सुणड् । वीसेही युण सहं सुणेड् नियमा पराघाए ॥३५९॥ (नि०६) "मणसोऽवि विसयनियमो णक्तमइ जओ स सन्बत्थ" ित वचनात्, तन्न, निन्यांघातमनसः पक्षीकृतत्वात्, आह—मतिश्रुतयोः कथमु-आतिसात्रिक्रप्टस्यानुपलम्भात्,मनसास्त्वदं नास्ति,मूर्तामूर्तप्रयुर्तः,केबलबद्, व्यतिरेकेण मनःपयिषावधी इति, नन्वेवं पूर्वापरिवरीथः-पौर्वापर्यमीलनात् 'विश्वोपो' विवक्षायाः परिज्ञानं भवति, न हि 'सन्देहात्' साक्षाद्यमथौ न श्र्यत इति लक्षणात् 'अलक्षणता' असम-शेपं स्पष्टम् ॥ ३४८ ॥ कुत एतदित्याह—'दञ्चापे'त्यादि, गाथाद्धै सुगमं, 'अचरं'ति एतदुत्क्रयमुक्तम्, अथ जघन्यमाह-अञ्जला-॥१॥"॥ ३४७॥ अथ शेपाणां विषयप्रमाणमाह—'बारे'त्यादि, श्रोतं मेघमालारसितादिध्वनिमाद्वादशभ्यो योजनेभ्यो गुलाति, संस्थेयभागादागतं घाणादि गुह्णाति, किमविशेषेण नेत्याह—नयनबङ्गानाम् ॥ ३४९ ॥ तस्य का वार्नेत्यत आह—'संखे'त्यादि, विशेषाव | 🔣 | पर्वतादी तचश्चिरिन्द्रयमन्त्रप्रवन्ते, 'आयंगुलेण समतिरिनं जीयणलक्खं'ति, 'ण ड पयासे'ति न पुनः प्रकाशकेऽथे सवितृत्व्यणे, अतः किमुच्यते-'आउस्सेहप्पमाणंगुलाणमेगेणऽवि न जुत्तं'ति, कथमयं स्त्राभिप्रायोऽन्तर्गतो ज्ञायते १ इत्यत आह-'न्यास्यानतः' क्तमत आह-कि शब्दप्रयोगोत्सृष्टान्येव केवलानि ध्वनिद्लानि शुणोत्युतान्यान्येव तद्वासितान्याहोश्यित् तन्मित्राणीति, उच्यते-न असता मत्रस्य सात्, उक्तं च—"जं जह सुने भिषयं तहेव जह तं वियालणा निध्य । किं कालियाणुओगो दिहो दिष्टिप्पहाणेहिं १ सेही पएसपंती बदतो सन्बस्त छिहिसि ताओ। जासु विसुक्का थावइ भासा समयिन पढमिम ॥३५२॥ ताबन्केचलानि, तेषां वासकत्वाल्लोकस्य च तद्योगद्रव्याकुलत्वात्, मिश्राणि तु स्युः, परं तद्वासितान्यन्यांनि वेत्यत आह— कोट्याचाये 1183611

विश्रेणिः पुनः, इत इति वनैते, तेनैतदुक्तं भवति-विश्रेणिच्यवस्थितः पुनः श्रोता, शब्द्मिति पुनः शब्द्ग्रहणमकारि पराघातवा-सेटी' इत्यादि, इह श्रेणिराकाशपङ्किरमिधीयते, एकवचनं च जात्यपेक्षं, यत आह-सर्वस्य वक्तुबेदतः सतः षद्मु दिश्च प्वांपरोत्तर-'मासा'इत्यादि, तत्र भाष्यत इति भाषा, वक्त्रा शब्दतयोत्सुज्यमाना द्रव्यसंहतिरित्यर्थः, तस्याः समञ्रेणयः-समाकाशप-कोऽसौ १, श्रोता इति गम्यते, 'शब्दम्' उक्तशब्दार्थं, यं पुरुषशब्दादिकं 'श्रणोति' उपलभते' यत्तदोनित्याभिसम्बन्धात् तं, किंबि-शिष्टं शुणोतीत्यत आह—'मीसयं'ति मिश्रक्य, उत्सृष्टद्रव्यभावितापान्तरालस्थश्चद्युद्गलसंबलितमित्यर्थः, 'बीसेडी युण'ति नेतराणि, तेषामनुश्रेणीगमनाद् प्रतिघाताभावाच । अथवा 'भासासमसेहीयं' भासासमश्रेण्यामितं शब्दमिति, शेषं प्राग्वदिति, 'वीसे-गन्धादिद्रच्याण्यपि मिश्राण्यादत्ते अनुश्रेणिगमनत्वे अनियमी, बाद्रत्वाद्यातायनरेणुवन्नियमोऽप्येके इति गाथार्थः ॥३५१॥ ही युग'ति अत्र तु विश्रेणिस्थ एव विश्रेणिरुच्यते, पदेऽपि पदावयवप्रयोगप्रदर्शनाद् भीमसेनः सेनः सत्यभामा भामेति यथा, इत्येवं दक्षिणोष्यांषश्यभृतिषु (०थोरूपास्) ता भवन्ति, लोकमध्यवतित्वे सतीति गम्यते, 'जास्वि'त्यादि स्पष्टम् ॥ ३५२ ॥ इतग्रहणं न्याचिल्यासुराह—'मासे'त्यादि, 'माषासमश्रेणिस्थो' भाषासमश्रेणीतः इत्युक्तं भवति, कोऽसौ ?-श्रोता, 'तन्भासामीसियं'ति तस्य सितद्रच्याणामिष तथाविधशब्दत्वच्यापनार्थं, किमत आह—श्रणोति 'नियमात्' नियमेन पराघाते सति, पराघातितान्येव श्रणोति, ति भाषासमश्रेणयः, समग्रहणं विश्रेणिच्यवच्छेदार्थं, ता इती-गत इति 'भाषासमश्रेणिगतः' भाषासमश्रेणीस्थित इत्यर्थः, भासासमसेहिठिओ तब्भासामीसियं सुणइ सहं। तद्दब्बभावियाइं अण्णाइं सुणइ विदिसत्यो ॥३५३॥ अणुसेढीगमणाओ पडिघायाभावओऽनिमित्ताओ। समयंतराणबत्थाणओ य मुक्काहं न सुणेह् ॥३५८॥

-वक्तुभेयदिनी भाषा तया मिश्रितं शुणोति । पश्चाद्धं न्याचिष्यासुराह—'नहन्वे'त्यादि भावितार्थम् ॥ ३५३ ॥ ननु तानि कि-मित्यत आह—'अणु' इत्यादि, तेषामनुश्रेणिगमनात्, अनुश्रेणिगमनेऽपि कस्यिचित् स्वलनतोऽपि विश्रोतोगमनं भवतीत्यत आह-तिघातामाबाद् असम्भवात्, स किमित्यत आह-निमित्ताभावात् सक्ष्मत्वात् अपि च समयान्तरानवस्थानाच, किमत आह-'मुक्ताइं' वक्त्रा न श्रुणोति 'विदिसत्थो'नि गाथार्थः ॥ ३५८ ॥ भाषाधिकारस्य प्रस्तुतत्वादाह-केन पुनयोगेनामीषां वाण्द्रच्याणामादानमुत्सर्ग र करोति ? कथं चेत्यत आह निर्धित्तिकारः—

गणहड् य काइएणं निसिरड् तह बाइएण जोएणं। एगंतरं च गिणहङ् निसिरङ् एगंतरं चेव ॥३५५॥ (ति. ७)

1183411

क्षि युण तणुसंरंभेण जेण मुंचइ स वाइओ जोगो। मण्णइ य स माणसिओ तणुजोगो चेव य विभत्तो॥३५९॥

नणुजोगो चिय मणवङ्जोगा काएण दब्वगहणाओ। आणापाणब्व न चे तओऽवि जोगंतरं होक्जा।। १६०॥

अह सो तणुसंरंभो निसिरइ तो काइएण बत्तड्बं। तणुजोगविसेसिचिय मणबइजोगित जमदोसो ॥३५८॥

गिणिहज्ज काइएणं किह निसिरइ वाइएण जोएणं १। को वाऽयं वाजोगो१ किं वाया कायसंरभो १॥३५६॥

वाया न जीवजोगो पोग्गलपरिणामओ रसाइ व्व। न य ताए निसिरिजाइ स चिय निसिरिजाए जम्हा॥३५७॥

मुछे तणुजोगत्ते कीस व जोगंतरं तओ न कओ?। मणवइजोगा व कया ? भणणइ वबहारिसद्धत्यं ॥३६१॥

कायांकिरियाड्रित्तं नाणापाणप्तळं जह वईए। दीसइ मणसो य फुडं नणुजोगव्भंतरो तो सो ॥३६२॥

अहवा तणुजोगाहिअवइदन्वसमूहजीववावारो। सो बहजोगो भणणइ वाया निसिरिज्ञए तेणं ॥३६३॥

अणुसमयमणंतरियं गहणं भणियं जओ विमुक्खोऽवि। जुतो निरन्तरो चिय, भणइ कहं संतरों भणिओ १ ३६८ गहणावेक्खाएँ तओ निरन्तरं जिम जाई गहियाई। निव तिमि चेव निसिरइ जह पढमे निसिरणं निष्य। १६९। आह सुए चिय निसिरइ संतरियं न उ निरंतरं भणितं। एगेण जओ गिण्हइ समयेणेगेण सो सुयइ॥१६७॥ निसिरिजाइ नागहियं गहणंतरियंतिसंतरं तेणं। न निरंतरं न समयं न जुगविमह होंति पज्जाया ॥३७०॥ तह तणुवावाराहिअमणदन्वसमूहजीववावारी। सी मणजीगी भणणइ मणणइ नेयं जभी तेणं ॥३६४॥ गामाओ गामो गामंतरमेवमेग एगाओ। एगंतर्ति भण्णइ समयाओऽणंतरो समओ ॥१६५॥ रुगंतिरयं मण्णंतेगंतरित तेसि च। विच्छिन्नाविक्षिक्षो होइ धणी सुघितिरोहो य ॥३६६॥ विशेषाव० कोट्याचार्य 1183811

गहणविसाम्गपयता परोप्परविरोहिणो कहं समए १। समए दो उवओगा न होजा किरियाण को दोसो ? ॥३७३॥ गहणं मोक्छो भासा समयं गहनिसिरणं च दो समया। होति जहण्णंतरओ तंतरस व बीयसमय िम ॥३७१॥ गहणं मोक्खो भासा गहणविसम्मा य होति उक्कोसं। अंतोमुहत्तमेतं पयत्तभेएण भेयो सि ॥३७२॥

क्रियया शब्दह्रव्याण्याद्ते, चोऽयथारणे, स च भिनक्रमः, कायिकेनैव, निस्जाति-व्युत्स्जति 'मुश्रति' 'तथे'त्यानन्तयिथिः, डिक्त-

भिणहती रियादि, तत्र कायेन निर्धतः कायिकस्तेन कायिकेन, योगो ज्यापारः कमें त्रियेत्यनथन्तिरं, सर्व एव हि वक्ता काय-

विम् बाचा निर्धतो बाचिकः तेन वाचिकेन योगेन, कथं गुह्णाति निःसुजति वा १ किमनुसमयमुत अननुसमयमित्यतः आह-एका-

न्तरमेव गुह्णाति, निस्जनलेकान्तरं चेव, एतदुक्तं भवति-प्रतिसमयं गुह्णाति मुञ्जति चेति, कथं १, यथा प्रामादन्यो प्रामो

्रि पुरुपाद्वा पुरुपः पुरुपान्तरम्, अनन्तरोऽपि सन्, एवमेकैकस्मात्समयादेकैक एवैकान्तरः अनन्तरसमयो निर्हिष्टः, स्थापना, इति गाथा-१ समुदायार्थः ॥ ३५५ ॥ अत्र पूर्वार्द्धमधिकृत्य चोदक आह—'गिणही'त्यादि, इह भाषा–भाषाद्रच्याणि गृह्णीयात् कामं कायिकेन किञ्चातः-यद्याद्यः पक्षः,तन्न,तस्या योगत्वानुपपत्तेः ॥३५६॥ आह च-'वाया'इत्यादि, इह वाक्नेवला अच्छिना न जीवन्यापारः,हेतु-वा १, नैवेत्यभिप्रायः, तस्य निष्युचमानत्वेन कर्मत्वात् कि वाऽनेन ऋजुनोक्तेन १ अन्यत्पुच्छामः-को वाऽयं वाग्योगो नाम येन नि-दृषान्तो सुगमो, ज्यतिरेकेण जीवत्कायञ्यापारः, अपि च-'न य ताए'ति न च तया वाचा निसुज्यते, काययोगेनैव, किं कारणं १, गिगेन, करणरूपेण, तस्यात्मच्यापारत्वात्, किन्तु न काममित्यत आह-कथं निस्तजति १, वाचिकेन योगेन निस्जतीत्युक्तं किं रुजतीत्युक्तम्, 'किं वाग'ति किं वागेव निसर्गन्यापारापना सती वाग्योगः उत कायसंरम्भत्तिन्तमभेहेतुविग्योग इति द्रयी गतिः १,

||688||

तस्या एव निसुज्यमानत्वात्, नहि कमेंव करणं स्यादित्यभिप्राय इति गाथार्थः ॥३५७॥ द्वितीयं विकल्पमधिक्रत्य तत आह—'अ-

हें त्यादि, अथासौ वाग्योगस्तनुसमारम्भः-कायन्यापारः, ततः कायिकेनैव निस्जतीत्येवं वक्तन्यं भद्रबाह्नस्वामिना, भाष्यकृदुत्तरः

-सर्वमेतदसाधु अभिप्रायापरिज्ञानात्, तथाहि—'नतु योगविशेपावेव' ततुयोगापान्तरालभेदावेव मनोवाग्योगाविति सिद्धान्तः,

प्राधिकः, अत उक्तं 'गेण्हड् य काड्येणं'ति । तथा 'तणु'इत्यादि द्वितीयः, अत उक्तं-'निसिर्ड तह वाह्एण जीएणं'ति, तथा 'म-

'यत्' यस्मात् एवमतोऽयमदोपः, इति गाथार्थः ॥ ३५८ ॥ यद्येवमुच्छिना तर्हि 'मणेणं वायाष् काष्णं'ति करणत्रयचारणेत्यत

आह—'कि पुणे'त्यादि, 'कि पुण'नि, ततश्रेत्यर्थः, ततश्रात्मनः शरीरच्यापारे सति येन रूपेण बाग्द्रज्याणामुपादानं करोति स

णाइ य तणुसंरंमेण जेण स उ माणसिओ मन्नइ' अतस्तनुयोग एव सामान्यः सन् 'विभक्तो' विभाजितस्रेघा उपाधिभेदादिति गाथा-

मुच्यते मवता उभयसन्ध्यं 'पडिक्नमामि तिहिं जोगेही'त्येवमादीति गाथार्थः ॥ ३६० ॥ तदेवं सर्वेषामिति काययोगत्वे उक्ते पर | आह—'तिछ'इत्यादि, प्राणापानयोस्तुल्ये–समाने मनोवाग्योगाभ्यां तत्त्रयोगत्वे किमिति चासौ प्राणापान्त्रयोगान्तरं चतुर्थं न कुतं १, | े थैं: ॥ ३५९ ॥ प्रमाणयत्राह— 'तर्णु'इत्यादि, पादत्रयं सुगमं, ज्यतिरेकेणाभावः । साम्प्रतमाचार्यं एव परोत्प्रेक्षितां बाधामाह-'न | भन्नड् ववहारमिद्धत्यं' एतावेवास्मात् प्रथक् कृताविति गाथार्थः ॥३६१॥ तथाहि—'काये'त्यादि,कायिकयायाः अतिरिक्तं–अधिकं चें/ति न चेत् कायन्यापाररूपत्वेऽपि तावसावित्यत आह-'ताओऽवि' असावपि प्राणापानो योगान्तरं चतुर्थं स्याद् भवतः, अतः कि-गणवहजीगा व कया जीगान्तरं, तुल्ले तणुजीगते उस्सासनिस्सासेण समं एकी वा योगीऽस्तु चत्वारी वेत्यभिप्रायः, गुरुरुत्तरमाह-ग्रायिकियातिरिक्तं, न प्राणापानोः फलं, दृश्यत इति सम्बन्धः, यथा कस्याः १ इत्यत आह−यथा वाचो−गिरः, तथाहि−वाचि परप्रत्यायनं विशेषाव०

क्रिमालोक्यते,नत्विदं प्राणापानावन्यत्र हद्यादिघट्टनात्, तथा मनसश्च स्फुटं कायित्रियातिरिक्तं फलं दृश्यते, यस्मादेवं तस्मात् तनुश्रोगा-नहें त्याद्यनया दिशा स्पष्टं ॥२६८॥ अथ पश्चाद्धन्याचित्त्यासयाऽऽह—'जहें त्यादि, भावितवत्, तदेवं न्यात्यायमाने यदुक्तं सुत्रे 'अहबे'त्यादि, अथवाऽयमेवाथुरिन्यथा निर्दिश्यते-काययोगाहतानि यानि वाम्हच्याणि तेषां यः समूहः तत्सा विद्याद्यो जीवच्यापारः गरमत्यायनफली ध्वनितया स वाग्योगी भण्यते, तेन कि क्रियते १ इत्याह-तेन वाग् निस्चज्यते परप्रत्यायनार्थमिति गाथार्थः ॥३६३॥ भ्यन्तर एवासौ प्राणापात्तः, तुल्ये तत्रयोगत्वेऽपीति पक्रमाह्यभ्यत इति सुष्ट्च्यते—'पिङ्कमामि तिहि योगेहिं'ति गाथार्थः ॥३६२॥

'अणुसमयमियरहितं निरन्तरं गेण्हह' तदप्याराधितं स्थात्मसृणशब्दश्रवणं चेति गाथार्थः ॥३६५॥ अन्यथा तु विषयेय इति, आह

विशेषाव कि तरं'ति एकैकेनान्तरितं-ज्यवहितमेकान्तरं तथा दृष्टत्वादेकान्तरीपवासवत् स्थापना-ग्रमो ग्रमो, ततः को दोपः १ इत्याह-कोव्याचार्य है तेषां चैवं मन्तृणां 'विञ्जिनावित्सतो होद्र धनी' कन मनन १ मनना-कि विरोघादिति, 'संतरं निसिरइ नो निरन्तरं, एगेणं समएणं गिण्डइ एगेणं समएणं मुञ्जती'ति सत्रप्रश्रवणात्, तथा हीदं सत्रं सान्तरनिस-तेषां चैवं मन्तृणां 'विच्छित्राविरूचो होइ थणी', कुत एतत् १, ग्रहणान्तरितन्तात्रिसर्गस्य निसर्गान्तरितत्वाच्च ग्रहणस्य, ग्रहणसमयेऽ-थ्रवणात् , किमेतावानेव तेषां दोषः १ इति, नेत्याह-'सुयचिरोधो' श्रीमन्महाचीरचर्छमानस्वामिमतानुसारिभगवदाचार्यश्यामस्ना-ग्प्रतिपादकत्यात् सान्तर्ग्रहणप्रतिपादकमिप विज्ञातर्थं, न च स्विछितग्रब्द्अवणानुभवः, स्तोकत्वेन सक्ष्मत्याद्पान्तराळकाळस्येति 'यतः' यसात्, ततः किमित्यत आह-'विमोक्षोऽपि' निसगौऽपि तेषां- 'युक्तो' घटमानकः 'निरंतर एव' अनुसमयमविरहितमेवेति-जघन्यस्य ग्रहणनिसर्गस्योक्तत्वात् , स्यास्त्रोधुमूपोवेत्यभिमायः, एवमुक्ते सति हितीयस्त्रत्रवणअमन्मतिश्रोदको भणति-चोप्ह 'कथं' १ मिप्रणीत'प्रज्ञापना'ऽध्ययनमसिद्धाज्ञालञ्चनं च, 'अणुमसयमविराह्यं गेण्हती'ति तद्यचनात्, तथा हीदं सत्रं प्रतिसमयप्रहणप्रतिपाद-क्या विवस्याः 'सान्तरः' सब्यवधानः 'भणितः' तेनैव मुखेन प्रतिपादितो द्वितीयस्त्रे तेन, निसमं इति गम्यत इति गाथार्थः ॥३६८॥ ध्वद्यमिष विषयविभागेऽध्यवतिष्ठापिषेषुराह—'अणुसमय'मित्यादि, समयं अनु-पश्चाद्नुसमयं, किमुक्तं भवतीत्यत आह्-नान्त याचिदिति, कोऽर्थः १, कुत एतत् १, प्रथमसमये ग्रहणात् द्वितीयादिषु निसभैग्रहणादनत्यं एव निसगित्, इतश्चेतदेवं, द्विसामियकस्यैव कत्वात् मतिसमयनिसर्गमतिपादकमापि बोद्धन्यं मसृणशन्दानुभवात्, अथ ब्रुयुभैवतोऽप्येवं न्याच्यातुस्तदुक्ताज्ञाखण्डनमेव सत्रान्तर-गाथार्थ: ॥३६६॥ अथैतत्सत्रं गाथयोपनिवध्नन् पर आह—'आह सुये चिये'त्यादि, गताथी, नवरं 'सो'िन वक्ता ॥३६७॥ अथ रितमनन्तरीपवासवदित्यनन्तरितमन्यवहितमितियावत् ग्रहणं-वाग्द्रन्योपादानं 'भणितं' डक्तं प्रथमक्षत्रे भगवता आर्यश्यामेनं,

कुत्य, नतु समयापेक्षया, तया निरंतरत्वादेव, ग्रहणवत्, कथमेतदेवमित्यत आह—'निरंतरं' पहसमयं 'जंमि' पहमाहसमए 'जाई' द-गुरुराह—'गहणे'त्यादि, 'तओ'नि नन्यसौ निसर्गः सान्तरो भणितः, तेन द्वितीयस्त्रे ग्रहणापेक्षया काक्का आद्यमाद्यं ग्रहणमङ्गी-तथोक्त इति गाथार्थः ॥३६९॥ तत्रैतत्त्याद्-यथा ग्रहणापेक्षया सान्तरो निसर्गः, एवं निसगपिक्षयाऽपि सान्तरं ग्रहणं, नानिसृष्टं एवमन्वयन्यतिरेकतः सत्राधं गतं, एगेणं समएणं गिण्हइ एगेणं मुखतीत्यस्य कोऽर्थः ? इति चेत्, उच्यते, आद्यचरमसमययोरेकान्त-निरन्तरं'ति, न समकं न युगपदिति पर्याया एते भवन्ति, क एषां भाषितानामर्थः १ इति चेत्, उच्यते, न यहणैककालं निस्जाति, किं तिहैं १, द्वितीये समये इति, अथवा 'नो निरंतरं'ति, अस्थायमर्थः-'न पटमसमये चेव निसिरइ, किंतु 'संतरं'ति उक्तं याक्, िलयाई 'गहियाणि' आद्ताणि ताई नतु 'तंमि चेव' गहणसमये 'निसिर्झ' धुंचइ, क: प्रत्ययः १ इत्यत आह-जह पहमे समये नि-गहणावेकस्वाए तनो'नि व्यवस्थितं 'नो निरंतरं'ति, द्वितीयं सत्रावयवं शुशोधिषषुषाह—'नो निरंतरं'ति, किमुक्तं भवतीत्याह 'न सिरणं निध्य एवं दुयाइसमष्मुवि तत्समयोपात्तानामिति भावनीयं, एतदुक्तं भवति-प्रथमसमयोपात्तानां न तत्रेव निसर्गः, अपि आह—'गहणंतिरियं'ति ग्रहणान्तरितमितिकृत्वेति भावार्थकथनं, सर्वत्राधःपङ्कतौ स्वतन्त्रग्रहणञ्यवहितमितिकृत्वेत्यभिप्रायः, ततश्र पुनगृंबत इत्यतो-'विच्छित्राबलिक्चो बत्थुद्वितीए घणी होइ', तन्न, निसर्गस्य ग्रहणपरतन्त्रत्वात् द्वितीयसमयवत्, कुत एतदित्यत आह—'निसी'त्यादि, नागृहीतं धुर्यसमये द्वितीयसमये निसुज्यते इत्येकान्तः, अनिसृष्ं तु गृहात आदिसमय इत्यनेकान्तः, येनैवं तेन किमित्यत आह—'संतरं तेणं'ति, तेन कारणेन सान्तरं निसर्जनमुक्तं भगवता हितीयसत्राद्यवयवेनेति प्रक्रमः, कुत १ इत्यत उ दितीये, एवं द्वितीयसमयोपात्तानां न तत्रैव, अपि तु हतीय इत्येवमादि सान्तरनिसर्गसिद्धित्तसात् ग्रहणापेक्षयाऽसौ द्वितीयक्षत्रे

(८)| ग्रहणानिसगेस-द्रावात् 'एगेणं समएणं गेण्हड् एगेणं समयेणं ग्रंचती'त्येवमादि यन्त्रकमध्यं भावनीयमित्यत एवं गृह्यतां 'अणुसमयमियिहियं कस्य १, मुमूपोः द्वितीयसमये तिष्ठासीवेति गाथार्थः ॥३७१॥ उत्कृष्टं ग्रहणनिसर्जनमाह—-'मह्रण'मित्यादि, ग्रहणं मीक्षो भाषा ग्रह-🖁 ओरालिवेउविवयआहारओ गेण्हई मुषड् भासं। सम्बं सम्बामोसं मोसं च असम्बमोसं च ॥३७५॥ ( ति. ९) | गहण'मित्यादि, गृह्यत इति ग्रहणं तदेकं समयं भवति, मीक्षोऽपि-भाषाऽपि जघन्यतः, तत्रैतत्त्यात्-मोक्षत्य निसर्गत्वमावत्वात् नि-ाप्युभयमात्रं, प्रत्येकस्य मानमभिषायोभयस्याह-'गहनिसिरणं च'ति ग्रहणनिसगों च ह्रो समयौ भवतो जघन्यं-सर्वस्तोकतया, युगपद्ञुल्याकाशसंयोगविभागक्रियावद्दा, स्थानविधौ वा मनआदिक्रियावदिति गाथार्थः ॥३७३॥ गुह्णाति कायिकेनेत्युक्तं, स चौदा-तिविहम्मि सरीरम्मी जीवपष्सा हवंति जीवस्त । जेहि उ गेण्हड् गहणं तो भासड् भासओं भासं ॥( ति. ८) गविसगित्रिति प्रथक् प्रकर्षणान्तभृहत्तै भवन्ति, तथा च द्रौ प्रत्येकपक्षौ अपर उभयपक्षः अपरी भाषापिरिणामपक्ष इति, सर्वत्र च पुरु-गान्तरे एतेपां-ग्रहणादीनां कालमेदो भवति, अन्पमहाप्रयत्नमेदादिति गाथार्थः ॥३७२॥ यदुक्तमाद्यन्त्यसमययोरेकान्तेन ग्रहणनि-निरंतरं गेण्हड् संतरं निसिरङ् नो निरंन्तर' मित्येवमादीति गाथार्थः ॥३७०॥ साम्प्रतं ग्रहणादेहिनिषं कालप्रमाणमभिषिरमुः प्राह--सर्गस च भाषात्वान्मोक्षग्रहणे भाषाग्रहणमतिरिच्यते १ इति, उच्यते, न व्यतिरिच्यते, भाष्यमाणा भाषा, न ग्रहणमात्रं न मोक्षमात्रं सगविव, मध्यमसमयेषु तूभयं, तत्राह—'गह्रण'मित्यादि, स्पष्टाथीं, एकसमये क्रियाद्वयमस्ति अविरुद्धत्वात् कर्मसंघातसाटिकियावत् रिकादि मेदात् पश्चघेति मा मंखाः पञ्चविघेनापि, अपि त्वौदारिकवैन्नियाहारकेणेति, आह च—

नेन निष्प्रदेशात्मवादासाधुत्वमाह, सति तस्मिन् करचरणोरुश्रीवाद्यवयक्संसर्गामावः प्राप्नोति, तथाहि–पादतरूसंधुक्तात्मप्रदेशस्य ता- | छसम्बन्ध्यात्मप्रदेशभेदोऽभेदो वेति वार्च्यं, भेदश्रेत् कथमप्रदेशः १ अभेदश्रेदेकत्वतो न भेदोषरूमाः स्यात्,यैर्गुङ्गाति–आद्ते, तुशब्द-मेदे वर्तिष्यत इति व्यामोहनिष्टन्यथै जीवस्यात्मभूता भवन्तीति युनरत्याह, "भेदामेद्वत्तिनी च षष्ठी"ति पाणिनीयाः, ततथा-स्य विशेषणार्थत्वान्न सर्वेदैव 'ग्रहण'मिति गृह्यत इति ग्रहणं शब्दद्रव्यनिवहमित्यर्थः 'तो' ततो गृहीत्वा 'माषते' विनेत, भाषत इति सचा हिया सयामिह संतो मुणओ गुणा पयत्था वा। तिवववरीआ मोसा मीसा जा तदुभयसहावा ॥३७६॥ अणहिगया जा तीसुबि सदो बिय केवले असबसुसा। एया सभेयलक्षण सोदाहरणा जहा सुते॥३७०॥ कस्येत्यत आह—"जीवस्य' आत्मनः, नतु च षष्ठीद्वयश्रवणात् पुनरुक्तदोषः १, तन्न, जीवस्य प्रदेशा भवन्तीत्युच्यमाने इयं षष्ठी निविहंमी'त्यादि, त्रयो विधा यस्य तत्तथा तस्मिन्, शीर्यंत इति शरीरं तस्मिन्, जीवतीति जीवः तस्य प्रदेशा भवन्तीति

न्यमिति, तंत्र, भाष्यमाणैव भाषा, न प्राक् न पश्रात् इत्यस्यार्थस्य ज्ञापितृत्तमभिप्रेतत्वादिति गाथार्थः ॥ ३७४ ॥ अथ कि तत १ भाषकः क्रियाविष्ट इत्यर्थः, अनेन निष्कियात्मवादुच्युदासमाह, सति तस्मिन् भाषणाभाषप्रसंगः, तस्य तत्त्वाद्प्रच्यवमानत्वात् प्र-च्युतौ च स्वात्महानेः, कामित्याह-भाष्यत इति भाषा तां भाषां, आह-'तो भासइ भासओ' इत्यनेनैव गतार्थत्वान्नैतदुचारणं कते-

इत्याह—'ओरालिए'त्यादि, स्पष्टा ॥ ३७५ ॥ सत्यादिकाया लक्षणमाह—'सम्चा' इत्यादि, सद्भ्यो हिता—आराधनी पत्यायन-

फला वेति सत्या, सन्तः के उच्यन्ते १ इत्यत आह-सन्तो मुनयो-यतयश्च तेषां हिता सत्या, इहपरलोकाराथनीत्यर्थः, गुणा वा-मू-

लोनस्गुणाः पदार्थो ना-जीवाद्यः, तद्विपरीता तु सृषा, मिश्रातूभयस्वभावेति गाथार्थः ॥ ३७६ ॥ 'अणाही'त्यादि, तिसुष्वप्यपतिता

(८) अनुभयस्वभावा, आसां भावार्थमङ्गिकृत्यातिदेशमाह-एताथ्यतसोऽपिभाषाः समेदलक्षणसोदाहरणा यथा सत्रे दश्चेकालिके उक्ता- ||६०|भाषाया ले-१० स्तर्थेत्र ज्ञातच्याः, तत्र मेदाः 'जणवय संमय ठवणे'त्येवमादि वक्तन्यम्, यावद् 'वीयङ अन्नीयङा चेवे'ति गाथार्थः ॥ ३७७ ॥ ||६०| कन्याप्तिः चउहिं समयेहिं लोगो भासाए निरंतरं तु होड़ फुडो। लोगस्त य चरिमंते चरिमंतो होड़ भासाए ॥३७९॥(नि. ११)||﴿ भाषाधिकारस्यैवानुवर्नमानत्वादाह-द्वाद्शभ्यो योजनेभ्यः परतो न श्र्यते, इञ्याणां मन्दपरिणामत्वादित्धुक्तम्, अथ कि विषयपर-तोऽपि ह्रज्याणां गतिरस्ति, यथा च विषयाभ्यन्तरतो नैरन्तयेण तद्वासनासामध्येमस्ति तद्वत् कि परतोऽपीति, उज्यते, अस्ति केपां-"कईहिं समष्हिं लोगो भासाष् निरन्तरंतु होड् फुडो । लोगस्स य कइभाष् कइभाओं होड् भासाष् ।। (नि०१०) 'चउही'त्यादि, पूर्वार्द्ध माग्वत्, नवरं तुशब्दो न सर्वेथैव,अपि तु 'कयाऽपि', यद्दस्यते भाष्यकारः — 'कोयी'त्येवमादि मपञ्जनात्रेति, निरन्तरमेव भवति 'स्प्रष्टो' ज्याप्तः, तथा लोकस्य च-अस्यैव कतिमाणे कतिभागी भवति भाषायाः १ इति, ॥ ३७८ ॥ अत्रोज्यते-कतिही'त्यादि, 'कतिभिः' कियत्तंच्यैः 'समयैः' प्रमिनिकुष्टकालविशेषैः 'लेकः' चतुईशरज्ज्यात्मकः क्षेत्रलेकः भाषया कोई मंदपयतो निसिरइ सयलाई सहदन्वाई। अन्नो तिन्वपयतो सो मुंचइ भिदिंड ताई॥ ३८०॥ गंतुमसंखेजाओ अवगाहणवज्जाणा अभिन्नाइं। मिज्जंती धंसंति य संखिज्जे जोअणे गंतु ॥ ३८१॥ भिन्नाइं सुहुमयाए अणंतगुणवञ्जिभाइं लोगंतं। पावंति पूरयंति य भासाएँ निरंतरं लोगं ॥ ३८२॥ चिदालोकान्तात्, आह-यदोवं---

ी भाषाया हो-|४|| तथा होकस्य च क्षेत्रचरमान्तः,प्राक्तनान्तः असंख्येयभागो भवति भाषाया गणितमपेक्ष्य चरमान्ते-प्राक्तने असंख्यभागे, समस्तहोक-|| ज्यापिन्या इति गाथौषार्थः ॥ २७९ ॥ 'कोयी'त्यादि, कश्चिदुरःश्चतोपेतत्वेन मन्दप्रयत्नो निःस्जाति सक्छानि-अद्छितानि श-तानि 'अभिन्नानि' निसृष्टानि गत्वाऽसंख्येयाः खल्बव्याहिनावगीणा 'मिद्यन्ते' अनन्तशो मिद्रं प्रतिपद्यन्ते, ध्वंसं चापद्यन्ते, शब्द्प-॥ ३८० ॥ अत्र सत्रम्—'जाई मंते ! अभिण्णाई निस्सरती"त्यादि सर्वभुचारणीयं 'ताई तु' तानि किमत आह—'गंतु'मित्यादि, एतच सामान्येनोक्तं समयानियमनादिति गाथार्थः ॥ ३८२ ॥ साम्प्रतम् यदुक्तम्–'चउहिं समएहिं' इत्यादि, तत्रानादेशं रिणामंमपि जहतीत्यर्थः, किं लोकान्तं यात्वा १, नेत्याह-संख्येयानि योजनानि गत्वेति गाथार्थः ॥ ३८१ ॥ मिन्नेषु का वार्तेत्यत पराघातवासनावासितसकललोकापन्नवाग्द्रच्यपटलैः, निरन्तरमिति क्रियाविशेषणं, इतः-इतः पूरणात्, कं १, 'लोकं' क्षेत्रलोकमिति, आह—"भिन्नानी'त्यादि, भिन्नान्यतिषट्टताल्बोष्टपुटयन्त्रकेण निदेखितानि सङ्मतया-अतिप्रचुरतयाऽनन्तगुणवर्ष्टितानि वासकत्वात लोकांन्तं प्राप्तुवन्त्याद्यसमय एव, पट्सु दिक्षिगति वाक्यशेषः, किमेतावच्छकतीन्थेव १, नेत्याह-'पूर्यन्ति च' व्याप्तुवन्ति च 'मापया जङ्णसमुग्घायगङ्ऍ केई भासंति चउहिं समएहिं। षूरइ सयलो लोगो अण्णे उण तीहिं समएहिं॥३८३॥ पढमसमए चिय जओ मुक्काइं जेति छिड़िसिताइं। चितियसमयिमि ते चिय छहंडा होंति छम्मंथा ॥३८४॥ ब्द्रव्यस्कन्यद्लानि, अन्यस्तु भाषकः तीत्रप्रयत्नो निरुजकरणत्वात् स तु तानि 'मुश्चति' प्रेरयति 'भिन्वा' परमाणुतया कृत्वा मंथतरेहिं तइए समये पुन्नेहिं पूरिओ लोगो। चडहिं समएहिं पूरइ लोगंते भासमाणस्स ॥ ३८५॥ रूवेपक्षीकुर्वनाह— 1188811

देसिविट्टियर्स पढमोऽतिगमे ते चैव सेस्या तिनिन। विदिसिट्टियर्स समया पंचातिगमिम जं दोषिण।३८६॥ आपूरियमिम लोगे दोणहवि लोगरस तह य भासाए। चरिमन्ते चरिमन्तो चरिमे समयमिम सन्बन्य ॥३९१॥ वउसमयविग्गहे सित मह्छवंधंमि तिसमओजह वा। मोनुं तिपंचसमयेतह चउसमओ इह निबद्धो ॥३८९॥ लंघोऽवि बीससाए न पराघाओ य तेण चउसमओ। अह होज पराघाओ हविज्ञ तो सोऽवि तिसमइओ॥३९४॥ न समुग्वायगईए मीसयसवणं मयं च दंडिम्म। जइ तोऽवि तीहिं पूर्ड समएहिं जओ परावाओ ॥३९२॥ जङ्णे न परावाओ स जीवजोगो य तेण चडसमओ। हेऊ होजाहि तिहं इच्छा कम्मं सहावो वा ॥ ३९३॥ होड़ असंखेळाड्मे भागे होगस्स पढमविइएस् । भासा असंखभागो भघणा सेसेस समयेस ॥ ३९० ॥ नउसमयमज्झगहणे तिपंचगहणं तुलाइमज्झरस। जह गहणे पक्षंतग्गहणं चिता य मुत्तगई॥ ३८७॥ र्गिदिसमाइसमए दंडं काजण चउहिं पूरेइ। अन्ने भणिति तंपि य नागमजुत्तिक्खमं होइ॥ ३९५॥ मत्यङ् देस्गगहणं कत्यङ् घेष्पंति निरवसेसाङ् । उक्कमकमजुताङ् कारणवस्नो निउताङ् ॥ ३८८॥ विशेषाचार कोट्याचार्य इतो

1188211

भिप्रायः, तत्रैतत् स्याद्-भाषन्तां की निवारयते इति १, उच्यते, सिद्धान्तः, तथाहि-एषामेवंवादिनामुध्वधिदिग्द्रये दण्डमात्रगमना-

'जह्णे' त्यादि । जैनसमुद्घातगत्या केचन भाषन्ते चतुभिः समयैः सकललोकः पूर्वते, 'प्रथमे समये दंड' मित्येयमाद्यनयेत्य-

चतस्य दिशु मिश्रशब्दश्रवणमादिसमये न प्राप्नोति, उक्तं ,चैतद्विशेषेण निर्धिकिकता-'भासासमसेदीओ सदं जं सुणइ मीसयं सु-

णइ'। अथ सामान्योक्तित एव व्याख्यानतोऽर्थप्रतिषानिर्दण्ड एव मिश्रशब्दश्रवणं, न शेषदिक्षिगति, नन्वेवमिष त्रिमिराष्ट्रयेत इति

||S82||

मित्यत आह-द्वितीयसमये त एव षड् दण्डाः पट् मन्थानी भवन्ति, चहुईंशमेकैकशोऽनुश्रेण्या छत्वरीभवन्त इति वाक्यशेषः, इह चा-कजीवच्यापारत्वादिति वचनात्, भाषायां तु द्वितीयसमय एव मन्थानं अनुश्रेणीगमनाच्चत्रिंदंगं पराघातद्रच्यान्तरवासकत्वाच्च, मन्थानसिद्धियेन भवत इवात्र समयत्रयाषुरणं भवेत्, "दण्डं प्रथमे समये कपाटमथ चीत्तरे तथा समये। मन्यानमथ तृतीये" सकमे-मतुर्वारज्जु(बा)हल्यः, अन्ये पुनर्गमद्यति-त्रिभिः समयैरिति गाथार्थः ॥३८३॥ किं वाग्मात्रेण १, नेत्याह—'पढमे' त्यादि । इह अचित्तमहास्कन्धः कस्माज्जैनसमुद्घातवच्तुभिराषुरयतीति चेत्, उच्यते, अचिन्त्यत्वाद्विश्रसापरिणामस्य पराघाताभावातु क्रमप्रिणा-लोकमध्यस्थितवक्तुयंतः मथमसमय एव भुक्तानि तान्यालोकान्तात् षट्सु दिश्च यान्ति जीवह्रक्षमपुद्गलानुश्रेणीगमनात्, ततः कि-मित्वादिति गाथाऽद्वर्थिः । साम्प्रतं स्थितपक्षवादिमतमाह-'पुरती' त्यादि गाथापश्राद्धं,'पूर्यते' व्याप्यते 'सकलः' सम्पूर्णो 'लोकः' नन्यक्षिणी निमील्यालोच्यतामेतदिति, तत्रैतत्यात्-जैनसमुद्घातगत्योक्तमतो नायं दोषः, दोषश्रेदत्रापि त्रिभिरापूरणं प्रसजति, किल स्यात्, प्रथमदण्डसमयानन्तरं द्वितीयसमय एव पराघातसामध्यांचतसृषु दिश्च मन्थानसिद्धितस्तृतीयसमय एवापान्तरालपूरणात्, प्रथमसमये दण्डमात्रगमनात्, तन्न, सिद्धान्तापरिज्ञानात्, तथाहि—जैनसमुद्घातं स्वरूपेणापूरणाद्पराघातसामध्योन्न द्वितीयसमये

साम्प्रतं सत्रकाराभिप्रायेणाह-चतुर्भिः समयैलेकिः पूर्यते लोकान्ते भाषमाणस्य,कथं १, नाड्या बहिश्रतसृणां दिशामन्यतरस्यां दिशि बु-

न्योऽन्यच्छत्वरानुगमोऽपि न विरुध्यते सक्ष्मत्वादिति गाथार्थः ॥३८४॥ ततोऽपि किमित्यत आह——'मंथ'मित्यादि पूर्वाघार्थः।

समये दंडं निसिरइ, सी य आयामओ रज्जू बाहब्लेण चत्तारि अंगुलाणि तिरश्रीनमलोकरखलित इतिकृत्वेति भावनीयं, ततो बितिय-

नतः प्रथमसमयेऽन्तनाँडीमनुप्रविद्यन्ति त्रयोऽन्ये प्राग्वद् दण्डादिक्रमेण, अयमत्रापिप्रायः-'सयंभुरमणपिन्छमपेरंतिठिओ भासओ पृदम्-

मदेशहान्या स इति,चतुर्थसमये त्वेतद्पान्तरालपूरणात् सकललोकव्याप्तिरिति ॥३८५॥ आह च $^-$ 'दिसी'त्यादि गतार्थं पूर्वार्द्धम् ,अन्या-  $\|\%$ मज्झे, पूर्वापरतिरश्रीनमित्यर्थः,इओऽवि तिरियं पराघातओं चेव दाहिणुत्तरतिरिच्छयं, मज्झभागं पडुच रज्जुमेत्तविच्छिण्णं वर्ड छप्परं || गसरइ, वज्रमध्यत्वाल्लोकस्य, ततो तइए नाडिमज्झतिरिच्छट्टियछप्परातो सब्वओं तयणुसेटीए दाहिणुत्तरपुब्वावरेण सयलं नाडि समये ताओ दंडाओ सच्चओ परघायसामत्येण उड्डहो चोहसरज्जूसितं सन्वओ रज्जुवित्थरं चठरंगुलबाहर्लं छप्परं पसरइ णाडि-चायभिमायमेवाह—'विदिसिटियरसे' त्यादि, विदिग्न्यवस्थितस्य जल्पतः समयाः पश्च भवन्ति, लोकापूरणमङ्गिकृत्य, किं का-रणमित्याह—'अइगमीम' नाडीप्रवेशे यह—यस्माद् द्वौ समयौ, गच्छतोऽनुश्रेणिगमनादिति गाथार्थः ॥३८६॥ यद्येवं किमनेकविक-ल्पसम्भवे सित सत्रकारेण चतुःसमयग्रहणमकारि १, उच्यते—'चड' इत्यादि । चतुर्णां समयानां समाहारश्रतुःसमयं, चतुःस-मरेमाणं छप्परं पसरइ, एतदुक्तं भवति-होकस्य ब्रह्महोकमध्ये चडाइसिं दुरड्जुओ मंथो, अहोवि चडाइसिं (दु) स्ड्जुओ मंथो,शेषे त वाक्यशेषः, द्धान्तमाह-जहा तुलामज्झस्स गहणे आइपज्जंतगहणं, अपि च चित्रा गतिभँगवतः स्त्रस्य लक्ष्यते ॥३८७॥ तथाहि— यथा वा भगवत्यां 'महछबंधिमा' महछबंधोहेशके सर्वत्र चतुःसामिषके सित 'त्रिसमयः' त्रिसामिषको विग्रहः प्रतिपादितः, तहेहावि मोनुं तिपश्चसमये चउसमयो लोकापूरणप्रकारो निबद्ध इति को दोषः १ इति गाथार्थः ॥३८९॥ अथ यदुक्तं 'लोकस्य च मयं च तन्मध्यं च त्रिपञ्चसमयापेक्षयेति चतुःसमयमध्यं तस्य ग्रहणं तस्मिन् सति, किमत आह-त्रिपञ्चग्रहणं कृतमेव द्रष्टव्यमिति म्वचित्प्रदेशे देशग्रहणं यथाऽत्रैव, क्वचित् गृह्यन्ते निरवशेषाणि पक्षान्तराणि, उत्क्रमक्रमग्रुक्तानि 'कारणवशात्' मध्यग्रहणादिलक्षणात् 'नियुक्तानि' बद्धानि स्रत्राणि भवन्तीति तन्त्रनीतिरिति गाथार्थः ॥३८८॥ अत्रैव प्रदेशान्तरसंवादिनं द्यान्तमाह—-'चड'इत्यादि ।

म्पदाते 'असंच्येयतमे भागे' स्तोकविभागे क्षेत्रगणितेन-क्षेत्रगणितमङ्गीकुत्य,कः १ इत्यत आह—भाषाया अपि व्यापिन्या असंच्येयतम् | होती'त्यादिगाथाऽऽद्यपादत्रयानुद्यत्तिरित्याद्यनिर्धेक्तिगाथापश्राद्धोर्थः ॥३९०॥ अथ**ा**द्वतीयनिर्धेक्तिगाथापश्राद्धार्थमाह–'आ<del>पूरियं-</del> | मी'त्यादि सुगमा, नवरं 'सर्वत्रे'ति सर्वपक्षान्तरेष्यिति गाथार्थः ॥३९१॥ तदिदानीमनादेशदूषणं साक्षादाह—'न' इत्यादि । न केव-कतिमागे कतिमागो भवति भाषायाः ११ इत्येतद् व्याचिच्यासुराह—'होई' त्यादि । 'लोकस्य' चतुर्शास्जुबाहन्यस्य 'भवति' स-एव भागः, कदेत्यत आह-प्रथमद्वितीयसमययोः, भजना तु शेषसमयेषु, इयमत्र भावना-त्रिसामयिकव्याप्तौ प्रथमसमये चतुःसम्य-यतः-द्वितीयसमय एव चतस्रुष्विप दिश्च पराघातसामध्यिनमन्थानसिद्धिस्तद्नन्तरं च व्याप्निरिति गाथार्थः ॥३९२॥ ननु च यथा उक्तं च सत्रकृता, ज्याख्यानतोऽर्थप्रतिपत्तिः 'मतं च दंडिम्म, जह्र'ति नतु तथापि त्रिभिराषूर्येत इति स्यात् , किं कारणिमित्याह— लिसमुद्यातभन्नचा चतुःसमयापूरणं सैद्धान्तिकाः क्षन्तुमहंन्ति, किमिति ?, यतः तत्र न प्रथमसमये 'छिहिसि मीसयसवणं लब्भह्', ग्यासों च प्रथमद्वितीययोः, त्ततीये तु सकलनाडीभरणात् संख्येयभागे संख्येयभागः, पश्चसामिषिकव्याप्तौ तु प्रथमद्वितीयतृतीयेषु = % % % =

ऊर्ध्वाधो दण्डमात्रमेव निस्जाति, कर्म वा स्वभावो वेति, शब्द्द्रव्याणां तु अनुश्रेणिगमनपराघातस्वभावमात्राद्न्यो न हेतुरस्तीति गा-जिनसमुद्घातः पराघातेऽसत्यपि चतुःसामियकः, एवमयमपीत्येतदाशङ्गयाह—"जङ्णे'त्यादि, जैने पराघातो नास्ति, स्वरूपेणापूर-णाद्, येन कारणेनैवं तेन 'चउसमयो सो होउ, सजीवजोगो य'ति, यतश्रासौ सजीवयोगः-सकर्मजीवन्यापारः तेन चतुःसमयः क्रम-श्रीतत्वात्, 'वा' इत्यथवा तत्र जैनसमुद्घाते चतुभिः समयैभविति, भवेत् 'हेतुः' कारणं 'इच्छा' एवमेव तस्येच्छा स्याद्येनाद्यसमय

थार्थः ॥३९३॥ अचित्तमहास्कन्धे कस्मात् प्रथमसमयानन्तरं कपाटमात्रमित्यत आह—-'खंधोऽची'त्यादि प्राय उक्तार्थेनेति॥३९८॥

गापि च युक्तिक्षमं, सर्वतोऽनुश्रेणिगमनभाजामेकतोदिककं गच्छतां युक्त्यभावात्, वक्तुमुखप्रेरणानुक्र्ल्यं चेत्, तन्न, तेषामाकाशपट-त्तदुक्तं भवति-ऊर्ष्वेदिशा अतिरभसेन दण्डं करोति, द्वितीयसमये तु तत्र मन्थानमधोदिशि च दण्डमतितरलत्वात्, तृतीये तदन्त-मइ-पन्ना-मिणिबोहिय-बुद्धीओ होंति वयणपद्धाया । जा उग्गहाइसण्णा ते सन्वे अत्थपद्धाया ॥३९८॥ ऽस्थानां प्रयमाणत्वात्, तत्र च षड्दिशमनुश्रेणिसद्भावात्,अपिच एवं चतुविश्रेण्यनुकूलावस्थाने विश्रेणीगमनप्रसङ्गेऽपि स्यात्, तथा अनादेशान्तरमेव पूर्वपक्षीक्रवेनाह— 'एमे' इत्यादि । अन्ने भणंति 'आदिसमये' प्रथमसमये एक्नदिक्कं दंडं क्रत्वा चतुभिः पूर्यति, ालापूरणामिति, आह—साध्न्येवेयं कल्पनेति, तन्न, यतः—'तंपि'ति तद्प्येवं परिकल्पनं नागमक्षमं, क्वचिद्शुतत्वेनानाषेत्वात्, चतुःसमयानियमश्र पडहादिशब्दानां, वक्तुप्रयत्नाभावादिति गाथार्थः ॥३९५॥ तदेवमाभिनिबोधिकं तत्त्वतो भेदतश्र चितं,इदानीं हैहा अपोह बीमंसा, मम्पणा य गवेसणा। सपणा सई मई पण्णा, सब्बं आभिणिबोहियं ॥३९६॥ (नि० १२) होइ अपोहोऽवाओ सई धिई सब्बमेब मइ पण्णा । ईहा सेसा सब्बं इदमाभिषाबोहियं जाण ॥ ३९७॥ सन्वं वारिभणिबोहियमिहोग्गहाइवयणेण संगहियं। केवलमत्थविसेसं पइ भिन्ना उग्गहाईया ॥३९९॥ उग्गहणमोग्गहोत्ति य अविसिष्टमवग्गहो तयं सन्वं। ईहा जं मइचेहा मइवावारो तयं सन्वं ॥४००॥ र प्यायतो नानादेशजविनेयजनानुग्रहाथै चर्चयनाह सत्रकारः-1184311

विमर्पः' अपायात् पूर्वं ईहायात्रोत्तरत्र शङ्घधमी घटन्ते

अवगमणमवाडिति य अत्थावगमो तयं हवइ सब्वं। घरणं च धारणिति य तं सब्वं घरणमत्थस्स ॥४०१॥

इंहे'त्यादि, ईहनमीहा-सद्ध्यमिलोचनं, अपोहनमपोहो निर्णयः, '

अपायो येन वनीते अतः अथिवगमस्तत्सर्वमवग्रहेहाथारणादि वनीते, तथा घरणं धारणेतिकृत्वा, चौ पूरणाथौं, अतः तद्वग्रहादि सर्वे ॥ ्री रणं-प्रागुपळब्घप्रत्यभिज्ञानं, मननं मतिः कथश्चिद्रथ्पिरिच्छिताविष अपूर्वेह्दस्मतर्थमोह्योचनरूषा बुद्धिः, प्रज्ञानं प्रज्ञा-विशिष्टतरक्षयो- | ६ | प्रामाहितप्रभूतवस्तुगतयथावस्थितधमिलोचनरूषा मतिरेवेत्यर्थः । एते विशेषाः, सामान्यमाह-सर्वेमेतदाभिनिवोधिकमिति गाथार्थः | ॥ ३९६ ॥ अतो यद्यद् अभिषीयते तदाह—'होइ'इत्यादि, सुगमा, नवरं मित्रज्ञे सर्वमेच मित्रज्ञानं, शेषमेदास्त्वीहा, सर्व चैत-त्वात्, पङ्कजवचनेनेव नीलोत्पलोत्पलमुणालनालनालिककल्हारकमलाद्यः, सर्वत्रान्वर्थाविशेषात् ॥ ३९९ ॥ तथा चाह—'उज्ज- | हण'मित्यादि, अयमत्र भावार्थ:-अवग्रहणमवग्रह इतिकृत्वा यथाऽसौ सामान्यस्य तथेहाद्योऽपि यस्य यावतश्रार्थस्य ततः अ-विसिद्धं सबै सामान्येन 'त्नयं' ईहादि सन्वमवग्गहोत्ति स्थितं, एवं ईहा द्वितीयो मतिमेदो यत्-यसान्मतिचेष्टारूपो बर्नेते, अतो म-तिन्यापारः, तत्रावग्रहादि सबै वर्नेते, सबै तदीहा बर्नेत इत्यिमिमाय इति गाथार्थः ॥४००॥ तथा—-'अवगमण'मित्यादि, अवगमनं बाचकत्वात्, यास्त्ववग्रहादिसंज्ञाः सर्वेऽर्थपयिषाः, अथवा सर्व एवाभिलापा वचनपयिषाः, इतरे त्वितरे सर्वेवस्तूनां, एवं मतावपीति 'सन्बं आभिणिबोहियं संगहियं'ति समस्तं मतिज्ञानमाक्रोडितमित्यर्थः, कया ? चेत्, डच्यते-'गुणसंज्ञ्या' अन्वर्थसंज्ञ्या बचनन्छु-न्मतिज्ञानात्र मिद्यते, बचनार्थपर्यायत्यादिति ॥ ३९७ ॥ तथाहि— 'मती'त्यादि, मत्यादिवचनचतुष्टयं बचनपर्यायाः सम्पूर्णंबस्तु-त्पत्येतियावत् , सा चेयम्-अवग्रहणमवग्रहः, तथाहि-सामान्याथांवग्रहयचनेनेहाषायधारणाः संगृहीताः, मतिचेष्टाषायाविच्युतिरूष्-विशेषाव० 😿 इति विमर्षः, मार्गणा त्वन्वयधर्मप्रार्थना, 'गवेषणा' हेयधर्मप्रार्थना, संज्ञानं संज्ञा व्यञ्जनावप्रहादुत्तरकालभावी प्रत्ययः, स्मृतिस्तु स्म-गायार्थः ॥ ३९८ ॥ 'सब्बं वे'त्यादि, अथवा इह-अस्मिन् प्रस्तावेऽवग्गहादिवयणेणंति प्रथक्ष्यगवग्रहादीनामन्यतमेनापीति 1184311

वर्थसंज्ञाऽविशेषात् , केवलं-नवरं अत्थविसेसं पति-अर्थविशेषापेक्षया रूहिमङ्गीकृत्य एकद्रव्योपदेशनीं संज्ञामङ्गीकृत्येतियावत् मिन्ना-थारणा, कुतः १-तेषु यतो 'थरणमत्थस्स अत्थि'त्ति वक्तसेसो, अतोऽभ्यधायि-सन्वं वाऽऽभिणिबोहियमिहोग्गहादिवयणे संगहियम-'तं युणे'त्यादि, तत् पुनरामिनिवोधिकज्ञानं 'चतुविधं' चतूरूपं, किं स्वरूपतो १, नेत्याह—'ज्ञेयमेदतः' उपाधिमेदात्, किमि-उच्यते, स चौघादेशी विशेषादेशश्च, तत्र 'ओहादेसेण' सामान्यादेशेन सर्वद्रन्याणि धर्मास्तिकायादीनि 'जानाति' अवबुध्यते, यथै-गाथार्थः ॥ ४०३ ॥ एवम्–'खेत्त'मित्यादि, स्विषया भावनीयं, किमित्येतावदेवेत्यत आह—'जं नेयं एवइयं'ति गाथार्थः ॥४०४॥ नेक्रुपम्तैयः अवग्रहाद्यो भवन्ति, पङ्कजबदिति प्रथमगाथायाः पौर्वापयथिः ॥४०१॥ यदुक्तं सत्रकारेण-'तं समासओ चउन्विहं त्यत आह-तेन यड्-यस्माद् 'उपयुक्तः' अपितान्तःकरणो मतिज्ञानी 'सबै' निरवशेषं द्रच्यादि, किविशिष्टमित्याह-'चउ टिबहं' चतुभेदं 'मुणित' जानीते, कथमित्याह-'आदेसेण'ति गाथार्थ: ॥४०२॥ कोऽयमादेशो नामेत्यत आह--'आदेस' इत्यादि, आदेश इति प्रकार वमेवंविशिष्टो धर्मास्तिकाय इत्येवमादि, द्वितीयप्रतिषेधमाह-न पुनः सर्वभेदेन 'न उ सब्वपज्जवेहिं'ति वचनात्, केविलिगम्यत्वादिति आएसोति व सुत्तं सुओवलद्वेसु तस्स महनाणं। पसरइ तन्भावणया विणावि सुत्ताणुसारेणं॥४०५॥ तं पुण चडिविद् नेयमेयओ तेण जं तदुवडतो । आदेसेणं सब्वं दब्वाइ चडिवहं सुणइ ॥ ४०२ ॥ आएसोति पगारो औहादेसेण सन्बदन्बाई। धम्मिरिथआइयाई जाणइ न उ सन्बभेएणं ॥४०३॥ खेतं लोगालोगं कालं सन्बद्धमह्य तिविहंति। पंचोदङ्याईए भावे जं नेयमेवङ्यं ॥४०४॥ णान'मित्येवमादि अथवमाह— 1184811

'आएसो' इत्यादि, अथवा आदेश इति सत्रं तेन सत्रादेशेन आभिणिबोहियनाणी सन्वद्न्यां जाणाइ, ण उ सन्वभेदेणं, आह—यदि 🖟 🖟 विज्यादितो संतप्यपरूवणया द्व्वपमाणं च खित्त फुत्तणा य । काळो य अंतरं भाग भाव अप्पाबहुं चेव ॥४०६॥ (ति. १३) क्षत्रादेशेन कथमाभिनिवोधिकज्ञानेनेति, उच्यते, ननूक्तं प्राक् , किम्रक्तमित्यत आह—'मुओवलद्रेमु तस्स मतिणाणं' कियाकलापादिषु | एगिदियजाईओ सम्मामिच्छो य जो य सन्बन्न्। अपरिता य अभन्वा अचरिमा य एए सया सुण्णा ॥४११॥ प्रसरित, तद्घावनया विनापि सत्रानुसारेणेति गाथार्थः ॥ ४०५ ॥ तदेवमिदं तत्त्वादिभिनिंक्ष्येदानीं नवभिरन्नयोगद्वारैरन्यथा निरूष-भासगपरित्तपज्जत्तसुहुमस्तण्णी य भविय चरमे य । युञ्चपडिवन्नए वा पडिवज्जंते य मम्गणया ॥४१०॥(ति. १५) वियला अविसुद्धलेसा मणपज्जवणाणिणो अणाहारा। अस्सपणी अणगारोवओगिणो पुन्वपहिवज्ञा ॥४१२॥ सत्पद्मरूपणता, गइ-इंदिए य काए जोए वेए कसाय-लेसासु । सम्मत्तनाणद्ंसणसंजयउवओगआहारे ॥४०९॥ (नि॰ १४) सेसा पुरुवपवण्णा नियमा पडिवज्जमाणया भइया । भयणा पुरुवपवण्णा अकसायावेयया होति ॥४१३॥ संतिति विकासाणं एयस्स पयस्स जा परूवणया । गङ्याइएसु बत्थुसु संतपयपरूवणा सा उ ॥४०७॥ जीवस्स च जं संतं जम्हा तं तिहिं तेसु वा पयति। तो संतस्स पयाइं ताइं तेसुं परूवणया ॥ ४०८॥ 'संतापदे'त्यादि, तत्र प्रथमद्वारं 'संतपद्परूचणयति,' सच तत्पदं च सत्पदं तस्य मरूपणा २ तद्भावः

= 3 3 3 साऽस्य कर्नेच्या, केषु १-गतिमाईष्मु गतिद्वारेष्मिति बङ्यति, यद्दा सद्विषयं पद्मिति शेषं प्राम्बत्, खरिषणणपद्प्ररूपणाऽप्यस्तीति इह स्वस्थान एव पूर्वमतिपन्नप्रतिपद्यमानापेक्षयाऽल्पबहुत्वचिन्ताधिकारादिति द्वारमाथार्थः ॥ ४०६ ॥ साम्प्रतमाद्यद्वारच्यासिये-दमाह—'संतंती' त्यादि गतार्था ॥४०७॥ 'जीवस्स चे' त्यादि। अथवा 'जीवस्य' निहिष्टस्वरूपस्य यत्सत् आभिनिवोधिकं नामेत्य-। मनागमनमतिषेधात् । 'फुसणा य' कियत् क्षेत्रं मतिज्ञानिनः स्पृशनित १, क्षेत्रस्पर्शनयोः कः प्रतिविशेष इति चेत्, उच्यते, एकस-भिमायः, तत् यस्मानैगेत्यादिभिः करणभूतैस्तेषु वाऽधिकरणभूतेषु 'पद्ति'ति पद्यते गम्यतेऽनुगम्यत इतियावत्, ततः किमित्यत आह-'तो'ति तस्मात् 'संतस्य' सतः पदानि तानि सत्पदानि तेषु प्ररूषणता सत्पद्प्ररूषणतेति ॥३०८॥ आह च--'मत्ती' त्या-अत्र व्यवहार्गनेश्रयो, तत्र च सङ्ग्रहणम् । अथवा सन्ति च तानि पदानि च-गत्यादीनि सत्पदानि तैष्वस्य मरूपणतेति सत्पद्गरूषणता, प्रथमं द्वारं, तथा मप्रदेशः, चः प्राप्तत्, कालश्च स्थित्यादि, तथा अन्तरं प्रतिषन्यादौ, तथा 'भागः' मतिज्ञानिनः शेषज्ञानिनां कतिमागे वर्तन्ते इति, तथा 'भावः' कास्मन् भावे एते वर्तन्ते इति, तथाऽल्पबहुत्वं चाल्येयं मतिज्ञानिनां, भागद्वारादेवायमथीं लब्ध इति चेत्, तन्न, दि । तत्राभिनिवीधिकमस्ति नास्तीति, उच्यते, अस्ति, यद्यस्ति क्वास्ति , 'गति'नि गतौ, सा चतुविधा नारकतियंग्नरामरमेदात्, त्तस्याभिनिनोधिकस्य पूर्वप्रतिपन्ना विद्यन्ते, तैरस्या अशून्यत्वाभिधानात् , "आभिनिनोहियनाणी णं भेते! नेरहए" एवमादिवचनात्, ातिज्ञानिद्रव्यप्रमाणं चाख्येयं, कियन्त्यस्मिन् त्रेलोक्ये तानि १, कियन्तो वैकसमये मतिज्ञानप्रतिपत्तार इति, चः सम्ज्ञचयार्थः, खिन्त'मिति कियति क्षेत्रे इदं सम्भवति १ तत्र वस्यति—"सत्तोवरिं अहे पश्च", किमित्यघः पश्च १ इति चेत सम्यग्दछेः सप्तमीतो मतिषद्यमानकांस्त्वङ्गीकृत्यानियमो विवक्षितकाले न्यभिषाराद्षि, कोऽनयोधिशेष: १ इति चेत्, उच्यते, ||S48||

व्यवहारस्य प्रतिपद्यमानकोऽन्तभृहूत्, इतरस्य त्वेकं समयं, शेषसमयेषु पूर्वप्रतिपन्न एवेति, 'इंदिए य'ित इन्द्रियाण्यधिक्रत्येदं स- \iint मतौ सत्प-तूभयप्रतिषिद्धसास्य क्षायोपशमिकभावानाधारत्वात्, मत्यज्ञानश्रुताज्ञानविभङ्गज्ञानवन्तस्तु विवक्षितकाले प्रतिषद्यमानका भवन्ति, त-न चेत्थं प्रतिपन्यनवस्थेत्यनन्तरं पूर्वप्रतिपन्नकत्वसद्भावात् । 'नाणे'ति नाणं पंचविहं मतिश्रुतावधिमनःपयिषेकेवलमेदात् , अत्राप्याह वेदाः-होपुंनपुंसकारुयाः, समुदितेषु पञ्चन्द्रिया इव । कषायाः क्रोधाद्यः, पुनरेकैकश्रतुर्धा-अनन्तानुबन्ध्यप्रत्यान्यानामघेयप्रत्या-सम्यक्त्वमतिपत्तिममये च सम्यक्प्रतिपत्तेः, कियाकालिनिष्ठाकालयोरभेदात्, भेदे च कियाभावाविशेषात् पूर्ववद्रस्तुतोऽनुत्पत्तिमसङ्गात्, अत्र व्यवहार्गनेश्रयौ, तत्र व्यवहारस्य सम्यग्द्यष्टिः पूर्वप्रतिषत्रो, न प्रतिषद्यमानकः, सम्यक्त्वमतिश्रुतानां युगपल्लाभभावात् आभिनि-ज्यते, तान्येकादीनि पञ्चान्तानि, तत्रास्य पञ्चन्द्रिया नियमतः पूर्वप्रतिषन्नाः सन्त्येव, इतरे तु भाज्या नारका इबेति भावना, चतुक्ति-द्वीन्द्रियास्तु पूर्वमतिपन्नाः सम्भवन्ति, नतु प्रतिषद्यमानकाः, श्रवणाभावात्, एकेन्द्रियास्तूभयप्रतिषिद्धाः, एतेषां गत्यन्तभविऽषि मे-देनोपन्यासः इन्द्रियविशेषोपाधिभेदाद् , एवं सर्वत्र भावनीयं । 'काय' इति पृथिबीकायो यावत् त्रसकायः, त्रसकाये पञ्जन्दियेष्विब, शेषका-ल्यानावरणसञ्ज्वलनभेदात, आधेष्वेकेन्द्रिया इव, संक्रिष्टपरिणामत्वात्, द्वादशसु पञ्चेन्द्रिया इव । 'छेस्सा य'ति षड् लेश्याः क्र-व्यवहार:-मतिश्रुतावधिमनःपयोपज्ञानिनः पूर्वप्रतिपन्ना एव, नतु प्रतिपद्यमानकाः, मत्यादिलाभस्य सम्यग्द्शेनसहायत्वात्, केवली ोधिकप्रतिपन्यनवस्थानाच, इतरस्य पूर्वप्रतिपन्नः प्रतिपद्यमानकश्च सम्यग्दष्टिः, आभिनिवोधिकलाभस्य सम्यग्दर्शनसहचरितत्वात् ब्णाद्याः, तत्रोपरितनीषु पश्चन्द्रिया इव,आदासु विकलेन्द्रिया इव। 'सम्मत्त'ति सम्यग्दष्टिः, किं पूर्वे प्रतिपन्नः प्रतिपद्यमानको वेति, ष्वेकेन्द्रियेष्विवेति । योगा-मनोवाककायलक्षणाः, तत्र समुद्तिषु पञ्चन्द्रियेष्विव, केवलकाययोगे त्वेकेन्द्रिय इव अन्यत्र कार्मणात् ।

🕵 🛭 त्यतिपत्तः, नत्वितरे, तेषामज्ञानित्वात् , निश्चयनयमतेन तु मतिश्चताबधिज्ञानिनः पूर्वप्रतिषन्ना नियमतः सन्ति,प्रतिषद्यमाना अपि,सर्वत्रा- 🛮 🕅 |मतौ सत्प-दर्शनिनस्तु प्राक्त्रतिपन्ना एव, केविलिनस्तु उभयविकलाः। 'संज्ञय'ति संयतः प्राक्प्रतिपन्न एव। 'उचओग'नि, स साकारोऽनाका-| स्थ, साकारोपयोगिनः पूर्वप्रतिपन्ना नियमतः सन्त्येव, इतरे तु भाज्याः, अनाकारोपयोगिनस्तु प्राक् प्रतिपन्ना एव । 'आहार'नि पयोगे च लब्द्ध्युत्पत्तिप्रतिषेघात्, उक्तं च-'सब्वाओ लद्धीओ सागारोबयोगोबङ्चस्स उप्पड्जंति' बक्ष्यते चोपयोगद्वार एतदिति,अवधि-मेमुखे सति ज्ञानाभ्युपगमात् सम्यग्द्रशनसहचारित्वात् मत्यादिलाभस्य िकयाकालनिष्ठाकालयोरभेदात् , मनःपयित्रानिनस्त प्वेप्रतिप-द्रमेतत्, चक्षदंर्शनाचक्षदंर्शनोपयोगं त्वङ्गीकृत्य पूर्वप्रतिपन्ना एव सन्ति, नेतरे, विरुद्धत्वात्,विरुद्धत्वं चास्यानाकारोपयोगत्वाद् अनाकारो-| आहारकाः पूर्वप्रतिपन्ना नियमतः सन्ति, इतरे भाज्याः, अनाहारकास्त्वपान्तरालगतौ पूर्वप्रतिपन्नाः सम्भवन्ति, न त्वितरे । 'भास-लाः । 'परित्त'इति परीताः-प्रत्येकश्ररीरिणस्ते प्राक् प्रतिपन्ना नियमतः सन्तीतरे तु भाज्याः,साथारणास्तूभयविकलाः।'पज्जत्त'ति, | ये. पूड्डाभुः, प्याप्तिमिः, प्यपितास्त नियमतः पूर्वमतिपनाः, इतरे तु भाज्याः, अपयपित्रकास्तु षट्पयपिथपेक्षया पूर्वप्रतिपनाः सम्भवन्ति, | नित्वतरे । 'खुड्डम'त्ति, सक्ष्मा उभयविकलाः, बाद्गाः पूर्वप्रतिपनाः सन्ति नियमादितरे तु भाज्याः । 'सिणिण'त्ति, तत्रेह दीर्घका-निगंति भाषालिङ्यमंतो भाषकास्ते भाषमाणा अभाषमाणा वा पूर्वगतिपन्ना नियमतः सन्ति, इतरे भाज्याः, तछ्छिङ्यज्ञून्याश्रोभयविक-चक्षरचक्षरविकेषकमेदात्,तत्र ये चक्षदेशनितोऽचक्षदेशिनितश ते दर्शनलेडियमङ्गिकत्य पूर्वप्रतिपन्नाः सन्त्येव, इतरे तु भाज्या इत्यविरु-| प्रतिपत्तिकियाकाले मत्याद्यज्ञानाभाषात् कियाकालनिष्ठाकालयोश्च भेदात् अज्ञानभावे च प्रतिपत्तिकियाऽभाषादिति। 'दंस्पणं'ति,तचतुद्धाँ ∫ न्ना एव,न प्रतिषद्यमानकाः,तस्य भावयतेरेवोत्पत्तेः,केविलिनां तूभयाभाव इति, मत्याद्यज्ञानवन्तस्तु न पूर्वप्रतिषन्ना नापि प्रतिषद्यमानकाः

नियोधिकजीबद्रुच्यप्रमाणं निरूप्यते-तत्र विवक्षितकाले प्रतिपत्तिमङ्गिकृत्य-सिय सन्ति सिय ण, जइ संति जहनेणं एक्को वा दो | ज्ञानिनः शायोपश्रमिके मावे । 'अप्पाबहुं चेव'ित, इह ह्याभिनिबोधिकज्ञानप्रतिषद्यमानपूर्वप्रतिषत्रकापेक्षयाऽल्पबहुत्विमागोऽय-द्धिकाः सामान्या एते संज्ञिन इव, अभवसिद्धिका उभयज्ञून्याः । 'चरमे'नि चरमो भवो भविष्यति येषां ते अभेदोपचाराचरमास्ते पूर्व- | परित्यक्तेनोत्पन्धुद्दर्भनात् , 'फुस्तणा' यत्रावगाहस्तत् क्षेत्रं स्पर्शना तु बहिरापि परमाणोरिव । 'कालो य'ति तत्रोपयोगमङ्गीकृत्य एकस्यानेकेषां चान्तभ्रहूर्तं कालो भवति जघन्यत उत्कृष्टतश्रेति, लर्डिय त्वङ्गीकृत्यैकस्य जीवस्य जघन्येनान्तभृहूर्तं 'उक्कोसेणं छाबहि-सागरा विसेसाहिया दोवारे विजयाइसु गयस्सऽहवा तिन्निऽच्चुए' इत्येवमादि,तत ऊर्ध्वमप्रच्युतेनैवापवर्गः,नानाजीवांस्त्वङ्गीकुत्य सर्वका-॥ तिन्नि वा, उक्कोसेणं खेनपलिओवमासंखेजतिभागी, एवं पुन्यपिडवन्नाइं जहन्नेणं उक्कोसेणं सो चेव समिहिओ, दारं । 'खेत्तं'ति नानाजीवानङ्गिक्रत्य सर्व पव मतिज्ञानिनो लोकासंच्येयभागवृत्तयः,एकजीवस्तिलिकागत्योध्वंमनुत्तरसुरेषु गच्छन् आगच्छन् वा सप्तच-| लिकोपदेशेन संज्ञिनोऽभिगृद्यन्ते, ते च बादरवत्, असंज्ञिनस्तु प्राक्प्रतिपन्नाः सम्भवन्ति सास्वादनाः, न त्वितरे । 'भच'नि भवसि- | गतिपन्ना नियमतः, इतरे माज्याः,अचरमा उभयविक्रताः,उत्तराढ्रं न्याक्यातमेवेति कृता सत्पद्मरूपणेति, द्वारम्। अधुनाऽऽभि- | नानापेक्षया त्वन्तरालामाव इति । 'माग'इति मतिज्ञानिनः शेषज्ञानिनामज्ञानिनां चानन्तभागे वर्तेन्त इति । 'माब'त्ति, इमे मति-लमेवास्ति आभिनिवोधिकाधाराऽशून्यत्वाब्लोकस्य । 'अंतरं'ति एकजीवापेक्षयाऽन्तरं जघन्यतोऽन्तर्भृहुनै, लड्घेदं संत्यज्य भूयोऽपि हंशभागद्यतिः, अधस्तु पष्ठप्रथिच्यामुत्पद्यमानः उद्दर्तमानो वा पञ्चसु सप्तभागेष्विति, सम्यग्दप्रेषः सप्तम्युपपातीद्वतैनाऽयोगात् , प्रापणात् , क्षयोपशमबैचित्र्यात् , उत्क्रष्टस्तूपार्धपुद्रलपरावतीः, कस्यचिद्ाशातनादिबहुलत्वात् , उक्तं च—''तित्थयरपवयणसुय''मित्यादि,

10 W X पवार्थः ॥४०९–१०॥ साम्प्रतं येषु स्थानेषु न सन्ति तान्युपोद्धरयञाह—'एगिनिदेये'त्यादि, एकेन्द्रियः एकेन्द्रियजातीयः,कायद्वारे प्रथि-च्याद्यः, तथा 'सम्मामिच्छो य जो य सन्वण्णु'ति, गतौ सिद्ध इन्द्रियद्वारेऽतीन्द्रियः कायादिद्वारेष्वकायः अयोगः अलेश्यः केवल-अध्यित्वात्।।४१२॥ 'सेसा' इत्यादि, येषाः —उक्तव्यतिरेषिणो नारकाद्यो गत्यादिष्विति सामध्यदि गम्यते, प्रबंगतिपन्ना नियमतः सन्त्ये-मजनया, एतदुक्तं भवति-उपशान्तक्षीणवीतरागौ प्राक्पतिषन्नौ न केवलीति भजनेति गाथार्थः ॥ ४१३ ॥ यदुक्तम्-'सम्मननाण-मित्यतः सद्भावे सति सर्वस्तोकाः मतिषद्यमानकाः, इतरे तु जघन्यपदिनस्तैभ्योऽसंक्येयगुणाः, उत्कृष्टपदिनस्तु विशेषाधिका इत्यव-ार्वदा शून्या अनेनेति माथार्थः ॥४११॥ 'विचला'इत्यादि, गताथा ॥४१२॥ नवरमनाकारीपयोगिनो न प्रतिपद्यमानकाः, अस्य ज्ञानी केबलद्रशनी नोसंयतो नोपरीतो नोपयप्रिको नोसङ्मो नोसंज्ञी नोमन्यो, यश्रापरीचोऽभन्योऽचरमश्रेते-एकेन्द्रियाद्यः 'सद्रा' ा,प्रतिपद्यमानकास्तु भाज्याः, 'भचणे'त्यादि पच्छद्धमस्यायमर्थः,अकषाया अवेदका ओघिकाः पूर्वप्रतिपन्नाः खल्बस्य भवन्ति,कथं १ ववहारमयं जायं न जायए भावओं क्यघडों ब्व। अहं चे क्यंपि कजाइ कजाउ निचं न य समत्ती ॥४१५॥ नैच्छइओ नाजार्य जायअभावत्तओ खपुप्फं व । अह च अजायं जायइ जायड तो खरविसाणंपि ॥४१८॥ सम्मत्तनाणरहियस्स नाणमुप्पज्जइति बबहारो । नेच्छइ्यनओ भासइ उप्पज्जइ तेहिं सहिअस्स ॥४१४॥ किरियावेफ्छं चिय पुरुवमभूयं च दीसए होंतं। दीसइ दीहो य जओ किरियाकालो घडाईणं ॥४१६॥ नारंभे चिय दीसइ न सिवादद्वाए दीसइ तदंते। इय न सवणाइकाछे नाणं जुतं तदंतिम ॥४१७॥ रंसणे त्येवमादि, अत्र नयविचारः, तौ च द्रौ-व्यवहारनिश्रयौ, तत्र--

||S&0||

निचिकिरियाइदोसा नणु तुछा असह फहतरगा वा। पुरुवमभूयं च न ते दीसह किं खरविसाणंपि १ ॥४१९॥ कालयोभेदात् , इतरं प्रति का वार्तेत्याह-नैश्रयिकनयो भाषते-'उत्पद्यते' प्रस्यते ज्ञानं, किंविशिष्टस्येत्यत आह-ताभ्यां सम्यक्त्वज्ञाना-म्यां 'सहितस्य' युक्तस्य, सम्यग्द्दषेरित्यर्थः, सत्कार्यवादितया सम्यग्द्दिप्रतिषन्यभ्युपगमादिति समुदायार्थः ॥ ४१४ ॥ अवयवार्थ-ानमुत्पयते' ज्ञानं प्रस्यते इति-एवं व्यवहारो नयः प्रतिषद्यते, असत्कायेवादितया मिथ्याहष्टिप्रतिषन्यभ्युपगमात् क्रियाकालनिष्ठा-अन्ति चिय आरद्धो जह दीसह तिम चेब को दोसी?। अक्यं व संपइ गए किह कीरइ किह व एसिम ?॥४२२॥ कों व सवणाइकालो १ उप्पाओ जिम्म होज्ज से नाणं। नाणं च तदुप्पाओं य दोऽबि चरिमिम्म समयमिम ४२६ पइसम्उप्पणाणं परोप्परविलक्षणाण सुबहुणं। दीहो किरियाकालो जइ दीसइ किंत्य कुंभरस १ ॥४२०॥ सम्मते'त्यादि, सम्यक्त्वं च ज्ञानं च सम्यक्त्वज्ञाने ताभ्यां रहितः-ज्ञन्य इति सम्यक्त्वज्ञानरहितो, मिथ्याद्यधिरित्यर्थः, तस्य मह—'अवहारे'त्यादि, व्यवहारनयमत्मिदं—यदुत 'जायं'ति, जातं—भूतं कृतमुत्पन्नं न जायते, नोत्पद्यत इत्यर्थः, एषा प्रतिज्ञा, हेतुमाह-'भाचओ'नि विद्यमानत्वात्, दृष्टान्तमाह-कृतघटवत् १, व्यतिरेकेण त्वकृतघट उदाहरणं, विषक्षे बाथामाह-'अह चे'ति अथ अण्णारंभे अण्णं कह दीसह जह घडो पडारंभे?। सिवकादओ न घडओ, किह दीसइ सो तदद्वाए ?॥४२१॥ उप्पाएऽवि न नाणं जइ तो सो कस्स होइ उप्पाओ ?। तिम य जइ अण्णाणं तो नाणं किम कालिमिन १॥४२५॥ को चिरमसमयमियमी १ पढमे चिय तो न कीर एक कजं। नाकारणंति कज्जं तं चेवं तिम से समए ॥४२४॥ पइसमयकाजकोडीनिरविक्लो घडगयाहिलासोऽसि।पइसमयकाजकालं थूलमइ।घडमिम लाएसि॥४२३॥

> || || ||

डक्यते—उपलभ्यते, विशिष्टावस्थायां द्रध्यते इत्यत आह—'न सिवादद्धाए' न शिवकस्थासकोशकुशूलावस्थायामित्यथेः, यधेवं न र्ष्टच्योऽसाविति तत्र, यतो दृश्यते तद्नते-कुशूळावस्थान्त इत्यभिप्रायः, प्रकृतं भावयत्नाह-'इय' एवं घटादिवस्तुवत् 'न श्रवणादि- | ाटपटादीनां त्वयाऽपीति शेष इति गाथार्थः ॥ ४१६ ॥ तथाहि—'नारंभे चिये'त्यादि, नारम्भ एव-मृत्वननादिष्वेसेवालक्षणे | काले' न प्रत्यहं साधुसमीपश्रवणकाले 'ज्ञानं युक्तं' सम्यक्त्वादि घटते, येन प्रतिषद्यमानकप्रतिपत्तिः साधीयसी स्यात्, उक्तदोषपर्सं 'अभूतं' अविद्यमानं 'दृश्यते' उपलभ्यते 'भवत्' उत्पद्यमानं, पश्राद् घटादीति वाक्यशेषः, इतश्र सज्जायत इति पक्षः क्षतिक्रदित्याह— इति ऋषे,एवमहमपि च-अजातमपि न जायते,अक्रतस्याकरणात्,तथाहि-नाजातं जायत इति प्रतिज्ञा,अभावत्वात् स्वपुष्पवदिति,अयमपि 🖔 चेत्क्रतमपि क्रियते—जातमपि जन्यते ततः 'कज्जउ निचं' जन्यतां सदाकालं, प्रयोगः-विवक्षितसमये तिक्ष्यतां जातत्वात् पाथात्य-'दीसती'त्यादि 'दृश्यते' उपलभ्यते 'दीघों'द्राघीयान्, चो दूषणोद्भावनार्थः, यतः-यस्मात् क्रियाकालो-निर्वत्ताकालो 'घटादीनां' गाड्, किं ताहें १, 'तद्नते' अवणादिनिष्ठाकाले, ज्ञानं युक्तमिति वर्तते,प्रागमावात् पथाच भावात् क्रियाकालनिष्ठाकालयोभेदादिति स्यात् , पूर्वेपूर्वेच्यापारस्याकिश्चित्करत्यात् ४, अपिच–एवमध्यक्षविरोधदोषश्र पश्चमः, कुत इत्याह–यद्-यस्मात् पूर्वे–मृत्पिण्डावस्थायां ट्यवहार: ॥४१७॥ एवमुक्ते—'नेच्छड्ओ' इत्यादि, निश्रये भवी नैश्रयिकः स आह-यथा 'जातं न जायते भावतो कयघडोच्ब' समयवत्, ततश्र नित्यक्रियाप्रसङ्घः २, अत एवाह-'ण य सम्मत्ती' नैव चैवं कार्यपरिसमाप्तिः,तस्य निष्पन्नाभ्युपगमात्, निष्पन्नस्य अपिच-एवं चतुर्थश्रायं दोषः—'किरिये'त्यादि, यदि हि कृतमिप ित्रयते ततो घटे उत्पाधे क्रियायाः-चक्रभ्रमणरूपायाः वैफल्यं च भूयोऽपि क्रियमाणत्वात्, 'कर्यपि कीरइ' इत्यभ्युपगमात् ३, अतः सेयमाभिनिबोधिकप्रतिपन्यनवस्थेति गाथार्थः ॥ ४१५॥

्यं सन्तमिष पश्चान्न भवद् दृश्यते १ येनीच्यते-पुन्यमभूतं च दीसए हुंतं' तीति गाथार्थः ॥४१९॥ न च दीर्घक्रियाकालदर्शनमिवद्य-अत्यन्तामावरूपत्वात् स्वर्गिषाणवत्, विद्यमाने तु पर्यायविशेषापंणात्—पर्यायविशेषविबश्चणात् स्याद्पि कियाच्यपदेशः—अाकाशं कुरु पादं घुछं वा कुविति,नायं खरविषाणो न्यायः समस्तीति, यदि च प्रागभवत् सत्पश्चात् स्यात् ततः कि ते खरविषाणमपि पुन्वअ-नित्पत्तिसाधनं, तस्यान्यविषयत्वात्,तथा च-'पती'त्यादि । समयं समयं प्रति उत्पन्ना प्रतिसमयोत्पन्नास्तेषां,केषामिति चेत्, मु-बाधामाह—अथचेद्जातमति जायते जायतां ततः खरविषाणमपीति,अतः किमुच्यते जातं न जायत इति गाथार्थः ॥४१८॥ अपिच असत्का-|बाहिन्! 'निच्चे'त्यादि । ननु इत्यक्षान्तौ 'आसङ्'ति अविद्यमानस्योत्पत्तौ 'तुल्याः' समानाः, के १ इत्यत आह−निन्यक्रियादिदोषाः कुलालस्यासद्घटकरणे सुचिरेणापि कारकाणां स्वाभिघानताघटनायोगात्, किं तुल्या एव १, नेत्याह—"कष्टतरा वा' दुष्परिहायेतरा वा खननसंहरणपिटकरासभष्ठछारोपणावतारणाम्भःसेचनापरिमदंनअमचक्रमस्तकारोपणम्हरिपण्डांशेवकस्थासकोशकुञ्जादिकायो || |% |%

।'स्येवमादि, तस्य विवक्षितक्रियाकालान्त्यक्षणमात्रोत्पत्तित्वादिति माथार्थः ॥४२०॥ अतः-'अन्नारंभे' इत्यादि । अथवा यहु-

क्तं-'नारंभ' इति,अत्राह-अन्यारम्भेऽन्यब् घटलक्षणं वस्तु कथं दृश्यते १, नैव, किं कारणं १-तस्य ततोऽन्यत्वात् , पटारम्भे घटवत् ,तथा

न्यते, किंविशिष्टानामित्याह-परस्परविलक्षणानां सुबहूनामित्युक्तवत् परिगणनाऽपेक्षयाऽपान्तरालभेदापेक्षया च, दीर्घः क्रियाकालोऽ-

त्तर्भृह्तादिप्रमाणो यदि दृश्यते कुलाले ज्याप्रियमाणे सति तन्ननु 'सिंत्य कुंभस्स'ति किमत्र घटस्यायातं येनोच्यते 'दीसति दीहो

वकाद्यत्पनिक्षणेष्विति गाथार्थः ॥४२१॥ एवं च कुत्वा,अथवा यदुक्तं 'दीसइ तद्ते'नि तदङ्गीकृत्याह-'अंतिचिये'त्यादि । पूर्वा- |

। शिवकाद्यः, आदिशब्दात् मृत्संहरणस्थासकाद्यः परिगृह्यन्ते, न घटोऽभिधीयते, अतः कथं दृश्यतां 'सः' घटः 'तद्द्रायां

द्रमग्जुद्धार्थं, यद्यदन्त आरभ्यते तत्तदन्त एगोपलभ्यते, यथा मृतिपण्डाद्यन्ते कुञ्चलः, मृतिपण्डाद्यन्ते चायमारभ्यते इति तदन्त एगोप-ति समये न कुतं ततः 'गते' इते क्रियाकाले कथं क्रियतां १, कथं वा एष्ये १, तयोधिनष्टानुत्पन्नत्वेनासत्वात्, तथाहि --वस्तु क्रिया-ल्लांड्यन्यरियेति, एवं च क्रियमाण एव कृतः क्रियमाणसमयस्य निरंशात्, अन्यथा 'अक्यं वे' त्यादि, अक्यं 'संपत्ति'न्ति यदि सम्प्र-सम्प्रतिसमयः-क्रियमाणकालोऽनन्तरस्तु कुतकालः, न च क्रियमाणमस्ति अवस्तुत्वात्, अतः खल्बकुतं क्रियंत इति, अत्रेदमसि घृष्ट-ज्यः—तदन्ते हि कार्य क्रियया वा क्रियेताक्रियया वा १, क्रियया चेत् कथमसावन्यत्रान्यत्र च कुतं १, नहि खहिरिषष्यस्य छेदन-विरामे वा क्रियेत तिक्रयानुत्पनौ वा १, क्रियानुन्पनौ चेन्न क्रियते क्ष्यं क्रियाविरामेऽपि क्रियेत १, क्रियानुत्पनितद्विरामकालयो-(थैतोऽभिन्नत्वात, अथवा क्रियाविरामे चेत् क्रियते स प्रागप्यासीदिति कस्मानदैव न क्रतमिति गाथार्थः ॥४२२॥ तत्रैतत्स्यात्-

ध्यायादिक्रियामिरिति। अपिच-यदुक्तं-'नारंभेचिय दीसइ'चि,तत्र ननु यंदारभ्यते तद् इक्यत एव, यद्येवं किं न मयाऽपि इक्यते ?, उच्यते, यतः---'पत्नी' त्यादि । प्रतिसमयभवनजीलाः कार्यकोटचः, कोटीप्रहणमसंख्येयोपलक्षणार्थं, तासु निरपेक्ष इति समासः,

अत्र व्यवहार आह—'को' इत्यादि । यदि सत् जायते ततः कश्ररमसमयनियमो येन प्रथमसमय एव न दृश्यते, विवक्षितकार्यमिति,

सन् घटे गतोऽमिलाषो यस्य स घटगताभिलाषो घटार्थीभूत इत्यभिषायः असि त्वं अतः पतिसमयभाविकायेकालमसम्बद्धं स्थूर-

मतित्वात् घटे लगयसि, नाद्याप्युत्पद्यते इत्यभिषायात्, यदुत्पद्यते तस्यानवबोधात्,अतो जातं जायत इति प्रक्रम इति गाथार्थः ॥४२३॥

कारणमेवाकारणमिति विरोधः, अक्रियया चेत् सर्वक्रतप्रसङ्गः, कियाविधानानर्थक्यात्, ततश्र तूष्णीमासीनस्य मोक्ष इति किंस्वा-

स्य पलाये च्छिदुपजायते इति भावः, अपिच-एवं क्रियोपरमे क्रतमिति क्रत्वा कियाकालः कार्यस्य प्रत्युत विघहेतुः स्यात् , ततश्र

किसम् समये ज्ञानमस्तु १, अनुत्पादसमय इति चेत्, स प्रागप्यभूदित्युक्तं,अतः कृतं कियत इति गाथार्थः ॥ ४२५ ॥ यचाभ्यथायि | 'इय ण सवणादी'त्येवमादि, तद्धिकृत्याह—'को वे'त्यादि, को वा अवणादिकाल उत्पादो विशिष्टो यसिम् भवेत् 'से' तस्य ओ-कस्योत्पादो भवतु १, किं खरविषाणस्य १, ज्ञानोत्पादसमये वा यद्यज्ञानं, क्रियाकाल एव यदि वस्तु न निष्ठितमित्यर्थः, 'तो' ततः तुर्शानं मतिज्ञानं येनायमुपालम्भः स्यात् १, 'ह्य' हत्येवमादि, यत्तुक्तं 'तदन्तंमि'नि तत्साध्वेव, यतो ज्ञानं च निष्ठा च-तदुत्पा-दश्र-क्रिया च एते द्वे अपि चरमसमये भवतो "भूतियेषां क्रिया सैवे"ति वचनाद् , एतदुक्तं भवति-क्रियाकालनिष्ठाकालयोरभेदात् गाथार्थः ॥ ४२४ ॥ अपिच-क्रियाकालनिष्ठाकालमेद्वादिन् !— 'उप्पायेऽची'त्यादि, उत्पादेऽपि न ज्ञानं-मतिज्ञानं यदि ततोऽसौ | निश्चय आह- नाकारणं कार्यं ग्रस्यते सदा सदसच्यमङ्गात्, ततः किमित्यत आह-तचास्यान्त्य एव समये भवति, नाद्याहिष्वस्तीति उत्पादकाल एव ज्ञानं, न श्रवणादिकाले,नापि तद्विरमे, इति केनोच्यते—'जातं न जायते भावतो कयघडोच्च',ज्यबहारेण चेतु सोऽयं 188811

किमिहाभिणिबोहियनाणिजीवद्व्य प्माणिमगसमए। पडिवज्जेज्जेतु नवा पडिवज्ज जहन्नओ एगो ॥४२८॥ 'मासा' इत्यादि, भाषालिंडधमान् लभते, भवत्यपि प्रतिषद्यमानक इत्यथैः, कस्यामवस्थायामित्याह—भाषयन् अभाषयन् वा, तथा पूर्वप्रतिपत्रको वा भवेत् नियमेन, अल्बिंधके तूभयमपि नास्ति, तस्य प्रथिच्यादित्वादिति गाथार्थः ॥४२७॥ कृता भाष्य-भासासलद्विओ लभइ भासमाणो अभासमाणो वा । युन्वपहिबन्नओ वा उभयंपि अलद्विए नित्य ॥४२७॥ प्रतिपदं दूषित इति गाथार्थः॥ ४२६॥ अथानुक्तं भाषकद्वारमाह— कृताऽपि सत्पदमरूपणतेति ॥ द्रच्यममाणमिदानीम्-

आगमणीप निसिद्धं चरिमाओ एड् जं तिरिक्षेसु । सुरनारगा य सम्महिट्टी जं यंति मणुएसु ॥४३१॥ बेतं हवेज चोदसभागा सत्तोवरिं अहे पंच। इतिआगईऍ विग्गहगयस्स गमणेऽह्वाऽऽगमणे ॥४३०॥ वेत्तपलिओवमासंखभाग उक्कोसओ पबङ्जेला । पुरुवपबन्ना दोस्नुवि पलियासंखेलाईभागो ॥४२९॥ कोट्याचाये 18881

अवगाहणाइरितंपि फुसइ बाहिं जहाऽणुणोऽभिहियं। एगपएसं खेतं सत्तपएसा य से फुसणा॥४३२॥ अहवा जत्योगाहो तं खेतं विग्गहे मया फुसणा। खेतं च देहमेतं संचरओ होइ से फुसणा ॥४३३॥ दो वारे विजयाईसु गयस्स तिन्नऽच्चुए अह्व ताइं। अइरेगं नरभवियं नाणाजीवाण सम्बद्धं ॥४३६॥ होंति असंबेळागुणा नाणाजीवाण बेत्तफ्रसणाओ । एगस्स अणेगाण व डवओगंतोमुहत्ताओ ॥४३४॥ जमसुत्रं तेहिं तओ नाणाजीबाणमन्तरं निष्य । मइनाणी सेसाणं जीबाणमणंतभागिम ॥४३८॥ एगस्स जहन्नेणं अन्तरमन्तोमुह्नतमुक्कोसं। पोग्गलपरिअहदं देसूणं दोसबहुलस्स ॥४३७॥ लद्धीवि जहन्नेणं एगस्सेवं परा इमा होइ। अह सागरीवमाइं छाविंड सानिरेगाइं ॥४३५॥

= 0 0 0 0 0 0 0 0 गेवा पवज्जमाणा असंखगुणिया पवन्नय जहण्णा । उक्कोसए पवज्ञा होंति विसेसाहिया तत्तो ॥४४१॥ मावे खओवसमिए मइनाणं नित्य सेसभावेसु। थोवा मइनाणविङ सेसा जीवा अणंतगुणा ॥४३९॥ ोहऽत्थओं विसेसो भागऽप्पबहूण तेण तस्सेव। पडिवज्ञमाणपडिवन्नगाणमप्पाबहुं जुत्तं ॥४४०॥ अह्वा मइनाणीणं सेसयनाणीहिं नाणरहिएहिं। कज्जं सहोभएहि य अह्वा गचाइभेएणं ॥४४२॥

गनाजीवानङ्गिक्रत्याह—'होंती' त्यादि, पुञ्बद्धं, दारं ॥ 'एगस्से' त्यादि, एकस्य मतिज्ञानिनोऽनेकेषां चोषयोगोऽविच्युत्याऽन्तमु-हुनै एवेति गाथार्थः ॥ ४३४ ॥ लब्धिमङ्गीकुत्याह——लब्धिरपि जघन्येन एकस्येति–एकजीवापेक्षया एवमेवेत्यन्तभृहुन्मेव, अथ परा 1 पुनरन्तर्गेहू नोदासाद्येद् , उत्क्रधतस्त्यन्तरमुपाद्धेपुद्रलपरावनौ मनाग्न्यूनः, तचाशातनादिप्रचुरतयाऽपुण्यभाजः कस्यचिदिति गाथा-॥, प्रतिपनौ तु जघन्येनैक इति गाथार्थः ॥ ४२८ ॥ उत्क्रुष्टत आह—'खेन्ते'त्यादि, युच्चद्रं कण्ठचं, पूर्वप्रतिपत्रकानाह—पूर्वप्रातेपत्र-किमिहे' त्यादि, किमिहाभिनिबोधिकज्ञानपरिणामापत्रानामात्मद्रव्याणां परिमाणमेकैकस्मिन् समये १, उच्यते-प्रतिषद्येरअ आह च-सेसा जीवा तेम्यः अनन्तगुणा इति गाथार्थः ॥ ४३९ ॥ एतच केषांचिन्मतमेव, यत आह—'नेह' इत्यादि, नेहार्थतो वा प्रत्यागच्छत इति गाथाथै: ॥४३०॥ न चाघोऽपि सप्त सम्भवन्ति, यतः—'आगमण' मित्यादि, अपिशब्दाद् गमनमपि, शेषं त्वेकस्य जीवस्य लिंघिरियं 'अहे'त्यादि सोपाद्धा गाथा स्पष्टा ॥ ४३६ ॥ दारं ॥ 'एगस्से' त्यादि, सक्रन्मतिज्ञानमवाप्य त्यक्त्वा कास्तु द्वयोरपि-जघन्योत्कृष्टपद्योः पत्योपमासंस्येयभाग इति गाथार्थः ॥ ४२९॥ दारं ॥ 'खेन्त'मित्यादि, मतिज्ञानं कियति क्षेत्रे र्थः ॥ ४३७ ॥ एवमेकस्य, नानाजीवाँस्त्वङ्गीक्रत्याह—'ज'मित्यादि पूर्वार्द्धं स्पष्टम् । दारं ॥ 'मती'त्याद्यपि पश्चार्द्धम् । दारं ॥ ॥ ४३८ ॥ 'मावे' इत्यादि, पूर्वाद्धे कंठं। दारं॥ 'थोवा' इत्यादि, इह स्तोका मितज्ञानिनः सकलजीवानामनन्तभागपिठतत्वात्, मवेद् १, ऊर्ध्ममिलिकागत्या गच्छतः सर्वार्थसिद्धि,ततो वा प्रत्यागच्छतो मतिज्ञानिनः चतुर्दशमागाः सप्त, अघः पञ्च षष्ठयां गच्छतो स्पष्टम् । नवरं मणुष्मु न,तिरिष्मु इत्यभित्रायः । दारं ॥४३१॥ 'अवगाह्रणे'त्यादि,अथवे'त्यादि, गाथाद्वयं स्पष्टं ॥ ४३२–४३३॥

मेदो लक्ष्यते मागाल्पबहुत्वद्वारयोः, अतः स्थितपक्षमाह-तेनास्यैव-मतिज्ञानस्य अल्पबहुत्वं युक्तं अपौनरुक्त्यात्, केषामित्याह-

%||नताः प्रक्र-श्रुतस्यान काः 'जहनेणं एको वा दोणिण वा तिणिण वा उक्कोसेणं असंखेजाइं'ति सामध्येगम्यं, युनरेभ्यो जघन्यपद्वतिनो ये प्वैप्रतिपन्नास्ते-प्रतिषद्यमानकप्रतिषत्रापेक्षयेत्यर्थः । इति माशार्थः ॥ ४४० ॥ तथाहि—'थोचा' इत्यादि, मतेः सम्प्रति समये प्रतिषद्यमानाः स्तो-र्वार्थे इति भावना, अथवा 'नाणरहिएहिं सह मइनाणीणं कज्जं अप्पाबहुयं' अथ 'उभयेहि य'ित समुचयिषकत्पः, अथवेति-अथवा ऽसंस्वेयगुणिताः बहुत्वात्, पुन्रेभ्योऽपि च उक्कोसपदवत्तिणो पुन्वपडिवन्नया विसेसाहियत्ति गाथार्थः ॥ ४४१ ॥ 'अह्वे'त्यादि, अथवेति स्थितपक्षान्तरमद्शैनार्थः, 'मइनाणीणं सेसयनाणीहिं सह कज्जं अप्पाबहुयं', किं ज्ञानसहितेः१,नेत्याह-'नाणरहिष्हिं' तत्रापि स लक्खणें त्यादि, लक्षणं –अभिनिबुध्यत इत्येवमादि वियानं –अवग्रहादि विषयो – द्रव्यादि अनुयोगद्वाराणि –सत्पदादीनीति, शेषं स्पष्टमिति ॥ समाप्तं मतिज्ञानम् । एतदनन्त्रसुद्धिं श्रुतं तत्मरूपिय्य इति गाथार्थः ॥ ४४३ ॥ तचानेकप्रकृतिस्वभावं, ताश्रेताः— पत्तेयमक्खराइं अक्खरसंजोग जित्या लोए। एवइया सुयनाणे पयडीओ होति नायठ्वा ॥४४४॥ (ति॰ १७) अणुओ पएसबुड्डीऍ भिन्नरूवाई धुवमणंताई । जं कमसो दन्वाई (इह) हवंति भिन्नाभिहाणाई ॥४४७॥ संखिज्ञक्तरजोगा होंति अगंता कहं १ जमभिधेयं। पंचिषकायगोयरमन्नोऽन्नविलक्त्वणमणंतं ॥४४६॥ तेणाभिहाणमाणं अभिधेयाणंतपज्ञवसमाणं । जं च सुयम्मिवि भणियं अणंतगमपज्जयं सुत्तं ॥४४८॥ लक्षणविहाणविस्याणुओगदारेहिं विणया बुद्धी । तयण्तरमुहिंहं सुयनाणमओ परू विस्तं ॥४४३॥ गत्यादि मेदेन यथासम्भवं, तत्र स्तोका मतिमन्तो नरा इत्येवमादि स्वधिया भावनीयमिति गाथार्थः ॥ ४४२ ॥ एवम्— संजुत्तासंजुत्ताण ताणमेकक्षराइसंजोगा। होति अणंता तत्थिवि एक्केक्कोऽणंतपज्जाओ ॥४४५॥ 1188411

'पत्तेय'मित्यादि, एकमेकं ग्रति मत्येकं अक्षराणि-अकाराद्गियनेकमेदमाञ्जि, एतदुक्तं मवति-एकोऽकारोऽष्टादशविधत्तव्यथा--हस्बी दीघें: खितः, एकैक उदाचानुदानस्वरितमेदः,पुनरेकैकः सानुनासिकनिरनुनासिकमेदाद् द्वेधेति, त्रयः षद्का अष्टादश, एनिम-गाथौवार्थः ॥ ४४४ ॥ भाष्यकृदाह—"संज्ञेते'त्यादि, 'ताणं'ति अकारादीनामक्षराणां, किविशिष्टानामित्याह-संयुक्तानां-अन्यस-प्ण (मत्ने) घटकः इत्येवमादि, एतेषां चानन्त्यमभिधेयस्यानन्तत्वादिति गर्भार्थः, किं निष्पयाियाः १, नेत्याह-तत्राप्येकैको द्रिकादिसं-गाथार्थः ॥ ४४५ ॥ सामान्यश्रतिमङ्गीकृत्याह—'संखेज्ज'इत्यादि, नतु च संस्येया अक्षरसंयोगा भवन्ति संस्येयत्वाद् क्षराणामतोऽ-काराद्योऽपि सम्भवतः, तथाऽक्षराणां संयोगाः २, संयोगा झादिसम्बन्धाः, 'याबन्तो' याबत्प्रमाणा लोके, वाब्सयवार्तायामित्यथः, एतावत्यः काः १, 'एतावत्यः' एतावत्यमाणाः 'प्रकृतयः' अंशाः 'श्रुतज्ञाने' श्रुतज्ञानविषया भवन्ति ज्ञातच्याः एतत्स्वरूपं बुभ्रत्सिभिरिति चैतद्,अन्यथा तयोरैक्यापत्तिः स्याद्, एकैकेन स्वभावेन च्यावर्तमानत्वादेकात्मन इव, एवं संघाटाकारादिसंयोगा अपि बाच्या इति गोगोऽनन्तप्यियः-अनन्तधर्मस्वभावः, घटकारसंयोगस्यान्येनान्येन स्वभावेन प्रमाणुतद्नत्रैलोक्याभ्यां व्यतिरिच्यमानत्वात् , इत्थं एकाक्षरसंयोग आदियेषां तेऽमी एकाक्षरादिसंयोगाः, तत्र संयुक्तैकाक्षरसंयोगाः प्प (श्री) असंयुक्तैकाक्षरसंयोगस्तु घटः,द्रिकसंयोगस्तु म्युक्तानामसंयुक्तानां-अन्यासम्बद्धानां च,किमत आह-'भवन्ति' सम्पद्यन्ते 'अनन्ताः' अपर्यन्ताः,के १, इत्याह-'एकाक्षरादिसंयोगाः'

गिदित्याह-अन्योऽन्यविलक्षणं, किं संच्येयादिगुणोपेतं १, नेत्याह-अनन्तं, एतदुक्तं भवति-संख्येयत्वे सत्यप्यक्षराणामभिधेयवज्ञादा-

नन्ताः कथम् १, उच्यते, यद्-यस्माद्भिधेयं-अक्षरसंयोगवाच्यं पञ्चास्तिकायगोचरं, पञ्चास्तिकायप्रमाणमित्युक्तं भवति, किविशिष्टं

नन्त्यं लभ्यते, तेषां तथा तथा संयोगे तत्तद्भणनेन संयोगविच्छेदात् , वाच्यमेदाद् वचनमेदो, वचनं संयोगाः, नमेदावारिषूर इति

🔏 अक्खर सण्णी सम्मं साइयं खळु सपज्जविसयं च । गिमियं अंगपिवेट्नं सत्तिवि एए सपिडविक्खा ॥४५४॥(नि॰१९) 🤅 न्तगमपयिषं सत्रं-'अणंता गमा अणंता पञ्जवा' इति वचनात्, तस्मात् सुष्ट्रच्यते-'संज्ञनासंज्ञनाण'मित्येवमादि ॥ ४४८ ॥ यत 🖔 कतो में वण्णेडं सत्ती सुयनाणसञ्वप्यहीओ ? । चोह्सविहनिक्खेवं सुयनाणे आवि वोच्छामि ॥४४९॥(नि.१८) | ह्माणि, भिन्नव्यक्तिकानि 'धुवं' निश्चितं 'अनन्तानि' अपर्यन्तानि 'यद्' यस्मात् 'क्रमशः' परिपाटचा द्रव्याणि भवन्ति, किविशिष्टा-| नीत्याह-भिन्नाभिधानानि, परस्थानस्य स्थानापेक्षयेति शेषः, परस्थानमङ्गीकृत्य परमाणुद्रचणुकादिन्यपदेशमाञ्जि भवनित, स्वस्थानं त्व-येनेवं तेन किमित्यत आह—'नेने'त्यादि, तेनाकारादिसंयोगोपसंख्यानमभिधेयगतानन्तपरमाण्वादिपयितुल्यं, यच सत्रेऽप्युक्तमन-उक्कोससुयन्नाणीवि जाणमाणोऽवि तेऽभिलप्पेऽवि । न तरइ सब्वे बोन्तुं न पहुप्पइ जेण कालो से ॥४५२॥ नाणिसम सुए चोहसविहं चसहेण तह य अन्नाणे।अविसहेणुभयिसावि किंचि जहासंभवं बोच्छं ॥४५३॥ | यथेति माथार्थः ॥ ४४६ ॥ एतदेव भावयत्राह—'अिव'त्यादि, 'अणुतः' परमाणोरारभ्य 'भदेशबुन्ह्या' द्वित्यादिलक्षणया 'भिन्न-ङ्गिक्रत्याषुः प्रमाषुः एकांशोऽभेदो निभेद इतियावत्, न चैतान्येकार्थिकान्येव, समभिरूहाभिमायेणापि वस्त्वभ्युपगमात् ॥४४७॥ पयिंडिति जो तरंसो हेऊ वा तस्स तस्सभावो वा। ते याणंता सब्वे तथो न तीरंति वोतुं जे ॥४५०॥ जावंतो बयणपहा सुयाणुसारेण केइ लब्भंति। ते सब्बे सुयनाणं ते याणंता महिबसेसा॥ ४५१॥ एचमेताः सामान्यमक्रतयोऽनन्ता अतः— 1180011

माङ् मतिश्वतमेद इति, ते च श्रुतमतिपयिषाः ॥ ४५१ ॥ इत्यतः—'उक्कोस' इत्यादि, क्षुण्णार्था ॥ ४५२ ॥ एवमवस्थिते व्या-क्षरश्रते वेति 'वश्ये' आभिधास्ये इति गाथौषार्थः ॥ ४४९ ॥ 'पयन्डि' गाहान्याच्या—प्रकृतिरिति स्त्रालापकः, किम्रुक्तं भवति १— 'कतो में इत्यादि, कुतो मम वर्णयितुं शक्तिः श्रुतज्ञानस्य सर्वाः प्रकृतीः १, तासां बहुत्वात् , उक्तं च-'' जे अक्तवराणुसारेण कमवित्ता य वाया कालो य पहुप्पएण य से ॥२॥" यतश्रेवमतः चतुद्शवियनिक्षेपं 'श्रुतज्ञाने' श्रुतज्ञानिषयं, चशब्दात् श्रुताज्ञान-यः 'तदंशः' स्त्रांशः सा प्रकृतिरुच्यते, अथवा तस्य-श्रुतस्य यो हेतुः-बाह्यः आलोकादिरान्तरो वा क्षयोपश्मादिः सोऽयं 'तत्स्व-विषयं च, अपिशब्दादुभयविषयं च, तत्र श्रुतज्ञाने-सम्यक्श्रुते, श्रुताज्ञाने-असंज्ञिमिध्याश्रुते उभयश्रुते-दर्शनपरिग्रहविशेषाद्श्र्यान-भावी वा' श्रुतस्वभावी वा ध्वनितालक्षणः, सैषा, ते च तदंशाः अनन्ताः, अतः सर्वे न शक्यन्ते वक्तुं, परिभितत्वादाष्युष इत्येवमाद्रीति गाथार्थः ॥ ४५० ॥ तथा च—'जाबन्तो' इत्यादि, यावन्तो वचनप्याः श्रुतानुसारेण केचन लभ्यन्ते ते सबे श्रुतमित्येतदाबेदितं ल्यानस्य प्रस्तुतत्त्रात् किञ्चित्रिक्षेपमाह——'नाणंमी'त्यादि, व्याच्यातार्थे ॥ ४५३–४५४ ॥ 'अक्त्वरे'त्यादि, द्वाराणि चतुर्देशेति न क्खरइ अणुवओगेऽवि अक्खरं सो य चेयणाभावो । अविसुद्धनयाण मयं सुद्धनयाणऽक्खरं चेव ॥४५५॥ तिविसेसा तयं सुयं सन्वं । तेऽवि य मतीविसेसे सुयणाणङमंन्तरे जाण ॥१॥ उमकोसयपुन्वथरोवि भणति णहु ते तु सोऽभिरुप्रेऽवि । उवओगेऽवि य नाणं सुद्धा इच्छंति जं न तिविब्ध । उप्पायभंगुरा वा जं तेसिं सन्वपज्जाया ॥४५६॥ अभिलप्पावि य अत्था सब्बे दब्बद्धियाए जं निचा। पजायेणानिचा तेणक्खर अक्खरा चेव ॥४५७॥

अन्तवरसरणेण सरा वंजणमिव वंजणेण अत्थस्स । अत्थे य खरइ न य जेण विजाई अक्तरं तेण ॥४६१॥ मुद्धावि सरंति सयं सारंति य वंजणाइं जं तेणं। होंति सरा न कयाइवि तेहिं विणा वंजणं सरइ ॥४६२॥ जहिंचे हु सन्वं चिय नाणमक्खरं तहिं क्हिओं वण्णों। भण्णड् अक्खर्मिहरा न खर्ड् सन्वं सभावाओ।। एवं सञ्बं चिय नाणमक्खरं जमविसेसियं सुते। अविसुद्धनयमएणं को सुयनाणे पइविसेसो ।।१५८॥ वंजिज्जङ् जेणऽत्थो घडो व्य दीवेण वंजणं तो तं। अत्थं पायेण सरा वंजंति न केवला जेणं ॥४६३॥ विणाजाङ् जेणऽत्थो चितं वण्णेण बाऽहवा दव्वं । वणिणाजाङ् दाङ्जाङ् भणणङ् तेणऽक्खरं वण्णो ॥

नैगमसंग्रहच्यवहाराभिप्रायेण द्रच्यार्थिकमूलपकृतित्वात् ,ग्रद्धनयानां तु—ऋजुस्त्रादीनां क्षरमेवेति गाथार्थः ॥४६५॥ कुत एतदित्याह— 'ण क्तबरती'त्यादि । 'क्षर सञ्चलने' क्षरतीति क्षरं तस्य नजा प्रतिषेषेऽक्षरं, अनुपयोगेऽपि न क्षरतीति भावार्थः, तस्य सतत-म्बस्थितत्वात्,स च कः १ इत्यत आह—स चाक्षरपरिणामः, चेतनाभावः-चेतनासत्ता, केषां नयानां मतेनेत्याह—'अविशुद्धनयमतेन'

अत्र चान्वर्थसंज्ञाप्रधाननयमतेनेति द्रष्टन्यं, कि १—सर्वमेव ज्ञानं मत्याद्यक्षरं वतिते, इतश्र 'ज'मिति यत्-यस्माद्विशेषितं सत्रे उक्तं

18081 'उचओग'इत्यादि । यद्-यस्मात् शुद्धनया उपयोग एव सति ज्ञानमिच्छन्ति,नोपयोगविरहे, घटादेरिप तत्प्रसङ्गात्, 'वा' इत्यथवा य-तेषां सर्व एव भावा उत्पादभक्ता वर्तनत इति गाथार्थः॥४५६॥ एवं तावद्भिलापहेतोविज्ञानस्याक्षरताऽनक्षरता चीक्ता, इदानीम-भिलाप्याथीनामप्येनामाह—'अभी'त्यादि । सम्बन्धोक्ताथी, नवरमपिशब्दादितरे चेति ॥४५७॥ इदानीमक्षरश्जताधिकारादिह ब-गोंऽत्यक्षरमभिधीयते अर्थविज्ञानबदिति ज्ञापनार्थं चोद्यं कारयति—'एव'मित्येवमादि । एवं 'अविसुद्धनयमएणं' इत्यत्र. सम्बन्धः

'सन्वजीवाणंपि य णं अक्खरस्स अणंतभागो निच्छुग्वाहियओ'नि, भावार्थं प्रकटयनाह, अतः-को सुयणाणे भावसुयलक्खणेऽथे वा विशेषी येनोच्यते-ण क्लाइ अणुवयोगेषि अक्लार सो य चेयणाभावोत्ति, गाथार्थः ॥४५८॥ उच्यते-'जती'त्यादि । यद्यप्यविद्युद्धन- | 'वण्यते' प्रकाश्यते 'येन' करणभूतेनार्थः-आभिधेयः, केन किंचदित्याह-वणेनेव चित्रं-ऋषभस्वामिचरितादि राजपट्टकादिना स वर्णः यमतेन सर्वमेव ज्ञानमक्षरमर्थत्र, तथापि रूहित:-एकद्रच्योपदेशिन्या संज्ञ्या वर्ण एवाक्षरं भण्यते, श्रुतरूपत्वात्, पङ्कजनत्, इतरथा स वर्णः, अथवा दर्वं विणज्जह जेण तेण सो वन्नो भन्नह, स चाक्षरमिति गाथार्थः ॥४६०॥ स चोक्तशब्दार्थो वर्णो द्रेथा-स्वरतो त्वर्थमधिकृत्य सर्वे स्वतत्त्वात्र क्षरतीत्यक्षरमिति किमनेनेति गाथार्थः ॥४५९॥ अथास्य श्रुतरूपस्य वर्णस्य निभेद्माह–'वण्णी' त्यादि । 'अहवा' इत्यथवा 'द्रव्यं' गोद्रव्यादि यथा शुक्कादिना गुणेन वर्ण्यंते–दर्श्ते एवं येन गुणकल्पेन अर्थः गोद्रव्यादिकल्पो दर्यते

व्यञ्जनतश्रति, अतः स्वरतस्ताबदाह—'अक्स्बरे' त्यादि । इहाक्षरशब्देन व्यञ्जनान्याहुः, 'स्वृं शब्दोपतापयोः' ततश्राक्षरस्वरणात् स्व-राः, व्यञ्जनसंशब्दनादित्यर्थः, एतदुक्तं भवति—व्यञ्जनमौत्वर्ययोजककर्तत्वप्रतिपत्तर्वर्णः स्वरोऽभिधीयते, बस्यति चानन्तरगाथया,

च न श्ररतीत्यक्षरं ओच इति गाथार्थः ॥४६१॥ 'सुद्धाची' त्याद्यक्तसम्बन्धा, 'ज'मिति येन' कारणेन 'स्वयं' आत्मना साक्षा-

भवति-अर्थन्यञ्जनाद्वणौ न्यञ्जनमप्यभिषीयते, बस्यते च द्वितीयगाथया । अथ सामान्याक्षरस्य निरुक्तमाह-अर्थान् क्षरत्यक्षरं स्वय

तथा व्यनमतीति व्यञ्जनं, तद् व्यञ्जनमप्यभिधीयते 'व्यञ्जनेन' प्रकटीकरणेन, कस्येत्याह-'अर्थस्य' बाह्यस्य मोक्षादेः, एतदुक्तं

त्कारेण शुद्धा अपि-केवला अन्यञ्जना अपीतियावत्, स्वरन्ति-शन्द्यन्ति, बाह्यं वहित्वति वाक्यशेषः, तद्यथा-'आ ई ऊ' इत्येवमा-

दि 'क कि. कु' तथा येन च कारणेन व्यञ्जनानि स्वरन्ति सन्ति स्वरध्वं स्वरध्वमिति भाणयन्ति तेन स्वरा भ्रवन्ति,तथा च न कदाच-

विशिष्टं 'प्रायक्षो' बाहुल्यतः स्वराः केवला न व्यञ्जयन्ति येन, तथाहि-नापनीतव्यञ्जनमुपनीतस्वरं च वाक्यं विवक्षितार्थप्रत्यायना-यालं दृश्यते, तद्यथा—'सम्यग्द्रशंनज्ञानचारित्राणी'ति अअअअअआअआइआइ, पायोग्रहणं स्वराणां केवलानां स्वात्ममात्राभिधा-नापि तैर्धिना व्यञ्जनं 'स्वरति' शब्दयति, निरर्थकत्वात्,अथवा चैतन्याख्याक्षरस्वरणात् स्वराः, तथाहि—भणनाद्नतिर्वज्ञानाभिच्यक्तिन तं सण्णावंजणलिद्धिसणिणयं तिविहमक्तवं तत्थ । सुबहुलिविभेयनिययं सण्णऽक्तवरमक्त्वरागारो ॥४६४॥ सिति गाथार्थः ॥४६२॥ 'वंजिज्ञती'त्यादि, व्यज्यते येनाथौं मोक्षादिः प्रदीपेनेव घर इति तेन तद् व्यञ्जनमुच्यते, अपिच 'अर्थ' नानुमतिप्रदर्शनार्थ, ततत्राक्षरं वर्णः स्वरो व्यञ्जनमिति पर्यायाः इति गाथार्थः ॥४६३॥ साम्प्रतं मेदतो व्याख्यामाह-1189811

'तं सन्ने'त्यादि । तद्—अक्षरं त्रिविधं—संज्ञाच्यञ्जनलिध्यमेदात्, तत्र संज्ञाक्षरं सुबहुमेद्लिपिनियतत्वाचित्रं, स चाक्षराकारी | जो अक्खरोबलंभो सा लद्धी तं च होइ विण्णाणं। इंदियमणोतिमित्तं जो याबरणक्खओवसमो ॥४६६॥ दन्बसुयं सण्णक्षरमक्षरलंभोति भावसुयमुत्। सोओवलद्वियणेण वंजणं भावसुतं च॥ ४६८॥ द्व्यसुयं सण्णावंजणक्खरं भावसुत्तिमयरं तु । मइसुयविसेत्तणिमिवि मोत्तूणं दव्बसुत्ति ॥४६७॥ वंजिज्ज ह जेणऽत्यो घडोटव दीवेण वंजणं तो तं। भणणइ भासिङजंतं सञ्चमकाराइ तक्कालं ॥४६५॥

प्रशतिशीलं, उपयोग इत्यर्थः, तथा यश्र तदावरणक्षयोपमश्रमो, लिंड्यिरित्यथः, तछ्डड्यक्षरमेवमेतत्त्रितयमिति गाथाथः ।।४६६॥ 'बंजी' त्यादि गताथी ॥४६५॥ दारं ॥ 'जो' इत्यादि । योऽक्षरलाभस्तछ्वन्धक्षरं, तचेन्द्रियमनोनिमिनं विज्ञानं श्रुतप्रन्थानुसारि यथा अद्धेचन्द्राकृतिष्ट(८)कार इत्येवमादीति गाथार्थः ॥४६४॥ दारं ॥ व्यञ्जनाक्षरं त्वकारादि हकारान्तं भाष्यमाणं सदुच्यत इत्याह

भायअहिअस्सतरा गविआ दह हुण भायविति नडला। मायपिऊणं सर्णं गवयस्स य सुत्तओ सन्गो (ताह्रे) दारं ॥ 'दब्व' मित्यादि । इह संज्ञाच्यञ्जनाक्षरे द्रव्यश्चतं इतरतु लब्ध्यक्षररूपं भावश्चतं, एवं च स्थिते पौर्वापट्यं घटयन्नाह-मति-थ्रतमेदेऽपि यदुक्तं 'भुक्त्वा द्रव्यश्चत'मिति तत्र 'दव्वे'त्यादि,संज्ञाक्षरं द्रव्यश्चतं कारणत्वात्,अतः 'अक्तक्तंभो य'नि यदुक्तं तक्रा-नाहिगयाऽणुवलद्धी न वा विवक्लोति वातओ सन्वा। सक्षाइग्गहणेण वा न उ जुतो निविहनियमो से ॥ विक्लं मित्यादि । तच लब्ध्यक्षरं कश्चित्ममाता प्रत्यक्षं लभते, एतदुक्तं भवति तच कस्यचिदिन्दियमनोभ्यां प्रत्यक्षरूप-तया चोत्पद्यते, 'लिंगेण च'ति अनुमानज्ञानतया चेत्यर्थः, लिंगं किमित्यत आह—'लिंगमणुमाणं'ति लिङ्गं ह्यानुमानमुच्यते, जह ते अनिययमाणं अणुमाणं तिविहमणुबलद्वीए। अचंत१ सरिस२ विच्चुय३ खपुप्प१ कणमास२ पम्हुद्दे३(ताहे) इंदियमणोनिमित्तिप नाणुमाणाहिँ भिजाए किन्तु । नाविक्ख छिंगंतरिम प्वक्खोबयारो त्य ॥४७२॥ सारिक्ख-विवक्खो-भय-मुवमाऽऽगममेव सव्वमणुमाणं। किंचिम्मत्विसेसेण वा न तं पंचहा ठाइ ॥४७०॥ जेणतिदूरसमीबाणुबलद्धी लक्खणस्स हीणता । सुहुमाभिभवणबङ्घाणसमाणहारादणुबलद्धी॥४७६॥ (ताह्रे) गश्जतं विज्ञानमयत्वात्, श्रोत्रेन्द्रियोपल्डियवचनेनोभयसमासमाजा, 'वंजाण'ति व्यञ्जनाक्षरं मावश्चतं चोक्तामिति गाथार्थः। नाषुणरुता न समत्तिङ्कसंगाहिया न य गुणा य । नियमियपरिमाणाए किंच विसेसोवलद्वीए १ ॥४७४॥ पचक्खमिदियमणेहि छन्भइ लिंगेण चऽक्खरं कोइ। लिंगमणुमाणमण्णे सारिक्खाई पभासंति ॥४६९॥ १६७-६८॥ एतच कथं लभ्यते इति १, उच्यते —

|| सादक्यादि प्रभापन्ते इत्यनुमानम्, तद्यथा— 'सारिक्खे' त्यादि । 'सारिक्खं'ति सादक्यानुमानमप्रत्यक्षेऽपि आतुर्ज्ञानं स्मृतिरूप-त्वात्, विपक्षानुमानमहेर्नकुलज्ञानमेवमादि, उभय इत्यथतरात् खराश्ययोरित्येवमादि, उपमानं गोर्गवय इत्येवमादि, आगमात् स्वर्गा-दावित्युच्यते, एवं सर्वमेतद् नुमानं नोपन्यस्तानुमानाद् च्यतिरिच्यते, सम्बन्धाद्न्यतः मतिपत्तः, न चेत् सम्बन्धादन्यतः मतिपत्ति-मानयोमिथोऽभेदात सर्वत्र साद्ययाविशेषाच, तथा न समस्तिलिङ्गविशेषोषसंग्राहिणी, न चेयं गुणाय, अतः किमनया नियमितपञ्च-द्वितीयस्ति है दीप इति, किञ्जिद्मेदेनास्यास्माद् मिन्नत्वाद्दीष इति चेत्, आह-किञ्जिद्मेदेन च मिद्यमानं न तत् पञ्चथा स्थास्य-तीति गाथार्थः ॥४७०-७१॥ अपिच-'इंदिए'त्यादि, इन्द्रियमनोनिमिनमपि लब्ध्यक्षरं नातुमानाद् भिधते, आस्तां साद्यपादीति, यधेवं प्रत्यक्षच्यपदेशः कथमित्युपचाराद् , आह च—कित्विन्द्रियमनसोरन्यछिङ्गान्तरं नापेक्षत इति प्रत्यक्षोपचारः केवलं, न तत् साक्षा-रूत्पत्तीरीत गाथाथः ॥ ४७२–७३ ॥ अपिच–इयमनुमानस्य किञ्चिद्विशेषोपरुङ्धि:—-'मापुण' इत्यादि । नापुनरुक्ता, सादृश्योप-विध्यमाणयेत्थं विशेषीपलडध्या परिकाल्पितया १, कस्यचिद्थस्यासिद्धरेकमेत्रास्तु तदिति गाथार्थः ॥४७४॥ या चेयं क्वचिद् त्रि-रिव, तथा विस्मृत्यनुपळिधर्यमसावित्यनुपस्थानमस्मरणतः, इयम्—'नाहिगते'त्यादि, इयमनुपळिघळेच्छच्यक्षराधिकारे 'नाधि-| धुमेऽ(मा)िनज्ञानोपचारात,प्रत्यक्षहेतौ घटे प्रत्यक्षोपचारवत्, एषः सामान्यः स्थितपक्षः ॥४६९॥ परमतमाशिशङ्कियिषुराह्र-अन्ये सुरयः विधानुपरुञ्चिः परिकल्प्यते, तद्यथा——अत्यन्तानुपर्ञ्ज्यः खर्गवेषाणादेरिक,तथा सामान्यानुपर्ज्ञंचः—महामाष्राांश्रेप्रमापकणादं-कृता' न प्रस्तुता, किं ति हैं ?—उक्तद्वयमेवाधिकुतं, अथ मनुपे विषक्ष इतिकृत्वा मता, उपलब्धेरन्या अनुपलिधिपिति व्युत्पत्तेः, दूपणमाह—ततः सवोज्यक्विध्वोच्या भवता, आंतेसंनिक्रष्टाचित्रकृष्टभेद्भिन्नत्वात्तर्याः, यद्रा आदिग्रहणेन वाच्या, न पुनधेक्त

संज्ञिनां 'चैतन्यं' चिच्छिमितः 'अक्रत्रिमं' सांसिद्धिकमविशिष्टं अद्वीयते 'नह'ित तथाऽसंज्ञिनामूहाज्ञानमप्यविशिष्टतरं लब्ध्यक्षर-साम्प्रतमक्षरश्रुताधिकारादेव यदुक्तम्—'अक्लरलद्वीयस्स लद्धिअक्लरं समुप्पज्जइ'नि तद्धिकृत्य चोदकद्वारेणोपतिष्ठते—'अक्त्व- | क्लरं सोतिदियक्लरं चे'ति बचनात्, कथं तदिति गाथार्थः ॥ ४७७ ॥ अत्र दृष्टान्तद्वारेणोत्तरमाह---'जहे'त्यादि, यथैकेन्द्रियाद्य-किंगदित्याह—जीवत्वमिव, केषामित्याह—'इंदियादीणं' एकेन्द्रियादीनां, आदिपदलोपादिति गाथार्थः ॥ ४७८ ॥ दृष्टान्तान्तर-अक्लरलंभो सण्गीण होज्ज पुरिसाइवण्णविण्णाणं। कत्तो अस्त्तण्णीणं? भणियं च सुयम्मि निर्सिप ॥४७७॥ जह वा सण्णीणमणक्तवराण असङ् नर्वण्णाविष्णाणे। लद्धक्तबंति भण्णइ किंपित्ति तहा असण्णीणं ॥४७९॥ र'इत्यादि, नतु चाक्षरलाभः संज्ञिनां पर्याप्तकानां भवेत्, काम, यः किंविशिष्टः १ इत्याह-यःपुरुषादीनां वर्णाविज्ञानोपयोग इत्यर्थः, ततः किमित्यत आह-भाणितं च श्रुते तेषामप्यसंज्ञिनां लब्ध्यक्षराविभैयनमिति गम्यते, 'फासिदियक्सवरं रसणिदियक्सवरं घाणिदिय-आदिशब्दात् ह्यादिग्रहणं, केषां तु न भवतीत्याह-क्रतोऽसंज्ञिनां-एकेन्द्रियादीनां १, तेषाममनस्कत्वात्, परोपदेशजत्वाचास्य, रूप करमात् सद्पि न श्रद्धीयते इति १, यद्येवं करमात्रोपलभ्यते १ इत्यत आह-'थोवं'ति अणीय इतिकृत्वा, विशिष्टेन रूपेगेति शेषः, माह—'जह वे'त्यादि, यथा वा संज्ञिनामेवाक्षरानाभिज्ञानां गोपालादीनां असति नरवणंविषये विज्ञाने लब्ध्यक्षरमिति भण्यते,कुतः?, जह चेयण्णमिकित्तिममस्सण्णीणं तहोहनाणंपि । थोवति नोवलङभइ जीवत्तिमिबिदियाईणं ॥ ४७८॥ इत्यक्षरस्य तत्त्वमेदपयियिव्यक्षिया समाप्ता 🕵 || एवं त्रिविधनियमः-त्रिपरिगणनमस्या अनुपऌब्धेस्तस्मादेतद्ष्यचारु। विशेषाव || **三のの公** 

किचियम् यावम् 'तथा' तेन प्रकारेण 'असंज्ञिनां' एकेन्द्रियादीनां पृथिन्यबादीनां लन्ध्यक्षरमस्तीति बोद्धन्यं, संज्ञान्यञ्जनाक्षरयो-तहणेश्रवणतस्तद्र्यनतो वा गौरप्याकारिता सती स्वनाम जानीते सवलाऽहं बहुला चेयमित्यमिप्रायः, दाष्टीन्तिकमाह-'किंपि'ति स्बह्यप्रस्तावः परीपदेशजत्यादिति, लब्ध्यक्षरं त्वस्ति अस्येन्द्रियक्षयीपशमरूपत्वाद्स्य च सकलसंसारिप्राणिसाधारणत्वाद् अल्पबहुत्वे जेसु अनाएसु तओ न नजाए नजाए य नाएसु । किह तस्स ते न धम्मा १ घडस्स रूवाइधम्मन्य १ ॥४८८॥ सधणमसंबद्धि हु चेयण्णंपिच नरे जहा तस्स । उचडज्जइित सधणं भण्णइ तह तस्स पज्जाया ॥४८४॥ जे लभड़ केवलो से सवन्नसहिओं व पज्जवेऽयारों। ते तस्स सपज्जाया सेसा परपज्जया सन्वे॥ ४८१॥ जड़ ते परपज्जाया न तस्स, अह तस्स न परपज्जाया। जं तिमि असंबद्धा तो परपज्जायबबएसो ॥४८२॥ जङ्णो सपज्जया इव सक्जानिय्कायगति सघणं व । आयाणचायफला तह सब्वेसिप वण्णाणं ॥४८६॥ चायसपज्जायविसेसणाङ्णा तस्स जमुवङङ्जंति । सधणमिवासंबद्धं भवन्ति तो पज्जवा तस्स ॥४८३॥ विचारात् , तदेवं सवेंपां छिंधरस्तीति गाथार्थः ॥ ४७९ ॥ तदेतद्पि परिशोध्येदानीमेकैकमक्षरमनुग्रहार्थं यथावत्कथयनाह---जह दंसणनाणचरित्तगोयरा सब्बदब्वपज्जाया। सद्धयनेयिकिरियाफलोबओगिति भिन्नावि ॥४८५॥ एक्केक्कमक्खरं पुण सपरपज्जायभेयओ भिन्नं। तं सब्बद्ब्वपज्जायरासिमाणं मुणेयव्वं ॥ ४८०॥ ज़ि नवरमक्खरं सन्वदन्वपज्जायमाणमण्णंपि । जं वत्थुमतिथ लोए तं सन्वं सन्वपज्जायं ॥ ४८९ ॥ एगं जाणं सब्वं जाणइ सब्वं च जाणमेगंति। इय सब्वमजाणंतो नागारं सब्वहा मुणइ ॥ ४८७॥

|| || || श्रेषास्ति-असंयुक्तः 'अकारः' अकाराख्यो वर्णः, तथा शेषवर्णसहितो वा-अन्यवर्णसंयोगद्वारेण ते सम्बद्धास्तस्याकारस्य स्वपयिषा उच्यन्ते, अ-स्तित्वसम्बन्धात् ,ते चानन्ताः, कथं १, अभिलाप्यबाह्यनिमित्तमेदात् तस्य च परमाणुझणुकादिभेदेनानन्तत्वात्,ध्वनेश्र तथा तथाऽभि-न्नं च सत् किंप्रमाणं ज्ञातन्यमित्यत आह—सर्वाणि यानि द्रच्याणि-धर्मास्तिकायादीनि तत्पर्यायतुत्त्यत्वेन सर्वात्मभिति गाथा-'एक्केक्के' त्यादि, इह पुनस्तदेकैकमक्षरमकारादि संज्ञाभिलाप्यविज्ञानात्मकमिति भावना,स्वप्यिभेदभिन्नं परप्यियभेदभि-र्थः ॥ ४८० ॥ के पुनस्ते १ इत्यत आह—'जे लभती'त्यादि, 'यान्' सानुनासिकादीन् सम्बद्धान् 'लभते' प्राप्नोति 'केवलः' प्णणविणित्वा भावा वण्णाण सपज्जया तओ थोवा । सेसा परपज्जाया तोऽणन्तगुणा निरमिलप्पा ॥४९१॥ किमणंतगुणा भिषाया ? जमगुरुलहुपज्जया पएसिमि । एक्केक्कंमि अणंता पण्णता बीयरायेहि ॥४९४॥ तत्थाविसेसियं नाणमक्तवरं इह सुयक्तवरं पगयं। तं किह केवलपद्धायमाणतुछं हिबिद्धाहि १॥ ४९५॥ इहऽक्खराहिगारो पण्णवणिज्ञा य जेण तिव्यसओ। ते चितिउजंतेवं कइभागो सब्बभावाण १ ॥४९०॥ नणु सञ्चागासपएसपज्जाया वण्णमाणमाइड । इह सञ्चद्ञ्वपज्जायमाणगहणं किमत्यंति १ ॥ ४९२ ॥ थोवंति न निहिडा इहरा घम्मितिययाइपज्ञाया। के सपरपज्जयाणं हवंतु किं होतु वाऽभावो १ ॥४९३॥ अविसेसकेवलं पुण सघपजाएहिं चेव तत्तुल्लं। जं नेयं पह तं सब्वभावब्बाबारिबिणिउत्तं॥ ४९७॥ धायकत्वपरिणामे सति तद्रथमतिपादकत्वात्, संकेतस्य च शब्दाथानादिमत्सम्बन्धतो युज्यमानत्वादिति, 'सेसा' इति स्यपज्जवेहिं तं केवलेण तुल्लं न होज्ञ न परेहिं। सपरपज्जाएहि उतुल्लं तं केवलेणेव ॥ ४९६॥ **■**808

||800|| मयिषाः, विशेषणविशेष्यसम्बन्धात्, घटरूपादिवत्, एवमुक्ते पर आह—न्यमपि विशेष्य बूमो यथेह घटस्य रूपाद्यः पष्ट्या मती-णप्रस्यत्वप्रसङ्गात्, अत एव ते तस्य परपयाया एव स्युः, नचैतदेवमकारघटयोरेकत्वप्रसङ्गात्, अथवा यथैव हि ते तस्य न सन्ती-कारणात् परपयियन्यपदेशस्तेपामिति, निमिनभेदेन तदतज्ञपदेशः, अन्यथैकत्वं स्यात्, तथाहि—हिबिधाः पर्यायिणः पर्यायाश्चि-ति विशेष्य ब्रुमी-न सर्वेषेव न सन्ति, स्वपक्षक्षतिप्रसङ्गात्, तथैव ह्यास्तित्वसम्बन्धमात्रं घटगतमङ्गीकृत्य तेऽस्य परिपर्यायास्तिस्येति-कारादिसम्बन्धिनो घटादिसम्बन्धिनो वा सर्वे परपयायाः नास्तित्वसम्बन्धाद्,एते चैतेभ्योऽसन्बाद्नन्तगुणा इति भावनीयम्,एवमाका-तद्योऽपि भावनीया इति गाथार्थः ॥ ४८१ ॥ एवमुक्ते सत्याह्— 'जती' त्यादि, यदि ते घटइकारादिधम्मीः परप्यियाः ततः तिश्र विरोधः?,तत्र,अभिप्रायापरिज्ञानात्,तथाहि-यत्-यस्मात्तरिमन् अकारे असम्बद्धा-व्याघ्नेन रूपेण ब्रतास्ते घटादिस्वपयिपासितः न्त्यन्ते -सम्बद्धाश्रासम्बद्धाश्र, तत्र ताबद्कारे घटादिषयोयास्तद्रित्वषयोयेणासम्बद्धाः नारितत्वषयोयेण तु सम्बद्धाः, एवं घटादावष्य-कारपयियाः, इह चाकारे घटस्वपर्यायाणामस्तित्वपयिषणासम्बन्धाङ्गीकरणात् परपर्यायन्यपदेशः, अन्यथा ह्यकारपयिया एन घटादि-पयिया इति, तत्रैतत्स्यात्-यत एवाकारे तेऽस्तित्वेनासम्बद्धाः नारितत्वेन तु सम्बद्धाः अत एव ते तस्य न भवन्तीत्यभिद्धमहे, 'जड़ ने परपज्जाया ण तस्स'ति, अत्रोच्यते-यत एव तस्य ते न सन्तीति विशेष्य बूमो, न तु सर्वेषेव न सन्ति, तथात्वे खरविपा-कुत्वा, नास्तित्वमात्रं त्वेतद्गतमङ्गीकृत्य स्वपयीया एव तेऽस्येतिकृत्वा, अथवा यत एव तेऽस्येत्येत्वं पष्ट्या बूमो अत एव तेऽकारस्य यन्ते तथा नैवमेते घटपयिषाः, किं ति है १, तेऽस्य न सन्तीत्येताबन्मात्रकं बूमः, तथा च भवताऽपि नास्तित्वपर्यायोऽङ्गिकत एव रभूतत्वान तस्य ते, तत्स्वामिषयभिवत्, 'अह तस्स'ति अथ ते तस्य न तहिं परपयीयाः आत्मभूतत्वात् स्वपयीयकलापवत्,

दिति द्यान्तदाप्यन्तिकयोवैधुर्यम्, अत्रेदमेकमुत्तरं-यद्यकारस्य तद्भावाद्सम्बन्धो न,यद्यकारस्य परभावाभावः पर्यायो न, हन्त ! ति भभावरूपाधीनत्वाद्पि वस्तुसत्तायाः, ततश्र नास्तित्वेन घटपयायसम्बन्धिना सहाकारस्य कः सम्बन्धः १,तस्याभावत्वातु खर्मिष्राणव-तथाहि-तेऽस्य न सन्तीति, किम्रुक्तं भवति १,त एते स्वपयित्वेन न सन्ति, तथा तेऽस्य सन्तीति, किम्रुक्तं भवति १,तस्य घटस्य पयिष-प्रतिषेधामाने विधिप्राप्तितो मानसम्बन्धप्राप्ता अकारघटयीरेकत्वप्रसंगः प्राप्तः, अथवा द्वितीयमुत्तरं-न वैधुयै प्रतिषेधस्य सद्विषयत्वातु , न सर्वेयवाभावः, पर्यायान्तरेण व्यपदेशात् प्रागभाववत्, तथाहि—मृत्पिण्डशिवकत्यासकोशकुञ्जलादि मृत्पर्यायो भावः सन् घटाकार-त्वेन सन्ति, एवं घटस्यापि स्वपर्यायतया सन्ति परपर्यायतया न सन्तीति, किं चेह कस्य सर्वात्मना भवेत् १ नहि घटस्य रूपाद्यः स्रतन्वेनैय भवन्ति, पारिमाण्डल्यस्य ग्रुणित्वात्, तेषां च गुणत्वात्, गुणगुणिनीश्र घृथग्च्यपदेशात्, अपिच-नास्तित्वपयोघोऽपि 1182811

साक्षात्करणाद् ,अत एतावन्तमर्थ हदि व्यवस्थाप्याह—'जं तक्मी'त्यादि गाथार्थः ॥४८२॥ प्रमाणमाह——'चाये'त्यादि, पुब्बदं, अ-

स्याक्षरघटना-तस्स-अकारस्स जं-जम्हा ते 'उवडज्जंति' स्वरूपं पोषयन्ति, कथं १, 'चायेषा' तृतीयायाः प्रत्येकाभिसम्बन्यात्, तथा

सपज्जायविसेसाणेण य' आदिशब्दः खमेदप्रख्यापकः, प्रमाणद्रयं चैवं-परपयीया अप्यकारस प्यायाः, त्यागेन प्रष्टिजन-

नादात्मनो नेत्रादिरोगवत, तदत्यागोषयोगे च स्व इति न्यपदेशायोगात्, तथा तेऽस्य परपयाया अपि

सन्तः सामान्यतः पयायाः,

उच्यते, तेऽपि च क्रतसंकेतैविवश्चभिरभिलाप्याथिभावप्रत्यायनार्थमपदिश्यन्ते, न तु तेषां सर्वेथवाभावः स्वरिषेषाणिमिति शब्दमात्र-

रापनास्ते न सन्ति, न तु सर्वेथैवाभावः, तस्यानभिलाप्यत्वात्, खरविषाणाद्यः खल्वभावत्वे सति कसाद्भिलप्यन्ते १ इति चेत्,

भावमात्रविशेषणात्, प्रागुत्पन्यमावी भण्यते, घटाकारीपरमविशेषणाद्वा कपालादिपयियः प्रध्यंसाभावः, एतदुक् भवति—पर्यायान्त्

यविचारः शेषः, के १ इत्याह—'सर्वद्रन्यपर्यायाः' सकलपदार्थस्वभावाः, कीद्याः १ इत्यत आह—'भिन्नाचि'ति अनात्मभूता अपि, कि-काउँ इति ॥ ४८४ ॥ द्यान्तान्तरमेवाह—'जहे'त्यादि, 'जङ्णो'इत्यादि, यथेति प्रकारार्थः, यतेः-साधोर्व्यपदिश्यन्त इति वाक्य-इति गाथायाः प्रागद्धिः । यद्येवमसम्बद्धाः किमस्यामी भण्यन्ते ? इति, उच्यते, असंबद्धा अप्यस्येते पर्याया इति मतिज्ञा, उपयुज्य-अधुमेत्र भावयन्नाह—'सघण'मित्यादि, गताथाी, नवरं चैतन्यं न्यतिरेकेण वक्तन्यं, 'तह तस्स ते पज्जाया भवनित, उवउज्जीतित्ति | स्वपयिचिशेषणीषयोगात्,घटस्य रूपाद्य इत्र परस्परविशेषकाः,यथा हि घटस्य रूपाणूनां रसाद्यणुकलापः खल्वभावरूपतया विशेषकः प्यीयाश्र त ओघतः, एवमकारस स्वप्यीयाणां सकलेत्रैलीक्यप्यीयराश्य इति, एवमाकारानाकाराक्षरानक्षरश्रुतादिष्विप वार्च गानत्यादिति हेतुः, साक्षाद् द्यान्तमाह—'सधणमिवासंबद्धं'ति प्रकटाथै, अतो-'भवन्ती'त्यादि निगमनमिति गाथार्थः ॥ ४८३॥

ऽमीषां गोचरीभवन्तीत्यत आह—'सद्धय'ति यसात् केचित्तत्र श्रद्धेयफलेषयोगिनो वर्चन्ते, यथा सन्ति पञ्चास्तिकाया विगतदो-मित्यत आह—'दंसणनाणचरित्तगोयर'तिकाउं दर्शनादेगींचरीभवन्तो-विषयभावं लभन्त इति गाथार्थः ॥ ४८५ ॥ कसादिमे-

॥ ४८६ ॥ न चेयं खमनीपिका, आपोंक्तत्वात्, अत आह—'एक्क'मित्यादि, एकं वस्तु जानन् खपरपर्यायानुवेधेन सर्वं वस्तु जा-

रेण खपयीयाभाव इत्युक्तं भवति, खयनमिवेति च भिन्नो द्यान्तः, दाष्टीन्तिकमाह—'आदाणे'त्यादि, सुगममिति गायार्थः

'वट्टं समचउरंस'मित्येवमादि, कुत इत्यत आह—'स्वकार्यनिष्पादकत्वात्' मोक्षप्रसाधकत्वात्, किंवदित्याह—'सपज्जया इव'-

पेण भगवतोक्तत्वात् ,तथा केचिच्होयफलोपयोगिनो यथैकैकोऽसंच्येयप्रदेशात्मकः सम्भवतः,तथा केचित् कियाफलोपयोगिनो यथा

ति ज्ञानादिपयिषा इव, अयमत्र सार:-श्रद्धेयादिपरपयिषानन्तरेण श्रद्धानाद्यभावः, विषयाभावाद्विषिषणोऽप्यभावः, परपयिषानन्त-

182311

यविचारः सर्वथा 'भुणइ' जानातीति गाथार्थः ॥ ४८७ ॥ तथा चाह—'जेस्सु' इत्यादि, येषु परपयथिष्वज्ञातेष्वकारी न ज्ञायते, अतादश्यता-ह्यादिधम्मर्ज्य'ति गाथार्थः ॥ ४८८ ॥ अक्षरमेव होवंविधमित्याग्रङ्कायामिदमाह—'ण ही'त्यादि, न केवलमक्षरमेव सक्तथ-मिधम्मिकाशजीवपुद्गलास्तिकायपयिराशिष्रमाणं, किन्तु १ यत्सत् , तदेवं-'जो एगं जाणती'त्यस्य सत्रस्य सामान्यप्रश्नेरिति गा-नाति, सर्वपरिज्ञानभावभावित्वादेकज्ञानस्य, सर्वे च जानन्नेकं, एकपरिज्ञाननान्तरीयकत्वात् सर्वज्ञानस्येति, एवं सर्वभजानन् नाकारं अभिलाप्या एव पयिषाः येन 'ताद्विषयः' अक्षरस्य सामान्यवर्णस्य विषयो वाच्यः, अतः 'ते' प्रज्ञापनीयाः पर्यायाः 'चिन्त्यनते'. ॥४९०॥ उच्यते—'पन्न'इत्यादि, 'वर्णानाम्' अक्षराणां 'प्रज्ञापनीया भावा' अभिकाप्या धर्माः 'स्वप्याया' खल्वात्मप्यायाः मुग्यन्ते, एवं अकाराक्षरस्य सर्वपर्यापपिमाणज्ञापनेन प्रन्छति-यद्येवं कतिभागः 'सर्वभावानां' सर्वपर्याणां, अभिलाप्या इति शेषः योगश्र-अकारस सकलं त्रेलोक्यं पर्यायः, तज्ज्ञाने तज्ज्ञानातद्ज्ञाने चाज्ञानात्, सर्वेरूपाद्यात्मघटवत्, तथा चाह--'घडस्स ्, कथं ते-परपर्याया न तस्य-अकारस्य धर्माः १, किन्तु धर्मा एव, स्वस्थीभूयाक्षिणी निमील्य चिन्तयैतत् किमेबसुत नेति, थार्थः ॥ ४८९ ॥ यद्येवं किमक्षरमेवाङ्गीकुत्यायं प्रयास इत्याह—'इहे'त्यादि, 'इह' प्रक्रमेऽक्षराधिकारो यतः तथा 'प्रज्ञापनीया एव' 1182311

यतस्ततः 'स्तोकाः' खल्पाः, यतश्र शेषाः परपयिषास्ततोऽनन्तगुणाः, एतेभ्यो वर्णानामनभिलाप्याः पर्याया इति, एतदुक्तं भवति |

सामध्यदि गम्यते, किं तदित्याह—'सर्वाकात्राप्रदेशापयांयाः' सकललोकालोकगताकाशप्रदेशपयिराशिप्रमाणमित्यर्थः, उक्तं च

एवं चिंचेते सत्याह पर:—'णणु'इत्यादि, 'निन्वि'त्यस्यायां 'वन्नमाणमाइङे'ति 'वर्णप्रमाणं' वर्णपयिष्यमाणमावेदितं, सत्र इति

सर्वस्य सतो बस्तुनः स्वपयापाः स्तोकाः,परपयापास्त्वनन्ताः, अन्यत्राकाशात् ,तस्य हि सर्वतोऽनन्तत्वाद्विपर्यय इति गाथार्थः ॥४९१॥

तस्तु निदिंदा एव, ''जे एगं जाणती" त्येवमादि, अत एव सत्रप्रामाण्याद् इत्थं चैतद्ङ्गीकर्तन्यं, यदुत ते गृहीता इत्याह, इह चान्यथा-सन्यागासपएसम्मं सन्यागासपदेसेही'त्येवमादि, अत एवं स्थिते 'इह' श्रुताधिकारे 'सन्यद्न्यपज्ञायमाणगहणं' किमधै, वर्णस्येति ग-प्र म्यते, येनीच्यते न हि नव्समक्षरं सन्बद्न्वेत्येवमादि, एतदुक्तं भवति-न सत्रे एवं पठ्यते "सन्बद्न्वपएसम्ग"मिति गाथाथेः ादसंग्रहे धर्मास्तिकायादिस्वपयियाः स्वप्रपयियाणां वर्णसम्बन्धिनां के भवन्तु १, ज्यतिरिक्ताः सन्त इति वाक्यशेषः, तथाहि-िकं ॥ ४९२ ॥ अत्रोत्तरमाह—'थोच'मित्यादि, इह सत्रे चतुरस्तिकायपयीयाः स्तोका इति 'न निर्विष्टाः' न पठिताः साक्षात्, अर्थ-स्वपयिषाः सन्तु वचनगोत्वरा इव, आहोस्वित्परपयिषाः सन्त्वाकाशस्वपयिषा इव, वर्णपरपयिषाः, पूर्वत्र श्रुतास्तिकायचतुष्टययोरेक-त्वप्रसंगः, इतरत्र तु स्पष्टं परपयियत्वं, एवमुक्ते आचार्य एवाशिशङ्गयिषुराह-'र्कि होंतु चाडभावो'ति किमभावमापद्यतां १, पर आह-कामं, तन्न, तेषां सत्पयियत्वात्, तस्मात्परपयिकोट्यामेवैतेषामवरोध इति गाथार्थः ॥ ४९३ ॥ अन्येन प्रकारेणाह-किमे'त्यादि, नमु च किमित्याकाशप्रदेशा अनन्तगुणिता भणिताः 'सन्यागासपदेसग्गं सन्यागासपदेसेहिं अणंतगुणियं'ति, उच्यते 'ज'मित्यादि प्रकटार्थम् ॥४९४॥ पुनस्प्यपस्या भङ्गचा माह—'नत्थे'त्यादि, 'तत्रे'त्यधिकस्णसप्तमी, ततश्च 'तत्रे'ति 'सब्गागासपदेसम्गं

सूत्रे अपर्यवसितश्रुताधिकारादकाराद्येव गम्यत इति स्थितपक्षः। अथ त्रूपे 'सन्वजीयाणंपि य णं अक्त्वरस्त अणंतभागो निन्चुग्याहि-

सञ्चागासपदेसेहिं अणंतगुणियं पज्जबक्सवरं निष्फज्जई'त्यस्मिन् सत्रे 'नागमक्खरं'ति ज्ञानमक्षरं प्रतिपादितं, किंबिशिष्टमित्याह-'अ

विशेषितं' सामान्येन,अविशेषितत्वात् ,तत् (०षाभिधानाचेदं)केवलाक्षरमिति गम्यते,ततः किमित्यत आह—'इह्' द्वारे सुतक्खरं 'प्रकृतं' अ-

घिकतं ततोऽपि किमित्यत आह-'तं' सुयक्खरं 'कथं' केन प्रकारेण केवलाक्षरपयितुल्यं भवेत् १,उच्यते,नन्वज्ञापि 'सब्पागास'मित्यादि-

 $\| \not\sim \|$  यऔ" इत्यत्र क्षत्रान्तरे सर्वजीवग्रहणात् तत् न श्रुताक्षरं,चतुद्शपूर्वविद्गं सम्पूर्णत्वात्, तस्मात्केगलाक्समेतदिति,यद्येवं केवलस्यापि न  $\| \circlearrowleft \|$  सर्वजीवानामनन्तभागस्तिष्ठति सर्वज्ञसद्भावाद्, अतो न तत्केवलाक्षरमपीति कस्यासावनन्तभागोऽस्तु १, अथ मनुषे अविशेषेण सर्व-चुल्यं केवलज्ञानेनैव विशिष्टेनेति शेषः, विशिष्टं ह्युच्यते स्वपर्पयियेदोपकल्पितमिति गाथार्थः ॥४९६॥ एवं स्थिते सत्याह—'अ-ची' त्यादि । 'अविशेषकेवलं पुनः' अविशेषेण सर्वोपल्डियकेवलं पुनः-अविवक्षितस्वपरपयीयविकल्पं केवलं पुनः स्वपयिवेष तज्जल्यं समस्तद्वाद्यांगविदोऽपि विहायान्येषामस्मद्विधानामनन्तभाग इति गम्यते ?, तस्मात्स्वपरपयिभेदादुभयमप्यविरुद्धमिति वश्याम 'न परैः' न परपयिंयराशिनेत्यर्थः तत् केवलेन तुल्यं भवेत्, तस्य सर्वपयायानन्तभागोनत्वात्, उभयमंगीकृत्याह-उभयथा तु त-इति गाथार्थैः ॥४९५॥ तदेवमर्थतः परिहत्य कण्ठतः परिहरजाह—'सम्य' इत्यादि, 'तद्' वणक्षिरं 'रचप्यांयैः' स्वप्यियानङ्गीकु-त्य केवलेन तुल्यं न भवेत्,कामसेतत्, एतत्पयिषाणां सर्वपयिषा(क्य)नन्तभागत्वात्, केवलस्य च सर्वद्रव्यपयिष्यमाणत्वात्, तथा दोपचाराज्जीवदेहवत्, मेदविवक्षायां तु परपयिषा एव,तेनामुना प्रकारेणाद्यस्य ज्ञानचतुष्ट्यस्य स्वपयिषाः सन्ति स्तोकाश्र, परप्यिनि याः सन्ति भूयांसञ्ज, केवलं त्वविकल्पकं सर्वज्ञत्वात्, स्वपयिषा एवाविशिष्टस्येत्यर्थः । तथा चाह-यद्-यसात्पञ्जास्तिकायानंगी-'तद्' अविशेषकेवलं 'सब्बभाव'ति सर्वात्मना 'ब्यापारविनियुक्तं' ब्यापारं ब्याप्रतमनुसमयमिति शेषः, न चैवं श्रुताक्षर-'सब्बागासपदेसग्ग'लक्षणाक्षरप्रमाणं वर्तते, अयमत्र भावार्थः--इह यद्येन ज्ञानेन ज्ञायते तत्तस्य पर्यायो भण्यते विषयविषयिणोर्भे-जीवग्रहणे सत्यपि प्रकरणाद्पिशब्दाद्वा केवलिनो विहायान्येषामनन्तभागी गम्यते, उच्यते, अत एव किन्न श्रुठात्मकमक्षरमङ्गीकृत्य

तरस उ अणंतभागो निन्दुग्घाडो य सब्बजीवाणं। भणियो सुघिमि केवलिवज्ञाणं तिविहभेओठिव ॥५००॥ गाथार्थ:॥४९८॥ यदुकतं बक्ष्याम इति तद्भिधीयते—'अचिसेसियंपी'त्यादि, एवं पद्विशेषितं 'स्त्रे' 'सब्बागास'मित्यादौ यद्श-स्परिमाणमादिष्टं तद्विशिष्टकेवलश्रुताक्षरयोरविरुद्धं इति गाथार्थः ॥४९९॥ 'तरस ड' इत्यादि, 'तस्ये'ति सामान्यस्य 'तिविह्मेओ-'चत्थ्र'इत्यादि,अथवाऽधुना विशेषकेवलमङ्गीकृत्य विषयविभागमाह–वस्तुस्वभावं प्रति–आलम्ब्य पिण्डमाश्रित्य तद्पि केवलं स्व-कदाचित् कस्यचिदिति गाथार्थः ॥५०१॥ स क्स भवतीत्याह—'थी'त्यादि, स्त्यानद्धिवेदनीयोद्यसहिताम्नानदर्शनावरणोद्यादुत्क-जीवस्वभावस्ततश्र तत्पिरिच्छेदाः स्वपयिषास्था भिन्नाश्र ततः घटधम्मधिमिनाशाद्यस्ते च परपयिषाः,अन्यथा सङ्करस्तदेकत्वं वा स्वादिति ऽवि'ति जघन्यमध्यमोत्कृष्ट इति गाथार्थः ॥५००॥ 'स' इत्यादि, स पुनः अक्षरलाभः सर्वस्तोकः 'जैतन्यं' जीवत्वनिबन्धनं नात्रियते ४) कदाचित् कस्यचिदिति गाथार्थः ॥५०१॥ स कस्य भवतीत्याह—'थं'त्यादि, स्त्यानाद्धवेदनायाद्यसाहताज्ञानद्शनावरणाद्यादुन्क-१० हात् गुथिन्यादीनां स भवति, ततोऽसौ 'बेइंदिये'त्यादि स्पष्टं ॥५०२॥ साम्प्रतमुत्कृष्टमाह—'उक्कोस्त'इत्यादि, उक्कोसो अभ्रत्यन् १० हात् गुथिन्यादीनां स भवति, ततोऽसौ 'बेइंदिये'त्यादि स्पष्टं ॥५०२॥ साम्प्रतमुत्कृष्टमाह—'उक्कोस्त'इत्यादि, उक्कोसो अभ्रत्यन् परप्यायमेदाभ्यां भिनं वर्तते जीवस्वभावत्वात् वर्णवत् ,ते चास्य परप्यायास्तुल्या इति जिनभटाचार्यपूल्याः, तथा चाह-तद्येन केवलं सो पुण सन्बजहन्नो चेयणणं नावरिज्ञङ् कयाई। उक्कोसावरणिमाव जलयन्छन्नक्कभासो न्व ॥५०१॥ उक्कोसो उक्कोसयसुयणाणविओ तओऽवसेसाणं। होइ विमज्झो मज्झे छहाणगयाण पाएणं ॥५०३॥ बत्धुसहावं पह तिप सपरपज्जायभेयओ भिन्नं। तं जेण जीवभावी भिन्ना य तओ घडाईया ॥४९८॥ थीणद्विसहियनाणावरणोदयओ स पतिथवाईणं । बेइंदियाइयाणं परिवड्डर कमविसोहीए ॥५०२॥ अविसेसियंपि सुत्ते अक्खरपज्जायमाणमाइहं। सुयकेबलक्खराणं एवं दोणहंपि न विक्दं ॥४९९॥

लाभी समस्तचतुर्शपूर्वविदः, विमध्यममाह-'तओऽवसेसाणं मज्झे विमज्झो होइ' किविशिष्टानामित्याह-'छट्टाणगयाण' षट्स्थान- ||र्द्ध| अनभ्यरश्चरं पतितानां, तचेदम्—'अणंतभागहीणे वा असंखेज्जभागहीणे वा संखेज्जभागहीणे वा संखेज्जगुणहीणे वा असंखेज्जगुणहीणे वा अ-हिटीय नं सुयं सुटवहाति चेट्टा न सुटवह कयाह। अहिगमया वण्णा हव जमणुस्सारादओ तेणं ॥५०४॥ असिसियं नीसिसियं निच्छ्रेढं खासिअं च छीयं च । निस्सिंघियमणुसारं अणक्खरं छेलियाई या।५०५॥(नि०२०) एव न्यापारः श्रुतमितीह पठितः,पर आह—यद्येवं 'तो किं न करादिचेड्डावि' श्रुतं,श्रुतीपयोगाविशेषात् १ ॥५०५॥ उच्यते—'रूढी'त्या-असिसियाई दन्वसुयमेतमहवा सुओवउत्तरम् । सन्बो चिय वावारो सुयमिह तो किं न चेहावि १ ॥५०६॥ ऊसे'त्यादि,मतीतार्थेव॥५०४॥ माष्यकुदाह-उच्छ्वसितादि द्रव्यश्चतमात्रं कारणत्वाद्, अथ चैतत् श्वतमेव,यतः श्वतोष्युक्तस्य सर्वे दि, रूढ्या 'नद्' उच्छ्यसितादि श्रुतमुच्यते, चेष्टा पुनने कदाचित् श्र्यते, दश्यत्वेनाश्रच्यत्वात्, अनुस्वाराद्यस्ति कस्मात् श्रुतमित्यत आह—नगा इवाथोधिगमकत्वादनुस्वारादयोऽपि श्रुतं॥ उक्तमनक्षरश्रुत्तिमिति गाथार्थः॥५०६॥ संज्ञिश्रुताभिधित्सया च्यु-णंतगुणहीणे वा' 'प्रायेण' बाहुल्यमङ्गिकृत्य, विवक्षयाऽन्येषामपि तदुन्कृष्सद्भावादिन्युक्तमस्मरश्रुतम् ॥५०३॥ अनसरश्रुता-जङ् सण्णासंबंधेण सणिणणो तेण सणिणणो सब्बे। एगिदियाङ्याणिव जं सण्णा दसिबिहा भिणया ॥५०८॥ स्तिणस्म सुयं जं तं सिषणसुयं सी य जस्स सा सण्णा । होइ तिहा कालियहेउदिष्टिवाओवएसेणं ॥५०७॥

||222|| मिच्छो हियाहियविभागनाणसण्णासमणिणओं कोई। दीसइ सो किमसण्णी ? सण्णा जमसोहणा तस्स॥५२२॥ बयनाणी किं सण्णी न होड़ होड़ व खओबसमनाणी ?। सण्णा सर्णमणाग्यचिंता य न सा जिणे जम्हा 1५२१। इह दीइकालिगी कालिगित्तिसण्णा जया सुदीहंपि । संभरइ भूयमिस्सं चितेइ य कह णु कायञ्बं ? ॥५१ १॥ कालियसिणिणित तओ जस्स तई सो य जो मणोजोग्गे। खंबेऽणंते घेनुं मन्नइ तछिद्धिसंपण्णो ॥५१२॥ अविसुद्वक्स्तुणो जह नाइपयास्मि रूब्विण्णाणं। अस्मिणणो तहऽत्थे थोवम्णोद्व्वलिद्धमओ॥५१४॥ थोवा न सीहणाऽविय जं सा तो नाहिकीरए इहहं। करिसावणेण घणवं न रूवंबं मुतिमेतेणं ॥५०९॥ ह्वे जहोबल्ही चक्ख्मओ दंसिए प्यासेणं। तह छिविहोबनोगो मणद्व्यप्यासिए अत्ये ॥५१३॥ जह बहुदन्वो थणवं पसत्थस्त्वो य स्ववं होइ। महईए मोहणाए य तह सण्णी नाणसण्णाए ॥५१०॥ सम्महिटी सण्णी संते नाणे खओवसिमियिम । अस्सण्णी विच्छत्तिम दिष्टिबाओवएसेण ॥५२०॥ पाएण संपए चिय कालिमिम न याइदीहकालण्णा । ते हेउवायसण्णी निचेहा होति अस्सण्णी ॥५१९॥ तुछे छेयगभावे जं सामत्यं तु चक्करयणस्स । तं तु जहक्कमहीणं न होड़ सरपत्तमाईणं ॥५१६॥ जह मुन्छियाइयाणं अन्वतं सन्वविसयविण्णाणं । एगिंदियाण एवं सुद्धयरं वेदियाईणं ॥५१५॥ इय मणोविसईणं जा पहुया होइ उग्गहाईसु । तुछे चेयणभावे अस्सण्णीणं न सा होइ ॥५१७॥ जे गुण संचितेउं इडाणिड्रेसु विसयवत्थूसुं । वहंति नियहंति य सदेहपरिपालणाहेउं ॥५१८॥

सिणिणस्से'त्यादि, संज्ञिनः श्रुतमिति संज्ञिश्रुतं,स च संज्ञी यस्यासौ संज्ञा भवति,सा च त्रिविधा—दीर्घशब्दलोपाद्दीर्घकालिक्यु-दिशेन हेतुवादीपदेशेन दिखवादीपदेशेन चेति समुदायगाथार्थः ॥५०७॥ अस्यां च्युत्पत्तावतिप्रसंगचीद्यमाह—-'जनी'त्यादि, यदि ओहो न हेउऍ हेउओं न कालिमिम भण्णाई सण्णी। जह कुन्छियत्तणाओं तह कालो दिष्टिवायिमि ॥५२५॥ जह दुन्वयणमवयणं क्रन्छियसीलं असीलमसहँए। भण्णइ तह नाणंपिह मिच्छिहिस्स अण्णाणं॥५२३॥ सदसद्विसेसणाओ भवहेउजदिच्छिओवलंभाओ। नाणफलाभावाओ मिच्छहिहिस्स अण्णाणं ॥५२४॥ सिणिणिति असिणिणित य सन्बसुए कालिओवएसेणं। पायं संबवहारो कीरह तेणाइए स कओ ॥५२९॥ मोनूण हेउकालियसम्मत्तकमं जहुत्तरिबसुद्धं। किं कालिओबएसो कीरइ आइऍ सुत्तिम १॥५२८॥ छउमत्थाणं सण्णा सम्मदिष्टीए होइ सुयनाणं । मह्वावारिवसुवका सण्णाईआ उ केविलिणो ॥५२७॥ पंचणहमूहसण्णा हेऊसण्णा विइंदियाईणं। सुरनारयगन्भन्भवजीवाणं कालिगीसण्णा ॥५२६॥ विशेषाव ० || कोखाचार्य |

'आहारादि ४ कोथादि ४ ओहसत्रा लोगसणा' अतः किग्रन्यते तेनैचार्यह्यामेन-''असण्णी णं भंते । असण्णिति कालओ केविच-ति, एवमिह महती शोभना च संज्ञाऽधिक्रियते संज्ञान संज्ञानमनोविज्ञानमित्यर्थः, तत्सम्बन्यात् संज्ञिन इति गाथार्थः ॥५१०॥ सा च कि ग्रतिमान् वा रूपवानिति, अपसिद्धेः ॥५०९॥ किन्तु – 'जहे' त्यादि, यथेह बहुद्रव्यो धनवानित्युच्यते,प्रशस्तमूर्तिसम्बन्धाच रूपवानि-रं होइ ?"नि गाथार्थः ॥५०८॥ उच्यते—–'थोचा'इत्यादि, 'इहे'त्यस्यां च्युत्पत्तो, येपं स्पष्टं, नहि कार्षापणमात्रधनबांस्तद्वानुच्यते, संज्ञासम्बन्धेन संज्ञिनो भवन्तीति बूपे तेन सर्वे पाणिनः संज्ञिन एव प्राप्ताः, एकेन्द्रियाणामपि प्रज्ञापनायां द्शविधसंज्ञाभिधानाद्

विशिष्टेहाधिकियते १ इत्यत आह—'इह' गाहा ॥ इहादिपद्लोपाहीघैकालिकी कालिकीत्युच्यते,कालिकी चासौ संज्ञा च धुंकद्वाचात् कालि- | (१) | संह्यसंजि इति गाथाद्वयार्थः ॥५१८-१९॥ 'सम्म'गाहा ॥ हष्टिद्शैनं वदनं वादः, द्शैनवादमङ्गिकत्य सम्यग्दष्टिः,क इत्यत आह-संजी, क्व ॥ 'क्वे जहें'त्यादि, स्पष्टार्थेव ॥५१३॥ विष्ययम्थिकत्याह 'अविसुद्धे'त्यादि, यथा काचकामलाद्युपहतलोचनस्य नातिप्रकार्थे रूप- 🖟 सतीत्याह-सति ज्ञाने-मतिश्चतलक्षणे क्षायोपद्यमिके, एतद्विपर्ययमाह-'अस्मण्णी'त्यादि, स्पष्टम् ॥५२०॥ एवमुक्ते मदेशान्तरोक्तं ॥ विज्ञानमनुभूयते एवमेकेन्द्रियाणां प्रक्रप्टावरणीद्याद्, एतदेव द्वीन्द्रियादीनां, यदि नाम विशुद्धतरमिन्द्रियद्यद्भियक्त्वात्, इदमत्र पौ-नितकः प्रतीतार्थ एव ।।५१७॥ नवरं मनोविषायिणः-पट्ष्याप्तिमाजिनः। तदेवं कालिकोपदेशेन संज्ञिनं प्रपञ्चय हेतुवादोपदेशेनाह्न स्मृत्वा आह—'खय'इत्यादि, युव्यद्धं कण्ठयं, उत्तरमाह-संज्ञा हि नाम स्मरणमनागतादिचिन्तोच्यते सा 'जिने' भगवति कैयिति ॥५१५॥ अत्रोच्यते-सामर्थ्यमेदाद्, स च क्षयोपश्चमानन्त्यात्, तथाहि—"तुछ'इत्यादि, स्पष्टाथी ॥५१६॥ 'इय' इत्यादि, दाष्टी-'जं घुमे'त्यादि, ॥ 'पायेमे'त्यादि, "इडानिड्याणि विसयवत्थूणि–छायातवादीणि । निच्चेड्याहोंति अस्सण्णी" एतद्पेश्र्या स्थावरा हिति गायार्थः ॥५१४॥ एकेन्द्रियादिसम्मुच्छेनजानामाह-'जहे'त्यादि,यथेह मनसुप्तमूचिछतादीनां पुंसामन्यकं सकलशन्दादिविषय-कसंज्ञेति, यया सुदीर्घमपि कालमनुस्मरति भूतमेष्यन्तं चानुचिन्तयति कथं नुतत् कर्नेन्यमिति गाथार्थः 11५११।। बहुद्रीहिणा मीलय-विज्ञानमस्पष्टं भवति, एवमसंज्ञिनः पञ्चन्द्रियसम्मुच्छेनजस्यार्थतिज्ञानं स्यात्, निक्षष्टतरक्षयोपश्चमतयाऽत्यत्पमनोद्रच्यग्रहणश्चितत्वा-नाह—'कालिये'त्यादि, सफ्टार्था, नवरं 'नछािद्धसंपण्णो'ति मनोविज्ञानावरणक्षयोपश्मादिसमेत इति ॥५१२॥ अस्य च— विष्यै-एकेन्द्रियविकलेन्द्रियासंज्ञिसंज्ञिषञ्चेन्द्रियाणां कमध्द्रमिति । तत्रैतत् स्याद्-चैतन्यतुल्यतायां कोऽयमुपलञ्घविशेष इति १.

विशेषाव० 💯 नास्तीति कथं तद्योगाद्सौ तद्वान् भवेदिति गाथार्थः ॥५२१॥ पुनरप्याह-'मिच्छो'इत्यादि,ननु च मिथ्याद्यिरिप कश्चिद्,हिताहि- 🖄 संस्थसंद्रि-क्रियते, येन कारणेन तेन विश्वद्भिक्तं बाधित्वाऽपि स कालिकीपदेशेन संज्ञी कुती धुरीति गाथार्थः ॥५२९॥ तदेवं सप्रतिपक्षमा-'किं' कस्मात् कालिकोपदेशः सत्रे आदौ कियते १, येन कारणेनीक्तं तद्मुबन्या 'होति तिहा कालियहेतुदिष्टिबादीवदेसेणं १' ति गा-तुवादीपदेशेन, तथा 'हेडड'ति हेतुरूपीपदेशसंस्यपि 'न कालंगि'ति न दीर्घकालिकोपदेशेन भण्यते संज्ञी-डच्यते संज्ञी 'यथा'येन प्र-गारविरहात् संज्ञाऽतीता इति गाथार्थः ॥५२७॥ एवमुक्ते सत्याह—-'मोन्गूणे'त्यादि, मुक्त्वा हेतुकालिकद्दष्टिवादक्रमं यथोत्तरविद्युद्धं तिविभागविषयविज्ञानोपेतत्वातु कश्चित्संज्ञीति दृश्यते, स किमसंज्ञी 2, येनोच्यते 'सम्माह्डी सण्णी' यावत्पद्त्रयं, उच्यते, संज्ञा यत्त-म्यग्द्धीनां छबस्थानां या संज्ञा द्यिवादोषदेशेनेत्यभिप्रायः सा तेषां श्रुतज्ञानं भवति, मतिन्यापारालिज्ञितत्वात्, कैवलिनस्तु मतिन्या-उन्तु ॥५२४॥ कथं चान्यस्थानभागन्यव्यपदेशाहैः स्यात् १,कथमित्याह 'ऊहे'त्यादि, 'ऊह्' इत्योघसंज्ञावानेकेन्द्रियः 'न हेतुते'ति न हे-कारेणासम्भवलक्षणेन, किं कारणमित्याह-'कुत्सितत्वाह्' अयोग्यत्वात्, तथा किमित्यत आह-'तथा' तेन प्रकारेण 'कालो'नि यादीनामासंमूच्छेनजपञ्चेन्द्रियेभ्योऽमनस्कत्वात् , सुरादीनां तु कालिकी समनस्कत्वादिति गाथार्थः ॥५२६॥ इह च 'छउ'इत्यादि, स-स्याग्नोभनेति गाथार्थः ॥५२२॥ अग्नोभनं चावस्तिवत्यत आह—'जहे'त्यादि, सुबोधार्था ॥५२३॥ अपिच—'सदसदे'त्यादि, प्रा-केषां का संज्ञेति विशेषेणाह—'पञ्चणहे'त्यादि,पञ्चानां—प्रथिच्यादीनामोघसंज्ञा—अच्यक्तसंज्ञाऽच्यक्तचतुरिन्दियत्वात् ,हेतुसंज्ञा तु द्वीन्द्रि-द्विकालिकोपदेशेन संज्ञी 'दिष्टिचायिम'ति न दष्टिवादोपदेशेन संज्ञीत्युच्यते, अतोऽसायज्ञानीति प्रक्रम इति गाथार्थः ॥५२५॥ थार्थः ॥५२८॥ उच्यते-प्रयोजनवशात्, तथाहि—-'सण्णी'त्यादि, सर्वत्र श्रुते संज्ञासंज्ञिवेलायां प्रायः कालिकोपदेशेन संज्यवहारः

रुपाश्चत चोइस दस य अभिन्ने नियमा सम्मत्त सेसए भयणा।मङ्ओहिविवजासेऽवि होड् मिच्छं म उण सेसे ॥५३७॥ उवसामगसेदीगयस्स होड् उवसामियं तु सम्मतं।जो वा अन्यतिषुंजो अखिवयमिच्छो लह्ड् सम्मं॥५३२॥ अंगे' त्यादि । अङ्गानङ्गप्रविष्-आचारावरुयकादि सम्यक् अतं,प्रकृत्येति वाक्यशेषः। प्रतिषक्षद्वारमाह--लोकिकं पुन मरि-तादि मिथ्याश्रुतं,प्रकृत्यैवेति येपः,स्वाम्यपेक्षया तु प्राह-आश्रित्य तु 'स्वामित्वं' आघारलक्षणं लौकिके लोकोत्तरे च भजना-लोकिकं मि-थ्याशुतं भवेदितम्द्रा,एवं लोकोत्तरमपि,मिथ्याद्यष्टिपरिग्रहात् मिथ्याश्रुतमित्येवमादि,परस्थानविनियोगाद् ॥५३०॥ आह न-'सम्मत्त'-बीणिमि उर्णणिम य अणुदिज्जेते य सेसिमिच्छते । अंतोमुहत्तमेतं उवसमस्ममं लह्ह जीवो ॥५३३॥ तत्तावगमसहाबे सइ सम्मसुयाण को पड्विसेसो?। जह नाणदंसणाणं भेओ तुल्लेऽबबोह्रिम ॥५३८॥ सम्मत्तपरिजाहियं सम्मसुयं, तं च पंचहा सम्मं। डवसमियं सासाणं खयसमजं वैययं खड्यं ॥५३१॥ उवसमसम्मताओ चयऔं मिच्छं अपावमाणस्स । सासायणसम्मतं तयंतरालम्मि छावलियं ॥५३४॥ अंगाणंगपविद्वं सम्मसुयं होड्यं हु मिच्छसुयं। आसळा ड सामितं होड्यहोडतरे भयणा ॥५३०॥ वेययसम्मतं पुण सन्बोइयचरमपोग्गलाबत्थं खीणे दंसणमोहे तिबिहमिमि खाइयं होइ ॥ ५३६॥ मिच्छतं जमुङ्णणं तं खीणं अणुङ्यं च उवसंतं। मीसीभावपरिणयं वेङ्ज्जंतं खओवसमं॥५३५॥ गणमवायधिईओ दंसणमिंह जहोग्गहेहाओ। तह तत्तक्ई सम्मं रोहजाइ जेण नं नाणं ॥५३९॥ गद्वारद्वयमभिषाय तृतीयमभिद्धदाह— 188311 कोट्याचाये

🎾 ननुक्रमात् । दर्शन्युभयवांश्रेव, मिथ्याद्दष्टिश्र कीर्तितः ॥१॥ वेद्यन् पुद्गलान् शुद्धान्,क्षयं नयति दर्शनी। तत्क्षये वेदकत्वेन, मिथ्या-द्रकोद्रवपुञ्जकादिव सर्वोपधाविद्यद्धतत्पुञ्जकं, ततस्त्तीयं सम्यक्तवपुञ्जकं विशिष्धविपाकतो वेद्यन् जन्तुः सम्यग्दर्शनी भण्यते, अय-|| मत्र भावार्थः-'तद्यथेह प्रदीपस्य,स्वच्छाभ्रपटलैगृहम् । न करीत्याद्यति काश्चिदेवमेतद् रवेरापे॥१॥ एकपुञ्जी दिपुंजी च, त्रिपुञ्जी बाड-विशेषाव ||८|| मित्यादि । इह भारताद्यपि सम्यक्त्वपरिगृहीतं सम्यक् श्रुतं भवति,इतरद्पि मिष्याश्चतं मिष्यात्वपरिग्रहादित्यनुक्तमपि सामध्यदि गम्यते, || कत्वं साज्ञातनसम्यक्त्वं,ईषत्तत्त्वरसास्वाद्नं वा आस्वाद्नं सह तेन सास्वाद्नं,आज्ञातयदीति वेत्याज्ञातनस्तेन सह यत्तत्साज्ञातनं,सुप्रजं- || पुनरसौ पुञ्जत्रयं करीतीति चेत्, उच्यते—इह कश्चित्प्रवाहतीऽनादिमिथ्यादृष्टित्तथाविध्धमित्तार्यसामग्रीसमवधाने सत्यपूर्वकरणेनाभिम्र-डपशुमयतीत्युपशमकस्तस्य श्रेणिः−अष्टाविंशतिविधमोहनीयराशिशकलानामनुक्रमशमनं तां गतस्तस्य 'भचति' सम्पद्यते औपशमिकमेव सम्यक्तं दर्शनसप्तकोपशमात्, किमस्यैव १,नेत्याह-यो वा प्रतिष्ता अक्ततिष्ठाः-अनङ्गिकृतमिध्यात्वेतरोभयत्रयविभागः सन् 'ल-खीभवन् ततो मिथ्यात्वपुञ्जकान् मिश्रपुञ्जकं करोति, मदनकोद्रवपुञ्जकादिवाधिविशुद्धतत्पुञ्जकं, ततोऽपि च सम्यक्त्वपुञ्जकमद्विशु-सायां शोभनास्वाद्नः स्वास्वाद्नः, स्वाय(स्य)शातनः-स्वा(य)शातनस्तस्येति २ तथा क्षयश्रोपशमश्च क्षयोपशमौ ताभ्यां निष्टैंनं क्षायीप-णसंमत् तत्र तत्त्वश्रद्धानरसास्वादनात् आस्वादनं मिथ्याद्शेनाभिमुख्यादाशातयतीति वेत्याशातनं, सह तेन साशातनसास सम्प-्री तच सम्यक्त्वं पञ्चधा भणितं भगवद्भिस्तद्यथा—उपशमनमुपश्चमस्ततस्तेन वा निर्धनमौपश्मिकं १, तथा 'सासाणं'ति 'सासाय-भते' प्रानीति 'सममं' ति सम्यक्तं, तत्रैवं क्षायिकमपि लभते १ इत्यत आह-'अक्षपितमिध्यात्वः' अक्षपितमिध्याद्रशनो यः, कथं श्मिकं ३ तथा वेदात इति वेदकं ४ क्षयेण निर्धेनं शायिकं ५ ॥५३१॥अयं तावित्पण्डार्थः, अथावयवार्थं प्रतन्वन्नाह-'उचसामजे'त्यादि।

विष्टिमितोद्यस्य मिध्यात्वस्यानुदीणंता युक्ता, न युनः सम्यक्त्वस्य, विषाकेन वेदनात्, उच्यते, सत्यमेवमेतत्, किन्तु अपनीत-। ५३४॥ क्षायोपर्शामकमाह—'मिच्छत्त' मित्यादि । मिथ्यात्वं नाम मिथ्यात्वमोहनीयं कर्म तत् 'यद्धदीर्ण' यदुद्भूतशक्तिकं, उद-त्तमिध्यात्वस्वभावं, विष्टमितोद्यं शेषमिध्यात्वमपनीतामिध्यात्वस्वभावं मदनकोद्रवोदाहरणत्रिपुञ्जन्यायशोधितं सम्यक्तवमेव, आह-इह गुणेन १, नेत्याह—'अणुदिज्ञंते य सेसमिच्छते'ति तत्र उपयुक्ताघदन्यत्तच्छेषमिति न्यायः, ततश्र शेषमिध्यात्वे च मन्दपरिणा-गृहतीमात्रे, तत ऊर्घ्वं अरुपत्येव,यतथायमक्रतत्रिपुङ्जी लभते अत इदं न पुद्गलानुभवरूपं,अध्यवसायमात्रमित्यर्थः,अत्र चोषरदेशदावा- | यावारिकायां व्यवस्थितमित्यर्थः 'तत्क्षीणं' तत्प्रलयमुपगतं, 'अनुदितं च' अनुदीणं च उपशान्तं, उपशान्तं नाम विष्टामितोद्यमपनी-मिथ्यात्वस्वभावत्वात् स्वरूपेणानुद्यात्तस्याप्यनुद्रीणीपचार इति, यद्वाऽनुद्रीणैत्वं मिथ्यात्वस्यैव योज्यते, नतु सम्यक्तवस्य, कथं मि-त्वस्यैव वेदकः ॥२॥ यिन्निपुञ्जी स सम्यक्त्वमेव भुङ्क्ते विषाकतः। द्विपुञ्ज्यिष च मिश्रारूयं, एकपुञ्ज्यिष चेतरत् ॥२॥" ॥५३२॥ मतया 'अनुदीर्यमाने' अनुद्यभाजि सति विष्टिभितोद्य इतियावत्, कियन्तं कालं यावदित्याह-अन्तभृहतीमात्रं, अन्तभृहतीमवानत-नलदृष्टान्तो भावनीय इति गाथार्थः ॥५३३॥ सास्वादनमाह—'उचसामे' इत्यादि । अस्मादेव च्यवतो मिथ्यात्वं चाद्याप्यप्राप्तुवतोऽपा-भवति-अस्मादेव अरुयन्तो द्वीन्द्रियादिषुत्पद्यन्ते, नान्यस्माद्,अन्यतो झटिति मिथ्यात्वप्राप्त्या षडाविककाकालाभावात् इति गाथार्थः पदेशानुभवस्तु अन्तर्गृहर्तकालानुभवसाधारणः, अमुमेवार्थं स्पष्टयन्नाह—'स्वीणम्मी' त्यादि। इह 'जदीजें' उद्यं प्राप्ते मिथ्यात्वे क्षीणे सति-आत्मप्रदेशविषाकवेदनया निरूपाच्यतामानीत एव सति, कि १, उषशमसम्यक्तं लभते जीव इति क्रिया, किमेतावन्मात्रकेणैव न्तराले प्रोद्गतानन्तानुवन्धितः षडाविलकं कालं सास्वाद्नं, तद्नेनैतत्कथयति-न तत्सत्तामात्रानुवन्धिनी मिथ्यात्वप्राप्तिरिति, प्तदुक्तं

ध्यात्वं १, यदुदीणै तत्क्षीणं, शेषकं तु अनुदीणै उपशान्तं चेति चशब्दस्य व्यवहितः प्रयोगः, ततश्रानुदीणै मिध्यात्वं उपशान्तं | च सम्यक्त्वं, गृह्यते, भावार्थः माग्वत् ,तदेवं 'मिश्रीभावपरिणतं' क्षयोषशमस्वभावमापन्नं 'वेद्यमानं' अनुभूयमानं मिथ्यात्वं प्र-मोहनीयोद्यमेद्न्वाद्तोऽस्य न युक्तं क्षायोपश्चमिकत्वमिति, न, अभिमायापिरज्ञानात्, सम्यक्तं हि सांसिद्धिकमात्मपरिणाम-र्रेत्तथावियसवित्यकाशवत् सहज एवासौ तत्परिणाम इति, क्षयोपश्यमनिष्यःनश्चायं, तमन्तरेणाभावात्, न ह्यदीणंक्षयानुदीणोपश्मन्य-रूपं ज्ञानवत् नतु कोथादिवत्कमण्यिसम्पर्केजं, तथाहि-तावति मिथ्यात्वघनपटले क्षीणे तथाऽनुभवतोऽपि स्वच्छाभ्रकत्पान् सम्यक्त्वा-तेरेकेणास्य भावः, क्रोधादिभावः पुनरुपधानसामध्यिषादितस्फटिकमणिकुष्णतावद् सहज इति, आह-यदि परिणामः सम्यक्तं ततो | मिश्रीमावपरिणतं वेद्यमानं क्षायीपर्यामिकमित्येतद्विरुघ्यते, मोहनीयमेद्योरेव मिश्रीमावपरिणतयोर्वेद्यमानत्वात् न विरुघ्यते, तथा-तथाहि-अस्मिन् प्राक् शमितमनुसमयमुदेति,प्रदेशानुभवलक्षणं स्थितिकालमङ्गीकृत्य तथा वेद्यते, क्षीयते च स्थिगितमपि कोद्रवद्द्या-न्तात्, न त्वयमीपश्रमिके प्रकारोऽस्त्युद्यविष्टम्भणामात्रत्वाद्,विष्टन्याहारवदिति गाथार्थः।।५३५॥चतुर्थमाह—'वेयये' त्यादि । तत्र अणमिच्छमीसेस खविष्सु'सम्यक्तद-विध्यपरिणामहेतुत्वेन तयोरेव सम्यक्त्वोपचारात्, अपरस्त्वाह-औषशमिकाद्स्य किंक्कतो विशेष इति, उच्यते, वेद्नाऽवेद्नाक्रुतः, दियतीति वेदकः∵अनुभविता तस्यानथन्तिरत्वाद्वेदकं समञ्चयतीति सम्यक् तद्भावः सम्यक्तं वेदकसम्यक्तं, अथवा 'कृत्यल्युटो महुल' मिति चचनात् वेदात इति वेदकः इति भवत्याहारकवत्, कृतः १—'कृत्कृत्यछोडि' तिप्रक्लेपातद्वेदकसम्पक्तं, पुनःशब्दस्य देशानुभवेन सम्यक्त्वं विषाकेन, क्षयोषश्माभ्यां निर्धत्तितिकृत्वा क्षायोषश्मिकं सम्यक्त्वमुच्यते । आह-इदं सम्यक्त्वमौद्यिको विशेषणार्थत्वात् आयिकश्रेणीमभिष्रपन्नस्य भवतीति शेषः, किंविशिष्टमिति ?

सम्यभिन-ध्याश्रते र्शनमोहनीयमनुसम्यमुद्रीयद्भियन्त्रिभवतः क्षपयतश्च निष्ठितोद्रीरणीयस्य च 'सबोदितिचरमपोग्गलावत्थं'ति चरमाशेषोद्रीरितपुद्ग-नियममाह-'चोइसे' त्यादि । इह चतुद्ता पूर्वाणि द्य चामिन्नान्यधीयानी 'नियमात्' नियमेन 'सम्मत्त'ति सम्यग्द्रिहित, च-तुल्ये सति सम्यक्त्वश्चतयोः कः प्रतिविशेषो येन सम्यक्त्वविशेषणं श्रुतमुच्यते 'सम्यक्त्वपरिग्रहाच्छ्वत'सिति, उच्यते, दृष्टान्तिसद्भन-पदार्थाभिगमः सम्पगभिधीयते, सैव येन 'रोच्यते' आपाद्यते तत्तु ज्ञानं, श्रुतमित्यर्थः, अत्र च रुचिज्ञानयोरेककालं क्षयोपश्रमाविभा-मात्र, अथ्वोदितानुदित्तिषयमिति, तथा मिश्रतायास्तत्र विवक्षितत्वात्,अत्र त्द्र्यमात्रत्वादिति मेदः, तथाऽपीदं क्षायोपश्रमिकविशेष तुद्शभ्यः पूर्वभ्यः प्रारभ्यादशभ्यः सम्पूर्णभ्यो नियमात्सम्यकत्वपारिषह इत्यभिपायः, शेषके श्रुते-एतदारत आसामायिकाद् भजना, सम्यक्त्वपरिग्रहो वा स्यादितरी वेत्यर्थः, मासङ्गिकबाह-मत्यवध्योविषयसिऽपि क्वचिङ् भवति मिध्यात्वपरिग्रहो, न पुनः शेषे विज्ञा-विशेषावबोधात् ,तथाऽवग्रहेहे तु द्रशनमिष्टं,अर्थप्यायत्वेन सामान्यावबोधात् ,तथा किमित्यत आह-तथा 'तत्वक्चिः' भगवद्हेत्पणीत-गनुभूतिमात्रवत इतिगाथार्थार्थः । आह-क्षायोपग्रमिकवेदकयोनं विशेषः, अनुभवस्याविशेषात्, उच्यते, अस्ति उदितानुदितविषय-वाद्धभोक्तिरिवान्यसाचरमावशेषकवलोपभोक्तिरित, तथाहि-पूर्वं सम्यक्तं योग्यतया वधिकवत् व्यवस्थापितम्, अत्र तु चरमग्रास-र्व औषशमिकादित्रयात्मकसम्यक्त्वाभिधानात्, अन्यथौद्यिकमपि स्यात्, तस्माद्पेतामिध्यास्वभावत्वाद्त्रोपश्मः, प्रतिसमयानुभू-तत् ,तथाहि-यथा ज्ञानदर्शनयोभेदो दष्टस्तुल्येऽवगोधसामान्ये ॥५३८॥ कथं तदाह-'नाणे'त्यादि । अपायधृती ज्ञानं वचनपयियत्वेन नद्रये-मनःपर्यायकेबललक्षण इति गाथार्थः॥५३७॥ आचायं एव बक्तच्यताशेषमधिकृत्य चोद्यनाह-'तते' त्यादि । तत्वावगमस्यमावे तेश्र क्षयोपश्चम इतिक्रत्वेदं क्षायोपश्चिमकविशेष एवेति, एवं 'खीणे' त्यादि पत्रमं स्पष्टार्थमिति गाथार्थः ॥५१६॥ इदानीं श्रुतेऽस्य ॥१९६॥

वेऽपि प्रवन्यत् उपकायोपकारकभावः त्रिकाष्टिकाया इवाविरुद्धः, न चेत्थमितरेतराश्रयो दोषः, एवं गुणत्वेन दृषत्वादिति गाथार्थः ॥ मिच्छ भवंतर केवलगेल त्रपमायमाइणा नासो । आह किमत्यं नासइ १ किं जीवाओ तयं भिष्णं १ ॥५४३॥ जह भिन्नं तन्मावेऽवि तो तओ तस्सभावरहिओति। अण्णाणिचिय निर्वं अंधन्व समं पर्दवेण ॥५४४॥ ते ता नियमा जीवो जीवो न तदेव केवेलं जम्हा।तं च तदण्णाणं वा केवलनाणं व सो होद्धा।।५४५॥ ते जह जीवो नासे तण्णासो होउ सन्वसो निध्य। जंसो उप्पायन्वयधुवधम्माऽणंतपद्धाओ ॥५४६॥ दन्वे नाणापुरिसे लेति विदेहाई कालि जो ते े। लयउवसमभाविस य सुयनाणं बद्दए स्ययं ॥५५१॥ अहवा सुत्तं निन्वाणभाविणोऽणाइयं सपज्ञंतं। जीवतं पिव निययं सेसाणमणाइपज्ञंतं ॥५४८॥ खेते भरहेरवया काळे उ समाउ दोषिण तत्थेव। भावे पुण पण्णवगं पण्णवणिक्षे व आसज्ज ॥५४९॥ सब्बं चिय पहसमयं उप्पज्जाइ नासए य निचं च । एवं चेव य सुहहुक्षवंधमोक्षाइसब्भावो ॥५४७॥ चोइसपुन्वी मणुओं देवते तं न संभरइ सन्वं। देसिमि होइ भयणा सद्घाणभवेऽवि भयणा उ ॥५४२॥ दुज्वाइणा व साइयमणाइयं संतमंतरहियं वा। दुज्विम एगपुरिसं पद्धच साई सनिहणं च ॥५४१॥ अधिछतिनयस्सेयं अणाइपडजंतमिरियकाय व्व । इयरस्स साइसंतं गइपजाएहिं जीवो व्व ॥५४०॥ डवओगसरपयता थाणविसेसा य होंति पण्णवए । गइठाणभेयसंघायवण्णसद्दाइभावेसु ॥५५०॥ ॥ ५३९ ॥ साम्प्रतं चतुर्थपञ्चमद्वारे सप्रतिषक्षे युगपदिभिद्धदाह—

118861 प्रकाशकत्वे सित बाह्यानुग्रहाच्छुष्मतः प्रदीपप्रकाशीपलिङ्यवत् ॥५४४॥ गुरुरुत्मसाह—'नं ते' त्यादि। तत्तावत् श्वतं नियमाज्जीव मस्य स्वर्गमेबाङ्गीकृत्य भजनेति १, नेत्याह-स्वस्थानभवेऽपि भजनैव इति गाथार्थः ॥५४२॥ कथमित्यत आह—-'मिच्छभचे' त्या-दि । इहैव जन्मिन मिथ्यात्वावाग्नौ सादिसपर्यवसितं स्यात्, तथा भवान्तरे, न च स्वस्थानभवचिन्तावाधेन चोदनमाधेयं, सामा-न्येनास्याभियानात्, तथा केवलोत्पनौ ग्लानत्वे प्रमादादिना च 'अंशो' नाशः अस्य स्यात् ॥५४३॥ आह—किमर्थं तदनुष्यतिभाजः पुरुषस्य नश्यति १ किं जीवातदन्यत् १ 'जती' त्यादि । 'यदि भिन्नं' यद्यथन्तिरं 'तो तओ'ति तो सो जीवो 'तन्मावेवि' सु-एव, अजीवो न भवति, 'जीवस्तु न तदेव केवले' जीवो न श्रुतमात्रं केवले, कस्मादित्याह-यस्माद्सौ भवेत् 'तद्दा' श्रुतं, वा उत्तरापेक्षः, यभावेषि 'तस्सभावरहिओ' सुयपगासभावरहिओ तिकाउं अण्णाणिचिय णिचं, दृष्टान्तमाह-प्रदीपहस्तान्धवत्, अनन्यत्वे इत्वं युक्तं, क्षेत्रकालमावैः साधनादि चिन्त्यते—'सान्ते' सपयैवसितं 'अंतरहितं चा' अपयैवसितं वा सादिसप० इदभ्रदेशमात्रं, साम्प्रतं द्रव्य-गधिकुत्याह—'द्रच्य' इति द्वारपरामर्थः, एकं पुरुषद्रच्यमधिकुत्य सादि 'सनिधनं च' सप्यैवसितं चेति गाथार्थः ॥५४१॥ कथ-मित्यत आह—'चोइसे' त्यादि । चोइसपुन्वी मणुओ देवते उववण्णो तं सुयं न संभरइ, किं सर्वथा १, नेत्याह—'सर्व' क्रत्तनम-द्यप्यंवसितं अक्षयादिधर्मत्वात् पश्चास्तिकाया इव, 'इतरस्य तु' व्यविच्छित्तिनयस्य सादिसान्तं, सादिसप्येवसानमित्यर्थः, प्रतिसमयो-खण्डमशेषमितियावत्, तथा चाह-'देसिम्मि' देशे-स्त्राधं स्त्रमात्राद्रौ 'भवति' संपद्यते 'भजना' विकल्पना, स्मरत्यपीतिकृत्वा, कि-त्पत्तिमन्वात् गतिपयियेजीववत् इति गाथार्थः ॥५४०॥ अथवेदं द्वारचतुष्टयं द्रव्यादिद्वारेणाह—'दठवादी'त्यादि । अथवा द्रव्य-'अच्छित्ती' त्यादि । इह च श्रुतज्ञानं नयाभ्यां परीक्ष्यते, तौ च द्रष्यप्याियास्तिकौ, तत्र ताबद्व्यबच्छित्तिनयस्येदं श्रुतमना-

नीयान् वा भावानाश्रित्य सादिसपर्यवसितम् ॥५४९॥ कथमित्याह—'उचओगे'त्यादि,'उपयोग' इत्युपयोगात्मकत्वात् श्रुतस्य ज्ञाप रहेरवतेसु दो समाउ पडुच ओसिष्पणीडस्त्राष्पणीउ सादिसपन्जवित्यं भावे प्रनिविचाये 'पद्मचगं'ति प्रज्ञापकोपयोगमाश्रित्य प-प्येवसानं तु सम्यक्त्वप्राप्तेः, चतुर्थमाह—जीवत्वमिव नियतं 'सेसाणं' अनिविणभाविनां-अभव्यानामनाद्यपर्यवसानं चेति द्रव्यत-द्वितीयमङ्गस्य शुन्यत्वात् तृतीयमाह—'अहवे'त्यादि । अहवा सुनं-मिन्छासुयं निन्वाणमाविणो जीवस्स अणादीयं भन्यत्ववत्, स-मतुभेङ्गीति गाथार्थः ॥५४८॥ 'खेत्त' इत्यादि । क्षेत्रे विचार्यमाणे भरतैरावतान्यङ्गीकृत्येदं सादिसपर्यवसितं, काले तु भक्ते च 'भ-मकारापेक्षानपेक्षत्वे चानित्यत्वतद्वेषध्यदिदोषकोटीकोटिमसङ्गात्, एवं स्वधिया दुःस्वादावप्यायोजनीयमिति, नाप्येकान्तानित्ये अवि-कारित्वाज्जन्मानन्तरमृतवत्, स्थितास्थितविकत्पद्वयाद्वेति, अस्मत्पक्षेतु सकलजनप्रकटोऽयमिति पथमी भन्न इति गाथार्थः ॥५४६–७॥ तत्पर्स्थानकस्योक्तत्वात् ,किमात्मैवैवं १, नेत्याह-'सब्वं चिये'त्यादि । सर्वमेव प्रतिसम्यं प्यायित उत्पद्यते नश्यति चेति नित्यं च इच्य-तः, कश्वेत्थं गुण इत्याह-एवमेव सुखादिसद्भावः, तथाहि-नैकान्तनित्ये सुखादिसद्भावः, तस्य सहकारिकारणजन्यत्वात्, तत्रकृती-तत्व विज्ञीय एवेत्युक्ते सत्याह—'नं जई' त्यादि । 'नं सुयं जाति जीवो' तो 'नन्नासे' सुतणासे होउ जीवस्स, अन्यिन्तिरभूतत्वात्, उच्यते, 'होड' नि द्विरावन्येते, भवतु कथश्चित्तम्यियिविशिष्टस्य नाशः, किन्तु 'सञ्चसो निध्य' सर्वेण-सर्वात्मना नास्ति, तका-क्रेऽस्य नाज इति पक्रतं, यदसाबुत्पाद्च्ययध्रवधम्मी वर्तते, तथाहि-यस्मिन्नेव समये विनय्यति तस्मिन्नेव 'समये' उत्पद्यते, नापि तथा 'तदज्ञानं वा' श्रुताज्ञानं वा, बाशब्दाद्वधिवी, तथा केवलज्ञानं वा, बाशब्दान्मनःपयिष्यज्ञानं वेति गाथार्थः ॥५४५॥ तस्मा-च नश्यति, त्रिस्वभावत्वाद्कुलिद्रच्यवत्, तथाऽनन्तप्यिथ्थ, यद्सौ क्वचिच्ह्यानी क्वचिद्ज्ञानी च, ज्ञानाज्ञानयीश्वानन्तप्यिता

1500 ्वियोगं च क्षेत्रे विदेहानङ्गिक्रत्य कालो यः तत्र स एव अनुत्सिष्ण्यिवसिष्णीसंज्ञकः क्षायोपज्ञमिकं भावमङ्गीकृत्य अभिषेयं सत-मयियाः, अभिधेयगतानाह—गतेः अणोरनित्यतामङ्गिकृत्य सादिसपर्यवसितं श्वतं ठाणे तस्यैव स्थितिः भेदोऽन्येन संघातोऽन्येनैव वणे:-कृष्णादिः शब्दो-मधुरमन्दादिः आदिशब्दाद्रसादिग्रहः, 'भवेसुं'नि गति(मभृति) प्ययिष्वित्यर्थः, प्रत्येकाभिसम्बन्धान्तिङ्ङा-च क्षणिकत्वात् सादिसपर्यवसितं, स्वरो-ध्वनिः प्रयत्नः-ताब्वादि च्यापारः स्थानविशेषास्त्वष्टौ उरआद्यः भवन्त्यन्ते प्रज्ञापकेऽनित्यत्व-दे(परिग्रहः)। साम्प्रतं द्रच्यादिद्वारेणैवानाद्यपर्यवसितमाह—'दच्चे' इत्यादि । द्रच्येऽधिक्रते नानापुरुषानङ्गीकृत्य अनाद्यपर्यवसितं त-भंगगणियाई गमियं जं सरिसगमं चकारणवसेणं।गाहाइ अगमियं खळु कालियसुय दिष्टिबाए य॥५५२॥ भङ्गेरयादि । भङ्गकगणितादिसंकुलं गामिकं,गमबहुलं गामिकमेक(गम)मित्यर्थः, ( यत् श्वतं सद्यगमं च कारणवरोन सद्योन तं-अनाद्यपर्यवसितमिति गाथार्थः॥५५०-१॥ साम्प्रतं षष्ठं द्वारं सप्रतिपक्षमाह---13001

विध्यादिना कारणेन तद् गमिकमित्यर्थः) एतच प्रायो दृष्टिवादे, तथा गाथाश्लोकादिप्रतिबद्धमगमिकं, खन्छ अलङ्कारार्थः, एतच प्रायः कालिकश्रुतं, यत आह-'दछिवादे' च, किश्चिद्गाथाद्यसमानग्रन्थमिति गाथार्थः ॥ ५५२ ॥ साम्प्रतं सप्तमं सप्रतिपक्षं तुच्छा गारवबहुला चलिदिया दुब्बला धिईए य। इय अइसेसज्झयणा भूयावाओ य नो त्थीणं ॥५५५॥ जइचि य भूतावाए सब्बस्स बओगयस्स ओयारो। निज्जूहणा तहाबि हु दुम्मेहे पप्प इत्थी य ॥५५४॥ गणहरथेरक्यं वा आएसा मुक्कवागरणओ वा । धुवचलिसेसभो वा अंगाणंगेसु नाणतं ॥५५३॥

त्रिपुच्छोत्थं तदङ्गप्रविष्टं, स्थविस्कृतं अङ्गबाद्धं, उत्मृष्टच्याकरणमात्रोपसंहतं वा, अथवा ध्रवचळविशेषात्, तथाहि-सर्वतीर्थेषु नियत-चिए' त्यादि गताथी ॥५५४॥ कि पुनः कारणं ह्यीभ्यो न दृष्टिचादो दीयते १ इत्यत आह—'तुच्छा' इत्यादि । इह स्वभावेनैव च हुर्गतिपतनाद्, अनुप्रहार्थं च भगवत्प्रयुत्तेः, अत एवाह-गारवबहुला स्तोकेनैव माधतीतिकुत्वा, चलेन्द्रिया न स्ती तपस्विनी स्या-पूर्वाणि चेत्यन्वर्थतस्तेष्वेव समस्तवाङ्मयावताराजैकाद्याङ्गादिनिन्धूहेण कश्चिद्नुग्रहः सन्वेषु गणभृदादीनामुपलभ्यते, उच्यते—'जङ्-उत्थानसमुत्थानश्रुताद्वीनि दृष्टिवाद्श्व न स्वीभ्यो दीयते इति । यतश्रानुग्रहार्थं ताभ्योऽपि किञ्चिद् देय अत एकाद्याङ्गादिपृथक्कर-भद्वाह्नस्वाम्यादयश्चतुद्देशपूर्वविदः तद्दब्धं तु अनङ्गप्रविष्टमावरुयकादि, इदमनयोनानात्वम्, अथवा यदादेशाद्-आदेशेन त्, चलेन्द्रियश्वास्यायोग्यो मगवद्यमिः व्यवस्थापितः, धृत्या च दुवेला भवति, क्लीबत्वात्, 'इय' एवं क्रुत्वाऽतिश्ययाध्ययनानि-मङ्ग्यविष्टं, अनियतमितरदिति ॥५५३॥ एवं विभक्ते सत्याह—नतु दष्टिवाद एवैकाद्याङ्गङ्गाङ्गाङ्गाध्यपरिसमाप्तेः पूर्वं कृतानि स्री दुच्छा भवति,न्यूनभाजनत्वात् अहो अहं दृष्टिवाद्मपि पठामि १६त्यहङ्कारतः पुरुषपरिभवनशीलतयाऽपचीयमानत्वात् मानितया तथा 'गणहरे'त्यादि, गणधराः-भगवन्तो गीतमस्वाम्यादयः तत्कतमङ्गपविष्टमभिधीयते, आचाराद्यादात्, स्थविरास्तु सिम्चक्छुइंसणसामण्णाओं कहं न मइनाणी। पासह? पासइ व कहं सुयनाणी? किंकओं भेओ? ॥५५७॥ मङ्भेय्मचक्खुइंसणं च विष्जित्तु पासणा भणिया । पण्णवणाए ङ फुडा तेण सुए पासणा जुत्ता ॥५५८॥ जह नवहा मइनाणं संतपयपरूवणाइणा,गमियं। तह नेयं सुयनाणं जं तेण समाणसामितं ॥५५९॥ उवउत्रे सुयनाणी सब्वद्व्वाई जाणइ जहत्थं। पासइ य केइ सो पुण तमन्त्रकाबुद्सणेणीत ॥५५६॥ 130811

णं सफलमिति गाथार्थः ॥५५५॥ यदुन्तं सूत्रकारेण-'तं समासतो चउचिह पणानं, तंजहा-दन्त्रओ खिनओ कालओ मा-युक्तः' सर्वतः संक्रोडितावधानः 'श्रुतज्ञानी' साधुः सर्वै द्रव्यादि ज्ञेयं, द्रव्यतः पञ्चास्तिकायान् क्षेत्रं लोकालोकं कालं सर्वादं भावानौद्यिकादीन् गुरुल्ह्वादीन् वा 'ज्ञानाति' अवद्युष्यते 'यथार्थ' यावत् एवं चैवं चेदं वर्नत इति । न तु पर्ययत्यसम्भवात्, रिमावानौद्यिकादीन् गुरुल्ह्वादीन् वा 'ज्ञानाति' अवद्युष्यते 'यथार्थ' यावत् एवं परिच्छिद्यते अतो ज्ञानात्येव, न पर्याति, श्रुतमनःपर्याय-नाणी तेण पासइति बुच्चइ' तस्मात् 'जाणइ न पासइ'ति स्थितं, स्थापना 'मइ' गाहा कण्ठया । तदेवमिदं प्ररूप्य प्रकारान्तरेणा-तिज्ञानिॐतज्ञानिनोः परस्पराभिन्नत्वेन 'अचक्तुइंसणसामन्नाओ' ति अच्छुद्र्येनस्य सामान्यात्-रोपेन्द्रियोपलब्धेः साधारण-त्वात् 'कथं १" केन प्रकारेण कया युक्त्या न मतिज्ञानी पश्यति १, अच्छुदेशिनेनापीति वाक्यशेषः,तथा पश्यति वा कथं श्रुतज्ञानी १,अ-चक्षदेशनेनेति बाक्यशेषः, निभैत्सेयन्नाह-नतु 'किकुतो भेदः' किकुतोऽयं विशेषः १ येनायमनेन पश्यत्ययं त्वनेन नेति,तदेतदुक्तं | भवति-'जइ सुयनाणी अचक्खुदंसणेण पस्सति कहं महनाणीिय तेण न पासति १, जइ य न महनाणी तेण पासति तती किं सुय-तज्ञानी भवत्येव, मतिज्ञानिनश्रप्तुदेशैनं अचक्षुदर्शनं चोक्तमेव, दर्शनज्ञानरूपत्वात्(तस्य) 'दंसणमिट्टं तहोग्गहेहाउ' ति बचनात्, ततश्र योः पश्यताया अनभिधानात्, पाठान्तरं वा 'पासइ'ति, तदेव पूर्वपक्षीकुर्वनाह-केचन अभिद्धति यथा जानात्येवं पश्यत्यपीति, के-मतिज्ञानी चश्चर्वशैनेन पश्यति श्वतज्ञानी त्वचश्चर्यशैनेन पश्यति, कस्तेषां दोषः १ इत्याह—'तेसि' मित्यादि । तेषामेवं पठतां म-नाभिप्रायेण ते एवमाहुरित्यत आह—'सो पुण सुयनाणी नं पासति अचक्खुदंसणेणं'ति, अयमभिप्रायः-इह मतिज्ञानी श्रु-वओ, दन्वओं णं सुयणाणी उवउत्ते सन्बद्न्याइं जाणइ, न पासती'त्येवं क्षेत्रादावपीति, एतद्धुना प्राह—'उच' इत्यादि । इह 'उप-

1130311 मुत्तत्यों खल्ड पढमो बीओ निज्जुतिमीसओ भणिओ। तइओ य निरवसेसो एस विही होइ अणुओगे (नि.२४) 'सन्वे'त्यादि,स्पष्टाथी ॥५६०॥ 'आगमनं'गाहा । आगमनं-आगमः, आङोऽभिविधिमयदिार्थत्वात् अभिविधिना मयदिया वा मूयं हुंकारं वा बाढककार पिंडपुच्छ बीमंसा। तत्तो पसंगपारायणं च परिणिट्ट सत्तमाप् ॥५६८॥ (नि॰२३) सुस्सुसई उ सोटं सुयमिच्छइ सविणओ गुरुमुहाओ। पडिपुच्छइ तं गहियं पुणोऽवि नीसंकियं कुणइ॥५६५॥ आगमसत्थमाहणं जं बुद्धियुणेहिं अट्टाहिं दिट्टं। बेंति सुयनाणलंभं तं युव्वविसारया धीरा (नि॰ २१) सुस्सूत्तइ पिडिपुच्छइ सुणेइ गिण्हइ य ईहए वावि। ततो अपोहए वा घारेइ करेइ वा सम्मं (नि०२२) मुस्सुसइ वा जं जं गुरवो जंपंति पुरुवभाणिओ य। कुणइ पहिपुरिछऊणं सुणेइ सुतं तदत्यं वा ॥५६७॥ तरसायाणं गहणं दिहं जं मइगुणेहिं सत्यिमि। बेंति तयं सुयलाभं गुणा य सुरसूसणाईया ॥५६३॥ सासिज्जङ् जेण तयं सत्यं तं चाविसेसियं नाणं। आगम एव य सत्यं आगमसत्यं तु सुयनाणं ॥५६२॥ सुणइ तदत्थमहीटं गहणेहाऽवायधारणा तस्स । सम्मं कुणइं सुयाणं अन्निपि तओ सुयं लहइ ॥५६६॥ भिषयं परोक्खमहुणा पचक्खं तं च तिचिहमोहाइं। पुरुषोइयसंबंधं तत्थाविहमाइओ बोच्छं ॥५७०॥ सन्बाइसयनिहाणं तं पाएणं जओ पराहीणं। तेण विणेयहियत्थं गहणोवाओ इमो तस्स ॥५६०॥ 🌋 पि प्ररूपयन्नाह—'जहे' त्यादि प्राग्वत् ॥ ५५६-५९ ॥ उत्तरमाथासम्बन्धमाह-

1130311

118021 ्ममः-परिच्छेद इत्यागमः,स च केवळमत्यवधि(मनःपर्यय)ळक्षणोऽपि भवति अत आह-शास्यतेऽनेनेति शास्तं-श्रुतं,आगमग्रहणं तु षष्टित-निष्ठितत्वात् 'प्रतिष्टच्छां' पूर्वापरविरोधळक्षणां कुर्यात्, पश्चमे मीमांसां कुर्यात्, प्रमाणैरिति गम्यते, ततः षष्ठे तदुनरोत्तरगुणमसङ्ग-वणे हंकारं च द्यात्, क्षेत्रीभूतत्वात्, तृतीये बाहकारं कुर्यात्, उपरितनस्यापि अवणेन तुष्टत्वात्, चतुर्थे व्युत्पन्नतरत्वेन सर्वथा वा ग्वमिति ५ अपिशब्दात्पयतिर्होचयन् किश्चित्स्यबुद्ध्याऽप्युत्प्रेक्षते,ततः—तद्नन्तरमपोहते,प्वमेवैतद्यथाऽऽहुर्गुरवः६पुनस्तमर्थमागृहीतं था-म्यतं अवणविधिमभिधित्सुराह—-'मूअ' मित्यादि । मूकमिति प्रथमं मूकं श्रुयात् , प्राथमिकत्वेनाविज्ञातपरमार्थत्वात् , द्वितीयअ-ति श्रुतज्ञानम् ॥५६५–५६६॥ द्वितीयं न्याच्यापक्षमधिक्रत्याह—'सुस्सुस्तनी' त्यादि गतार्था ॥ ५६७ ॥ बुद्धिगुणानभिधाय सा-त्यादि, गाथाद्वयं प्रायो मावितार्थं ॥५६२—५६३॥ ते चामी बुद्धिगुणाः—'सुस्सूसती'त्यादि। विनयप्रणतः सन् गुरुमुखाच्छोतुमिच्छती-पुनरादिष्टः सम्यक् शृणोति, शेषं प्राप्वदिति गाथार्थः॥ ५६४॥ 'सुस्स्मती'त्यादि, 'सुणती'त्यादि, गतार्थं, नवरं 'सुणई'-यद्या स्वापयन्ति गुरवस्तत्सम्यगतुग्रहं मन्यमानः श्रोतुमिन्छति ग्रुश्र्षति, पूर्वसन्दिष्टश्च सर्वकायणि कुर्वन् पुनः पुन्छति मतिपुन्छति, न्त्रादिन्यवन्छेदार्थं तेषामनागमत्वात्, सम्यक्पिरिन्छेदात्मकत्वायोगात् शास्रतया च रूढत्वात्, ततश्र आगमश्रासौ शास्तं च आगम-शास्त्र तस्य ग्रहणमिति समासः,गृहीतिग्रहणं, यद् बुद्धिगुणैः—वश्यमाणलक्षणैः करणभूतैरष्टाभिर्देष्टं झुवते श्रुतज्ञानस्य लाभः श्रुतज्ञान-लाभस्तं तदेव ग्रहणं ब्रुवते, के 2, पूरेंषु 'विशारदाः' विपश्चितो 'धीराः' व्रतातुपालनस्थिरा इत्यर्थः, इति गाथार्थः ॥५६१॥ 'सासिज्जती'-ति शुश्रूषति १ पुनः प्रच्छति श्रुतं निःशंकार्थीमिति मतिष्टच्छति २ पुनः कथितं सच्छुणोति ३ गुह्णाति-आद्ते ४ आदाय चेहते-किमेचमुत र्यति७करोति सम्यक् तदुक्तमनुष्ठानमिति८तदुक्तानुष्ठानमिषे च श्रुतपापिहेतुभेवत्येव,तदायरणक्षयोपश्चमादिनिमित्तवात् तस्येति। अथया

1120411 शक्त्या नेगमादिनयजालप्रपञ्चतः कार्यो,च्युत्पन्नत्वात् शिष्याणां, एष च त्रिया प्राक्तनसप्तकाविरोधेनेति ॥५६९॥ समाप्तं श्रुत- 🍴 इत्यादि । सत्रस्यार्थः सत्रार्थः, स्त्रार्थं एव केवलो न्याच्यायते यत्रानुयोगे स स्त्रार्थः-सत्रार्थमात्रपादनपरः स्त्रार्थः, खल्वित्यव- | ज्ञानम्। अथ प्रत्यक्षे आद्यं प्रत्यक्षमिभिधित्सुराह—'भिषाय' मित्यादि। उक्तं परीक्षम्, अथ प्रत्यक्षं, तच त्रिया अवध्यादि, तत्र :|| पारगमनं चास्य सात्, सप्तमकेतु पारीनेष्ठा, गुरुवद्नुभाषणादिति गाथार्थः ॥५६८॥ साम्प्रतं व्याख्याकरणविधिमाह—'सुन्तत्थो' | धारणे, एवंभूत एवाद्योऽनुयोगः कर्तव्य इति, द्वितीयस्तु निर्धिक्तिमिश्रकः कर्तव्य इति भणितोऽईदादिभिः, तृतीयस्तु निरवशेषोयथा-संखाईयाओ खद्ध ओहीनाणस्स सब्वपयडीओ। काई भवपचइया खओवसमियाओ काओऽवि ॥५७१॥ मागुक्तप्रस्तावमादितोऽवधि बङ्घे इति गाथार्थः ॥५७०॥ तत्र —

कत्तो मे वण्णेउं सत्ती ओहिस्स सब्वपयडीओ ?। चउह्सविहनिक्खेवं इड्डीपत्ते य बोच्छामि (नि.२४-२५) भवपचड्या नारयसुराण पक्खीण वा नभोगमणं । गुणपरिणामनिमित्ता सेसाण खओवसमियाओ ॥५७५॥ तस्स जमु । स्यखेतकाळसमयप्पत्सपरिमाणं। तण्णेयपरिच्छित्रं तं चिय से पयडिपरिमाणं॥५७३॥ संवाईयमणंतं च तेणमणंतपयडिपरिमाणं । पैच्छइ पोग्गलकायं जमणंतपएसपज्जायं ॥५७४॥

सोऽविह खओवसमओ किंतु स एव क्खओवसमलाभो। तिमिम सइ होअवस्तं भणणइ भवपचओ तो सो ॥५७०॥

ओही खओवसमिए भावे भिषिओ भवो तहोदइए।तो किह भवपचइओ बोनुं जुत्तोऽवही दोणहं? ॥५७६॥

रंख्येयलोकप्रदेशपरिमाणं क्षेत्रं परुयति,कालतः आवलिकाऽसंख्येयभागादारभ्य समयप्रवृद्ध्या असंख्येयोत्सर्षिण्यवसर्षिणीसमयपरिमाणं | उद्य-क्लय-क्लओवसमो-बसमा जं च कम्मुणो भिषिया। इन्बं खितं कालं भवं च भावं च संपप्प ॥५७८॥ ॥ इय सन्वपयिकाणं कह कमवसवणवातिणी वाया । वोन्छिति सन्वं सन्वाउणावि संखिळकालेणं ? ॥५७९॥ 'संसे'त्यादि,संख्यानं संख्या तामतीताः संख्यातीताः,असंख्येया इत्यर्थः,कथं?,यसाल्लोकासंख्येयभागादारम्य प्रदेशपरिष्टक्या अ-

चात् क्षेत्रकालविवश्यैवासंख्येयाः,द्रव्यभावविवश्यया त्वनन्ताः,तथाहि-तैजसवाग्द्व्यापान्तरालवन्येनन्तपदेधिकात् स्कन्यादारभ्य वि-

चित्रबुद्ध्या सर्वपुद्गलास्तकायविषयं वक्ष्यति, तथा प्रतिवस्तुगतासंच्येयविष(पयो)यमानं च वक्ष्यति, भावतोऽनन्ता अपि, ज्ञेयभेदात्,

कस्य?,अवधिज्ञानस-पाप्रिरूपितश्बदार्थस,काः१,सर्वाश्च ताः पकुतयश्चेति २,पकुतयो मेदाः स्वभावा अंशाइति पर्यापाः,आसां मध्ये काश्चन

प्रालमालोकपति,अतोऽभ्यथायि−हेयोपाधिक्यात् संस्थातीताः,ताश्चेषमनन्ता अपि स्युरित्यत आह−'सिन्ध'ति,स्बछ्यब्द्स विशेषणार्थ- |

1130511

एतत्पूर्वाद्वमङ्गीकृत्य चोद्यम्-'ओही'त्यादि, स्पष्टाथी ॥५७६॥ उच्यते-'स्गेऽची'त्यादि, असाविप नारकादिक्षयोपशमादेव प्रस्-

यते, यद्येवं 'दोण्हं भवपच्हओ देवाण य णेरइयाण य'नीदं कथम् ?, एतदाशंक्याह-किन्तु स एव क्षयोपशमलाभस्तेषां तास्मन्

क्रालसमयपरिमाणं च, शेषं प्राग्वद्नुसर्नेल्यम् , 'संख्याती'त्यादि, उक्ताथी, पञ्चाधै व्याचिक्यासुराह-'भवे'त्यादि, गतार्था।।५७३-५॥।

द्धीश्र ॥५७२॥ प्रथमनिधुक्तिगाथार्थमह—'तरसे'त्यादि, तस्याचधेः तेयाभासाद्व्याणमंतरालाओ जम्रकोसयखेत्तप्पसपरिमाणं

इत्यादि, कुतो मम वर्णियतुं शक्तिरवधेः सर्वाः प्रकृतीः? तथापि प्रारब्धत्वात् तथाप्यस्य चतुईशविधं निक्षेपमवध्यादिकं वक्षे प्राप्त-

प्रकृतयो भवप्रत्ययाः शायोपशमिक्यः काश्रन इति गाथार्थः॥५७१॥ अथासां यथावत्प्रतिपाद्नसामध्यैमात्मनोऽपश्यन् इद्माह-'कत्तो मे'

।सिद्धार्था अतो यद्यवध्यावर्णक्षयोषद्यमी भवमासाद्य (भवतीति तन्निमित्तकावधेरिष भवप्रत्ययत्वे) स्यात् को दोषः १ ॥५७८॥ 🖟 प्रितिषत्तयः भवे सित भवत्यवश्यं भण्यते भवप्रत्ययस्ततोऽसौ नारकदेवावधिः, न्यवहितकारणेऽन्यवहितकारणोपचारात् ॥५७७॥ तथा 'उद्ये'त्यादि, ॥६॥ अबध्याद्याः ||Soc|| वैक्तब्यः, तत्र तीत्रो-विशुद्धः मन्दश्र अविशुद्धः, इतरस्तूभयप्रकृतिः, 'पतिपादोत्पादा' विति एककाले द्रव्याद्यपेक्षयाऽवधेवैक्तब्यौ, त-गतश्रास्त इति, चलो वक्तन्यः,चलः-अनवस्थितः, स च बद्धमानः क्षीयमाणी वेति द्वेषा, तीत्रमन्द्रं इति तीत्रो मन्दो मध्यमश्रावधि-प्रथमान्त इतिक्रत्वा, यथा 'कतरे आगच्छइ'सि, तथाऽवस्थितौऽवधिवच्यिः, द्रच्यादिषु कियन्तं कालमप्रतिपतितः सन् लिंचित उपयो-इति ज्याख्यातर्थं, तथा ( खेनपरिमाणविष )योऽबधिवेक्तन्यः, संस्थानविषयश्च, अथवा 'अथिदिमक्तिपरिणाम' इति द्वितीयैवेयं, त-तथावधेलेघन्यमध्यमोत्कृष्टमेद्मिन्नं क्षेत्रपरिमाणं वक्तव्यं, तथा संखानं, अनुगमनशीलोऽनुगामुकः सप्रतिपक्षो वाच्यः, एकारान्तः 'ओही' त्यादि 'नाणे' त्यादि द्वारगाथाद्वयं, तत्रावधिरित्यवधेनमािदभेदस्य स्वरूपमभियातच्यं, तथाऽवधिशब्दो द्विरावन्येत गड्पज्ञंता चोद्दस रिद्धी चसम्रुचियति पंचदसी। ओहिपयंपि व मोर्नु-सेयरमणुगामियं काउं ॥५८२॥ केई चोद्दसभेयं भणंति ओहिति न पयडी जम्हा। पयडीण य निक्खेवो जं भणिओ चोद्दसिबिहोत्ति ॥५८३॥ आही खेत्तपरिमाणे, संठाँणे आणुगामिएँ । अबष्टिएँ चैले तिब्ब-मंदैपडिबाउप्पयाइर्घ ॥५८०॥ गणद्सीणविक्समे, "देसे खिंसे भेंई इयें । इडीपताणुओमे य, एमेया पिडवितिओ ॥५८१॥ द्वितीयम् लगाथाभाष्यम्-'इय' इत्यादि, सुबोध्या ॥५७९॥ सोऽयं चतुर्दशविधो निश्रेप इत्यादि— |Soe |

||Soc|| मकारेणेताः-अनन्तरोक्ताः 'मनिपन्तयः'परिच्छित्तय इत्यर्थः, ततश्रावधिमक्रतय एव प्रतिपत्तिहेतुत्वात् प्रतिपत्तय इत्युच्यन्ते, इति-था ज्ञानदर्शनविभङ्गा वाच्या:--किमत्र ज्ञानं १ किं वा दर्शनं १ को वा विभङ्गः १ इति, परस्परतश्रामीपामिप अल्पबहुत्वं चिन्त्यिमि-ति, 'देसे'नि कस देशविषयः सर्वविषयो वेति, 'खेत्त' इति क्षेत्रविषयोऽवधिवैकत्व्यः, सम्बन्धासम्बन्धसंख्येयासंख्येयापान्तरालक्षेत्रद्धा-द्वारगाथाद्वयांपेण्डार्थः ॥५८०-५८१॥ कथं पुनरस्यायं निक्षेपश्रतुदंश्येत्याह भाष्यकारः—'गती'त्यादि । अवध्याद्या गति-किमित्यत आह-'केई'त्यादि, केचन एवं चतुर्व्यविधं निक्षेपं पूर्यन्ति, यस्मान्नावधिः प्रकृतिः प्रकृतिमत्वात्, प्रकृतीनामेव च नि-क्षेपो यस्माचतुर्दश्रविघ उक्तो मूलगाथायामृद्धिस्तु चसम्रुचितेवेति, अविरुद्धं चैतद्पीति गाथार्थः ॥५८३॥ तत्र यदुक्तं-'गातिपज्ज-(णेल्य्यः, 'गनी इय'त्ति अत्रतिशब्दः आद्यथे, तत्रश्च गत्यादिद्वारमालाऽवधौ यक्तव्येति, तथा गाप्तद्वर्येनुयोगश्च कतंव्यः, एवमनेन पयेन्ताश्रतुदंश निक्षेपाः, (ऋ)द्विश्च च समुचितत्वात् पञ्चद्शी, अथवाऽबिधिरिति पद्ंविहायानुगामुकं च सप्रतिपक्षमथंतः क्रत्वा ॥५८२॥ अवहित्ति जस्स नामं जह मजायाऽबहित्ति लोयिनम । ठवणाऽबहिनिक्खेवो होइ जहऽक्लाइविन्नामो ॥५८५॥ नामं ठवणद्विए खेते काले भवे य भावे य । एसो खलु ओहिस्सा निक्खेवो होइ सत्तविहो ॥५८॥। अहवा नामं तस्सेव जमभिहाणं सपज्ञओ तस्स । ठवणाऽऽगारविसेसो तहव्वक्खेत्तसामीणं ॥५८६॥ न्ता चोइस'ति तत्राद्यद्वारच्याचिक्यासयाऽऽह निर्धिषितकारः--

दन्बोही उपपन्जइ जत्य तओ जं च पासए तेणं। जं बोबगारि दन्बं देहाई तन्भवे होइ ॥५८७॥

| स्त्वाकारविशेषः, केषामित्यत आह-तद्हव्यक्षेत्रस्वामिनां, हव्यतः पनकादिः, क्षेत्रतो जम्बूद्वीपादि, स्वामिनः क्रममेस्नुतादेरिति गाथार्थः | |।५८६।। ह्रव्याविधमाह— 'दव्वोही' त्यादि । ह्रव्याविध्रुच्यते— यत्रासौ ह्रव्ये उत्पद्यते यद्वा तेन पश्यति यद्वाऽस्योत्पित्सोदेंहाकु-नाम क्रियते, यथा मर्यादायाः, तद्वस्तु लोकेऽबधिरिति नामावधिः, स्थापनावधिः भवत्यवधेनिस्पेपो यथाऽक्षादेविन्यास इति गाथार्थः है ॥५८५॥ 'अहबे ' त्यादि यद्वा तस्यैव नामावधेः यद्भियानं-वचनप्यांयरूपं स नामावधिस्तस्य स्वप्यांयत्वात्, स्थापनाऽवधि-पष्टम्भकं स इन्यावधिरिति गाथार्थः ॥ ५८७ ॥ क्षेत्रावधिमाह— 'खेत्त' इत्यादि । क्षेत्रे यत्रोत्पद्यते भरतादौ कध्यते पश्यति बा द्रव्याणि स क्षेत्रावधिः, एवं यत्र काले दुष्यमसुषमादौ उत्पद्यते कथ्यते पश्यति वा सोऽयं, किमयमिमौपश्यति १, नेत्याह, नतु पश्यति क्षेत्रकालायसौ अमूर्तत्वात्, वर्तनादिरूपं कालं पश्येत्, पुद्गलाश्रितत्वात् तस्येति गाथार्थः ॥ ५८८ ॥ 'ज'मित्यादि । यत्र नारकादाबौद्धिके भव उत्पंद्यते उत्पन्नो बाऽथन्तिरतया वर्तते पश्यति वा यं भवं स भवावधिः, ' एमेव य भावोहि' नि एवं 'नाम'मित्यादि, अत्राप्याद्यद्रारच्याचिच्यासयाऽऽह भाष्यकारः— अवधी त्यादि। यस्य जीवादेवैस्तुनाऽवधिरिति भावावधिरिप यत्र भाव उत्पद्यते पश्यति वा यं भावं, वर्तते वाऽसौ स्वरूपतः क्षयेपश्यम इति ॥ ५८९ ॥ ओहिन्ति दारं गयं । ओहिस्स खेत्तमाणं जहण्णमुक्कोस्स मिडिंझमं तत्थ । पाएण तदाईए जं तेण जहन्नयं बोच्छं ॥ ५९०॥ खेते जत्थुप्पजाइ कहिजाए पैच्छए व दब्वाई। एवं चैव य काले न उ पैच्छइ खित्तकाले सो ॥५८८॥ जिमि.भवेउप्पजाइ वद्दइ पैच्छइ व जं भवोही सो। एमेव य भावोही वद्द य तओ खओवसमे ॥५८९॥ 130811

|%|| अवधेलंघ-128011 किं मच्छोऽतिमहल्लो१ किं तिसमयओ व १ कीस वा सुहुमो१। गहिओ कीस व पणओ१ किंव जहणणावगाहणओ१ ॥ साऽबगाहना, तनुरित्यर्थः, 'जघन्या' सर्वस्तोका अबधेः क्षेत्रं अवधिक्षेत्रं 'जघन्यं' सर्वस्तोकं सर्वजघन्यं, तुशब्द एवकारार्थः स चाव-मच्छो महल्लकाओ संखितों जो य तीहि समएहिं। सो किर पयत्तिसेसेण सण्हमोगाहणं कुणइ ॥५९६ जावङ्या तिसमयाहारगस्स सुहुमस्स पणगजीवस्स । ओगाहणा जहण्णा ओहीखेत्तं जहण्णं तु ॥ ५९१ ॥ ं ओहिस्से ' त्यादि स्पष्टाथी ॥५९०॥ 'जाचइ्या' इत्यादि । 'याचती' यावत्प्रमाणा त्रीन् समयानाहास्यतीति त्रिसमया-हारकस्तस्य, सङ्मनामकमोद्यात्सङ्मस्तस्य, पनकथातौ जीवथ पनकजीवः, वनस्पतिविशेष इत्यर्थः, तस्य, अवगाहन्ति यस्यां प्राणिनः पढमिंबइएऽतिसण्हो जमइत्यूलो चउत्थयाईसु। तइयसमयिमि जोग्गो गहिओ तो तिसमयाहारो ॥५९८॥ केई दो झससमया तइओ पणगत्तणोववायिन । अह तिसमओ आहारओ य सुहुमो य पणओ य 1५९९। धार्णे, तस्य चैवं मयोगाः—अवधिक्षेत्रं जघन्यमेतावदेवेति ॥५९१॥ अत्र साम्प्रदायिकमर्थं माष्यकार उद्मावयन्नाह—'जो' इत्यादि । सण्हयरा सण्हयरो सुहुमो पणओ जहणणदेहो य । सुबहुविसेसविसिट्टो सण्हयरो सञ्बदेहेसु ॥ ५९७॥ उबवाए चेव तओ जओ जहण्णो न सेससमयेस । तो किर तहेहसमाण-मोहिखितं जहण्णं तु ॥ ६००॥ जो जोयणसाहस्सो मच्छो नियए सरीरदेसिमि । डबबङ्जंतो पढमे समए संजिबङ् आयामं ॥ ५९२॥ पयरमसंखिङजंगुलभागतणुं मच्छदेहविचिछणणं। बीए, तहए सहं संखिधिङं होह तो पणओ॥ ५९३॥ उववायाओं तइए समए जं देहमाणमेयस्स । जण्णेयदञ्चभायणमोहिक्षितं जहन्नं तं॥ ५९४॥ 1128011

समए 'संस्विवात' उवसंहरइ आयामं, आत्मप्रदेशानां श्रीरान्तेदीघीभावेन, संहत्य किमसौ करातीत्याह-'प्यरं'ति प्रतरं-मुल-द्वतीये समये तं पयरं उभयदिसिओं संहरिंड सहं करेह अंगुलासंख्येयभागविच्छडुं मच्छसरीरकुडियमाणायांमं, एष तु द्वितीयसमय-जो जीयणसाहस्सो मच्छो णियए सरीरदेसाम्म 'उयबज्जंतो' डबबज्जितुकामी कर्मवशात्, स प्रथमसमये कि करेातीत्याह-पदमे किंदकचककिसंस्थानमिति मावना, किंबिशिष्टमित्याह-'असंखेळांगुलभागनणुं'ति सर्वतोऽङ्गलासंस्येयभागक्षस्णं, ऊर्ध्वतिर-व्यापारः, तृतीयसमयव्यापारमभिद्घत्पश्चार्द्धमाह-'तइए समये तं सचिं संखिविदुं, परभवायुषेति प्रच्छन्नोऽभिप्रायः, अविग्रहगत्या ततः आह-'अोहिक्खेतं जहन्नं तु'ति तञ्जघन्यमबधिक्षेत्रं, किंस्वरूपं १, 'तञ्जेयहञ्यभाजनं' पनकश्रीरज्ञेयहञ्याधारमिति गाथात्रयार्थः स्वकायदेशे पनक उत्पद्यते॥ 'उचच याओ' इत्यादि, अस्मादुपपातसमयात् तृतीये समये यद् देहमानमेतस्य पनकस्य, तित्किमित्यत ॥ ५९२-५९३-५९४ ॥ अत्र कश्चिदाह- 'कि'मित्यादि ॥ किमिति मत्त्योऽतिमहान् गृहाते ? किं ' तिसमइओ व ' ति, किं चास्य ीनं च, किंचिशिष्टमित्यत आह—मत्स्यदेहविस्तीणै तद्, अन्तःशरीरसम्बद्धत्वात्, एषः प्रथमसमयन्यापारः । ततो ' । 1138811

भच्छो इत्यादि । स एव हि महामत्स्यक्तिभिः समयैगत्मानं सङ्गिपन् प्रयत्नविशेषात् सक्ष्मावगाहनो भवति, नान्य इत्यतो महद्-।५९७॥ 'कि निसमयओ वे'त्यस्येदानीमुत्तरमाह-'पढमे'त्यादि । यस्मात्प्रयमद्रितीयसमययोरतिश्लक्ष्णः, चतुर्थादिषु चातिस्थूरः, रतीयसमये निजदेहदेश उत्पादः ? किमिति वा सक्ष्मः ? किमिति वा पणको ? जघन्यावगाहनको वेति ॥ ५९५॥ उत्तरमाह-पनक एव भवति जघन्यदेह्य, एवं सुबहुविशेषणविशिष्टः श्वष्णतरः श्वष्णतम्य 'सन्बदेहेसु' सर्वदेहेभ्यः स एव भवतीति गाथार्थः महणमिति गाथार्थः ॥५९६॥ 'कीम वा सुहुम १' इत्यादेस्तावदुत्तरमाह-'सणहत्तरो' इत्यादि, अहधणादपि अहणतरत्वेन सहमः

हतीयसमये तु योग्योऽति ज्ञिसमयाहारग्रहणमिति गाथार्थः ॥५९८॥ 'केई'त्यादि ॥ एवं स्थिते केचन स्रहमधियो व्याचक्षते-द्रौ झष-सब्बब्हुअगणिजीवा निरंतरं जतियं भरिङजंसु। खेतं सब्बाद्सागं परमोही खेत्तनिहिट्टो ॥६०१॥ (नि.३१) ामयावायामिषक्कम्भसंहारकरणलक्षणौ मृह्येते, तृतीयः पनकत्वीपपाते स्चिं संहरत इति सामध्यदि गम्यते, अथैवं सित त्रिसामिय-अन्बाघाए सन्बासु कम्मभूमीसु जं तदारंभा। सन्बबह्वो मणुस्सा होंतऽजियजििंपदकालिमि ॥ ६०२॥ ा—'डबचाए'इत्यादि, 'डपपात एव' उपपातसमय एवासौ यतो 'जघन्यो' जघन्यावगाहनो, न 'शेषसमयेषु' हितीयादिषु ईषन्मह-कत्वं लभ्यते यदुक्तं निधिक्तिकारेण, आहारकश्वाविग्रहेणीत्पादात् , 'सुहुमो य'नि पत्युतातिह्नस्मतरः पनकश्च परभवीत्पत्तेः।५०९। तथा लात्, ततः किल तहेहसमानमेवावधिक्षेत्रं जघन्यमिति, एतच न सत्यमेव सक्ष्मधीवचनं, त्रिसमयाहारकत्वस्य पनफजीवविशेषणत्वा-भ्युपगमात्, मत्स्यायामावेष्कम्भसंहरणसमयद्वयस्य च पनकसमयत्वायोगात्, त्रिसमयाहारकत्वाख्यविशेषणानुपपत्तिप्रसङ्गादिति उक्कोसया य सुहुमा जया तया सब्बबहुगमगणीणं। परिमाणं.संभवओं तं छद्धा पूरणं कुणइ॥ ६०३॥ ग्रणप्यरसेहिंगणियं नणु तुल्लं चिय, विगप्पणा कीस। छद्धा कीरइ १, भण्णइ पुरिसपरिक्षेवओं मेओ॥ ६०५॥ निययावगाहणागणिजीवसरीरावली समंतेणं। भामिज्जङ् ओहिनाणिदेहपज्जंतओ सा य ॥६०६॥ एक्नेक्कागासपएसजीवरयणाए सावगाहे य। चडरंसघणं पयरं सेही छट्टो सुयाएसो ॥ ६०४॥ गाथार्थः ॥६००॥ अर्थात्क्रधमाह—

सन्ततमिविच्छेदेन नैरन्तयेणेत्यर्थः 'याबद्'याबत्यमाणं क्षेत्रं(बि) भृयुवंभुव्हे, व्याप्तवन्त इत्यर्थः, भूतकालिनिद्यश्राजितस्वामिकाले एव प्रा-यः सर्वेषहवीऽनलजीवा भवन्त्यस्थामवसिष्ण्यामित्यस्थार्थस्य स्यापनार्थः, सर्वदिशे गच्छतीति सर्वदिग्गं–सर्वा दिशो व्याप्नोति, सर्व-भ्योऽसम्भवात, अग्नयश्च ते जीवाश्वाभिनजीवाः, सर्वबह्वश्च तेऽग्निजीवाश्च सर्वबह्वग्निजीवाः, निर्गतमन्तरं यस्मात् क्षेत्रात्तद् निरन्तरं मामत्यमेत्तमेयं जह दहन्वं हवेजा पेन्छेजा। न य तं तत्यऽत्थि जओ सो रूविनिबंधणो भणिओ ॥६०८॥ देशमित्यर्थः, परमश्रासाववाधिश्र परमावाधः, क्षेत्रं अनन्तरच्यावणितं प्रभूतानलजीवममितमङ्गीकृत्य 'निदिष्टः' प्रतिपादितो गणयराहि-। ६०१ ॥ साम्प्रतं साम्प्रदायिकमर्थे भाष्यकार आह—'अच्चाघाए' इत्यादि । अच्याघाते—गभेच्युत्कान्तिकपुरुषोत्कृष्टसम्पद्युतके ाणियं जहणणमुक्कोसयं च खेतं विमिष्टिंसमं सेसं। एयस्स कालमाणं बोच्छं जं जिम्म खेतिमि ॥६१०॥ एतावति क्षेत्रे यान्यवस्थितानि द्रव्याणि तत्परिच्छेदसामध्येयुक्तः परमावधिः क्षेत्रमङ्गीकृत्य निदिंधो, भावार्थः प्राप्तत्, अयमक्ष्रार्थः सच्चे'त्यादि । सर्वेभ्यो–विवक्षितकालावस्थायिभ्ये।ऽनलजीवेभ्य एवं बहवः सर्वेबहवः, न भूतभविष्यद्भ्यो, नापि च शेषजीवे भिरिति, ततश्र परमावधेः पयिषैतावत् क्षेत्रमिद्मित्युक्तं भवति, अथवा सर्वबह्वग्निजीवा निरन्तरं यावत् भृतवन्त क्षेत्रं सर्वाह्क्णं बङ्गों उण बाहि लोयत्थं चेव पासई दर्वं। सुहुमयरं सुहुमयरं परमोही जाव परमाणुं ॥६०९॥ अहगंतूण अलोगं लोगागासप्पमाणमेताहं । ठाइ असंखेलाहं इदमोहिक्खेत्तमुक्कोसं ॥६०७॥ विशेषाव् किट्याचाये

अग्निसमारम्भाः सर्वेबह्वो विवक्षिताधस्त्योपरिमेभ्यो बह्वो 'मज्ज्याः' प्रुरुषा 'भवन्ति' सम्पद्यन्ते, कश्रासौ

काले सर्वास कर्मभूमिष्य-सर्वास धम्मीचरणपृश्वतिषु क्षितिषु पञ्चसु भरतैरवतेषु विदेहेषु चेत्यर्थः, 'यत् '

'अजितजिनेन्द्रकाले' अस्वामेबावसर्िंक्यां द्वितीयतीर्थक्रकाल इत्युक्तं भवति, यदि नामैबमेतत् ततः प्रकृतीपयोगः क इति १, ज्ञ्यते – ||८| अबधे अबधे े तेषु च नानाविधाजिनसाध्यकायौंघकरणनिषुणेषु सर्वबह्वोऽज्ञिजीवा भवन्त्यमी, वादराश्चेते, इत्रो य 'उक्कोसा' इत्यादि । सुहुमा स्त्रावगाहनाघनो अम्यमाणो यावत् स्पृयति तावतः स्वावगाहनापतरोऽसङ्ख्येयगुणं, तसाद्पि श्रेणीति गाथार्थः ॥ ६०५॥ स्तिराह—'भणणङ्' ति उच्यते उत्तरं, पुरुषपरिक्षेपतो भेदः सर्वेत्रास्तीत्यध्याहारः, स च यथोत्तरमसंख्येयगुणः, तथाहि—तद्बहिः। गादिति गाथार्थः ॥६०४॥ आह—'घण'इत्यादि । नतु वनादिगणितस्य तुल्यत्वान्मा भूत् षट्विया कल्पना, एतदुक्तं भवति-प्रति-'सेहि'नि सेटी कीरइ, कथमित्याह 'एकेके' त्येतदेवावतेते। पष्टमतमनुजाननाह-षष्टे श्रेणिपक्षे 'श्रुतादेशः' श्रुताभिप्रायः गुणद्रययो-प्रदेशघनः प्रतिप्रदेशप्रतरादिभिः साधै न परमार्थतो भिद्यते, एवं स्वावगाहघनोऽपि स्वावगाहप्रतंरादिभिः साधै न परमार्थतो भिद्यते, कुतः १, क्षेत्रप्रदेशसाम्यात्, संबृताविबृतनेत्रपटस्पृष्टाकाश्यप्रदेशकलापवद् अतो घन एव कल्पनाद्वयेनास्तु, पतरः सची वेत्यभिप्रायः, एकप्रदेशे जीवानामनवस्थानाद्सङ्ख्येयप्रदेशावगाहिस्वभावत्वात्, द्वितीयमतमाह-सावगाहे, अत्राप्येको दोष इत्यनादेशः, तथा 'पत्तरं'- 📗 ति ततियचउत्था भणंति-पद्री कीरइ, कथं १, 'एक्केकागासपएसजीवरयणाए सावगाहे य' नि ते एव दोषाः । पंचमच्छडा भणंति-किमित्यत आह-'संभवओ' यथासम्भवं 'नत्'सर्वबह्वग्निजीवपरिमाणं पोढा पूरणं करोति ॥६०३॥ तत्र पत्रानादेशाः, एकस्त्वादेशः, कथामित्यत आह—'एक्केक्क' इत्यादि । चडरंसघणो कीरइ, युणो सो ओहिण्णाणिणो देवेण वा दाणवेण वा सन्वआं भामिज्जती जं फुसइ तावितयमुक्कोसयमीहिखेतं' कथमित्यत्राह-' एक्केक्कागासपएसजीवरयणाए ' अत्र दोषद्वयं-क्षेत्रात्पत्वमुत्सिद्धान्तदोषश्र, य अनलजीवा 'उक्कोसपया' उक्कोसपद्वत्तिणो जया भवंति तदा सन्वबहुगमगणीण परिमाणं भवति, बादरेषु सहभमक्षेपात्, ततः।

अगुळमावित्याणं भागमसंखिच दोसु संखिचा। अंगुळमावित्यंतो आवित्याअंगुळपुहुनं ॥६११॥(नि.३२)||🊓 हत्थिमि मुहुनंतो दिवसंतो गाउयिमि बोद्धव्वो । जोयणदिवसपुहुनं पक्खंतो पण्णवीसाओ ॥६१२॥ (नि. ३३) $\|\frac{\mathscr{K}}{\mathscr{K}}\|$ विशष्यत इति ॥६०८॥ सोपयोगेयम-यकर्त्नेकी गाथा॥ 'बहुतो'इत्यादि मतीताथँ॥६०९॥ इदानीं विमध्यमक्षेत्राभिधित्सया नरहम्मि अद्धमासो जंबुद्दीवम्मि साहिओ मासो।वासं च मणुयलोए वासपुहुतं च रुयगामि।।६१३।।(नि. ३४) संखिजाम्मि उकाले दीवसमुहाऽवि होंति संखिजा। कालम्मि असंखिजे दीवसमुहा य भइअव्वा १८(नि. १५) ॥६०६-६०७॥ असम्भवोऽयमिति चेत्, उच्यते—'सामत्य'मित्यादि स्पष्टा, नशरं रूपिद्रच्यं चालोके नास्तीति सामध्येमात्रम्-सम्बन्धगाथामाह—'भिष्योध'मित्यादि पुब्बद्धं कण्ठयं 'एत्तस्य' विमध्यमस्य कालमानं वक्षे, यद्यासम्य क्षेत्रे भवति, एतदुक्तं भवति 'नियये'त्यादि गाथाह्यं सुबोधम्, णवरं खंडाइं फ़सिऊणं 'ठाति' तिष्ठति स्पृशतीत्यर्थः, न चैवं भावतोऽयुक्तयं कल्पनेति। तरथेव य जे दन्वा तेसिं चिय जे हवति पजाया । इय खेते कालिभिम य जोएजा दन्वपजाए ॥६१५॥ संबेजंगुलभाए आवित्याएवि मुणइ तइभागं। अंगुलिमिह पैच्छंतो आवित्यंतो मुणइ कालं ॥६१६॥ कियति क्षेत्रीपलम्भे कियान् कालीपलम्भः १ कियत्का लोपलम्भे च कियान् क्षेत्रीपलम्भः १ इति गाथार्थः ॥६१०॥ तत्र— लेतमसंखेळंगुलभागं पासंतमेव कालेणं। आविलयाए भागं भ्यमणाणयं च जाणाइ ॥६१८॥ आविलियं मुणमाणी संपुण्णं खेत्तमंगुलपुहुत्। एवं खेते कालं काले खेतं च जोएजा ॥६१७॥

ग्रभ्यन्तरे यत्तान् भाविनश्र प्यिथान् जानाति, न क्षेत्रकालौ साक्षादिति भावना, तथा 'दोस्तु संखेज्ज'न्ति द्योरङ्जलाबिकयोः सं-ल्येयौ भागौ पश्यति, अङ्गलसंच्येयभागं पश्यन्नाविककाया अपि संच्येयमेव भागं पश्यतीत्यर्थः, भावना प्राग्वत्, तथाऽङ्गलं स-म्पूर्ण क्षेत्रतः पश्यम् कालतः आवलिकान्तः पश्यति, आवलिका दृश्यमाना सम्पूर्णा कालतः क्षेत्रतीऽङ्गलपृथक्तं दृश्यत्यवाधिज्ञा-मित्यर्थः, अवध्यवधिमतोरभेदोपचाराद्वधिः पश्यतीत्युक्तं, तथा दिवसान्तः कालं पश्यतः क्षेत्रतो 'गव्यूत'इति गव्यूतिविषयो बी-जोकोऽद्वेततीयद्वीपसम्गद्रपरिमाणः, वर्षमुथक्त्वं च-वर्षसहस्रं वा रुचकद्वीपाच्येवाह्यद्वीपविषयेऽवधाववगन्तव्यमिति गाथा (द्वया)र्थः निनः, पृथक्तं द्विप्रभृति आनवभ्यः, इति गाथार्थः ॥६११॥ हस्त इति हस्तविषयः क्षेत्रतोऽवधिः कालतो मुहूनन्तिः, भिन्नं मुहूने-द्वन्यः, योजनं तु पश्यन् दिवसपृथक्तं पश्यति, तथा पक्षान्तः-भिननं पक्षं पश्यन् क्षेत्रतः पञ्चविंशतियोजनानि पश्यति । तथा म्रतक्षेत्रविष्येऽवधावर्धमासः, एकः पक्ष इत्यर्थः,तथा जम्बूद्वीपविष्येऽवधौ साधिको मासः, वर्षं च मनुष्यलोकविष्येऽवधौ, मनुष्य-॥६१२-६१३॥ भाष्यकार आह-'खेत्त'मित्यादि । अंगुलासंखेज्जभागं खेतं पासंतो तमेव-असंखेज्जभागं आवलियाए 'कालेणं' 'अंगुके'त्यादि ॥ 'हत्थम्मी'त्यादि॥ 'भरहम्मी'त्यादि ॥ अङ्गुलं चावलिका च अङ्गुलावलिके तयोरङ्गुलावलिकयोपगिं 'असंखं'असङ्घेयं पश्यत्यवधिज्ञानी, एतदुक्तं भवति-अङ्गुलासंच्येयभागावगाद्यानि योग्यद्रव्याणि पश्यन्नावलिकासंच्येयभागका-काले असंखर दीवसागरा खुडुया असंखेजा। भयणिजा य महल्ला खेतं पुण तं असंखेज्जं ॥६१९॥ कालं अंगीकिच मुणति अतीतमणाग्यं च, उपचारेण ॥६१४॥ यत आह-

'नंत्येच'इत्यादि, 'संखेडजे'त्यादि 'आवित्य'मित्यादि, शेषं भावितं सुगमं वा ॥६१५–६१६–६१७॥ किं बहुना१, संस्यायते

'काले'इत्यादि भावितवद्नुसर्नेन्येति॥६१९॥ एवं तावत् परिस्थूरं न्यायमङ्गीकृत्य क्षेत्रबृद्ध्या कालबृद्धिरानियता कालबृद्ध्या च क्षेत्र-बृद्धिरुक्ता ॥ साम्प्रतं द्रन्यक्षेत्रकालभावापेक्षया यस्य बृद्धौ यद्बृद्धिभेवति न भवति वा तद्भिधित्सुराह-कदाचित संख्येया महान्तः, क्षेत्रप्रमाणस्य प्रस्तुतत्वादित्युक्तं, कदाचित्वेकस्याप्येकदेशः स्वयंभूरमणतिर्थगवधेः, तस्याद्धरज्जुप्रमा-र्गोचरतया द्वीपसमुद्रा अपि भवन्ति संच्येयाः, अपिशब्दात् महानेकोऽपि तदेकदेशोऽपि, क्षेत्रप्रमाणस्यैव प्रस्तुतत्वात् संच्यायाश्चा-ाम्मोनिधिसंस्थितत्वात्, कालासंच्येयकलघुत्वेन च तदेकदेशोपलब्धेः स्वयंभूरमणविषयमनुष्यबाद्यावधेवाः, योजनापेक्षया त देवसपक्षमासादिभिरिति संख्येयः, स चैक्तवर्षेळक्षणोऽपि भवति ततश्च तुश्बद्विशेषणात् संख्येयो वर्षसहस्रात् परतोऽभिगुद्यते, अत प्रयोजकत्वात् , तथा कालेऽसंख्येये-पल्योपमादौ अवधिविष्ये सति तस्यैवासंख्येयकालपरिच्छेदकस्यावधेः क्षेत्रतः परिच्छेद्यतया द्वीप-। वोक्तं-"वाससहस्सं च रुयगंमि"ति, कलनं कालः कलासमूहो वा तास्मन् संख्येये कालेऽवधिज्ञानगोचरे साति क्षेत्रतस्तस्यैवाबये-समुद्रास्तु 'भक्तच्याः' विकल्पयितच्याः, कथं १, कदाचिदसंख्येया एव, इहस्थस्य पुंसोऽसंख्येयद्वीपोद्धिविषयावधिज्ञानोत्पत्तेः, काले चउपह बुड्डी कालो भइयव्बु खेत्तबुड्डीए। बुड्डीए द्व्यप्जन भइयव्या खित्तकालाओ। ६२०। (नि. ३६) सबेंचिप पक्षेषु तुल्यमेच क्षेत्रं विवक्षितकालाऽसंख्येयकान्नोडितत्वादिति गाथार्थः ॥६१८॥ एतामेव भजनां व्याचष्टे भाष्यकारः— भयणाए खेत-काला परिबड्डेतेसु दब्बभावेसु । दब्बे बड्डर भावो भावे दब्बं तु भयणिड्जं ॥६२२॥ काले पबडुमाणे सन्वे दन्वादओ पबड्डीते। खेते कालो भइओ बड्डीते उ दन्वपज्जाया ॥६२१॥

कास्टे इत्यादि । काले-आवलिकासंच्येयमागादौ वर्दमाने सति 'चडणह बुड्डी' नियमात् क्षेत्रादीनां बुद्धिरिति प्रतिज्ञा, कुतः 2, | नालात् सङ्मसङ्मतरसङ्मतमत्वात् क्षेत्रादेः, तथाहि---यदि नाम स्थूरस्य कालस्य <u>ब</u>द्धिस्तनानु क्षेत्रस्य सुतरामेव तया भवितन्यं, त-मङ्गलसेटीमेने उस्सिपिणीउ असंखेटजे' ति, एवं क्षेत्रबृद्धौ इन्पबृद्धिंश्या नस्यार्थश्चर्याता, तदुपलन्थौ तदुपलन्थिरित्यर्थः, एवं देकसमयगुद्धावितरस मदेशकोटीकोटीग्रदेः, 'नवि अस्थि नवि यहोहिति उछावो' इत्यादिन्यायतोऽसद्भाव उच्यते, अत एव वस्यति-

माज्य इति मतिज्ञा, कुतः १, प्रदेशान्तरीक्तविरोधप्रसङ्गात् , यदि हि नियमेन क्षेत्रघृद्धावपि कालग्रद्धिभेवेत् ततोऽसंच्येयास्तर्सारिषण्यवसपि- | इन्यमुद्धौ पयियमुद्धिः, तस्य पयिषाविनाभूतत्वात्, तद्दधौ च तद्दधः, तथा 'कालो भइयन्वो खेत्तबुङ्गीए'ति क्षेत्रमुद्धौ कालो

सुहुमो य होड़ कालो तत्तो सुहुमयरं हवड़ खेलं। अंगुलसेढीमित्ते ओसप्पिणिओ असंखेज्जा ॥२४॥ (नि.३७) गीप्जतिकान्तास्वेकमञ्जलमात्रं लभ्यत इतिकृत्वा, यदुक्तं 'हत्थंमि पुहुनंतो'नि तद् च्याहन्यते, एवं वक्तव्यं स्यात् 'हत्थंमि असंखिच्जाओं इन्यबुद्धाविमौ भाज्यौ, न तु पर्याया भाज्याः, अपि तु पर्यायबुद्धौ इन्यं भाज्यं, कदाचिद्रद्वीते, इन्यबुद्धौपर्यायबुद्धेधनत्वात्, कदा-उस्सिपिणिओ हवंति नायन्वा'। 'तथा बुङ्घी य दन्वपज्जव' नीत्यादि, द्रन्यप्यीययोधेद्धौ सत्यां क्षेत्रकालौ भाज्यावेच, यतः मागुपल-ब्ध एव क्षेत्रमात्रादावनुसमयं तथा तथा क्षयोपश्चातिभवितोऽपूर्वापूर्वह्वणुकादिस्हमपरिणामविशिष्टं पुद्गलास्तिकायं पश्यति, अतो चिन्न बद्धते, एकस्मिन्नेवाणौ तत्प्रभूततरोपळ्चेरिति गाथार्थः ॥६२०॥ 'काले'इत्यादि 'भयणाए'इत्यादि भाष्यगाथाद्ययं गतार्थ अण्णोऽण्णानेबद्धाणं जहण्णयाईण वित्तकालाणं सिमयप्पएसमाणं किं तुर्छ होजा हीणहियं १ ॥६२३॥ १६२१-६२२॥ उत्तरगाथासम्बन्धनाथे प्रश्नयति—

। ५४४। अल्पाः, किं सामान्येनैव १, नेत्याह-स्तोका एते अवधिविषय एव, तस्मात् न सामान्येनेति गाथार्थः ॥६२६॥ तथा-'सब्ब'िम-ग्रस्परसंम्बद्धं जं अंगुलाबिलक्षयोरसंख्येयादि, केनेत्यत आह-समयमानेन प्रदेशमानेन वेति गाथार्थः।।६२७।। एवम्- 'खेत्त'मि-क्षेत्रकालयोरवाधिविषययोरिति गम्यते, क्षि १, समयमानं प्रदेशमानं च किं तुल्यं स्याद्धिकं वाशब्दाद्वीनमिति १, उज्यते, सर्वत्र म-अण्णोण्णे'त्यादि 'अन्योऽन्यं' मिथः निबद्योरेताबत्क्षेत्रोपलम्भे इत्येवमादिनियमितयोर्जेघन्यमध्यमोत्कृष्टमेद्मित्रयोः तियोगिनः खल्वाविकासंख्येयभागादेः कालादसंख्येयगुणं क्षेत्रं ॥६२३॥ यत आह—'सुहुमो य'इत्यादि । सक्ष्म एव भवति कालः, उत्पलपत्रशतच्यतिभेदोदाहरणासिद्धत्वात्, ततोऽपि ब्रह्मतरं क्षेत्रं भवति, यतोऽङ्कलश्रेणिमात्रे क्षेत्रे प्रतिप्रदेशं समये निहय-त्यादि ओधिविसयं खेतं अंगुलासंखेज्जभागादि कालओ-आवित्यअसंखेज्जभागादिलक्षणओ असंखेज्जगुणं, किविशिष्टं यदित्याह माणे सत्यवसिष्पण्योऽसंख्येयाः समतिगच्छन्तीत्यतः स्तोकः कालः स्थूरत्वादिति गाथार्थः ॥६२८॥ 'स्वित्त'मित्यादि भाष्यगाथा गताथी ॥६२५॥ विशेषाभियानार्थमाह, अत्र च-'कालो' इत्यादि। कालाद्यो यथोत्तरं सक्ष्माः, कुतः १ इत्याह—यतः 'स्तोकाः' मिणयं खेत्तपमाणं तस्माणिमयं भणामि दब्बमओ। तं किरिसमारंभे परिणिहाणे विमङ्झे वा ? ॥६२९॥ क्रालो खितं दब्बं भावो य जहुत्तरं सुहुमभेया। थोवासंखाणंतासंखा य जमोहिविसयमिम ॥६२६॥ बेतं बहुयरमंगुलसेहीमिते पएसपरिमाणं । जमसंबेजोसपिपणिसमयसमं योवओ कालो ॥६२५॥ खेत्तपएसेहितो दब्बमणंतगुणियं पएसेहिं। दब्बेहितो भावो संखगुणोऽसंखगुणिओ वा ॥६२८॥ सन्बमसंखेज्जगुणं कालाओ खेलनोहि बिसय िम । अबरोप्परसंबद्धं समयप एसप्पमाणेणं ॥६२७॥ 1128911

133011 आंरालांबेउन्बाहारतेयभासाणापाणमणकम्मे । अह दन्बवम्गणाणं कमो विवजासओ खेते ॥६३४॥भि ३९. त्यादि, क्षेत्र मदेशेभ्योऽङ्गलासंच्येयभागादिभ्यः द्रव्यमनन्तगुणं, कैरित्याह-प्रदेशैरणुभिरित्यर्थः, तथा द्रव्येभ्यो भावः संच्येय-गुणः 'दो पज्जचे दुगुणिये'निचचनात् , असंस्थेयगुणी वा एकैकस्मादिति गाथार्थः ॥६२८॥ निगमयन्नाह-'भाणिय'मित्यादि, उक्तं न्याद्यविक्षेत्रप्रमाणमितं, किमिति १-अवधिविषयह्र व्यावधिकत्वादेतित्रिरूपणायाः, अन्यथा नानेनार्थः स्यात्, अत एतदारम्भकद्वय-तयाभासाद्व्याण अतरा प्रथ लभइ पटुवओं। ग्रुरुल्हु अग्रुरुयल्हूचं तंपि य तेणेव निट्टाइ ॥६३०॥ नि. ३८ जिल्पोजेशासुः प्रश्रयति—'तत्' द्रज्यमनधिज्ञानगोचरमङ्गलासंख्येयभागाद्यक्ताहि च 'कीद्दशं' कीद्कस्वरूपं 'आरम्भे'प्रस्थाने १, तथा । त्रेया क्षेत्रपरिमाणमवधेः, दारं, उत्तरद्वारसम्बन्धनार्थमाह-अत ऊर्ध्वं हर्वं 'भणामि' विच्यं, किविशिष्टं १ 'तन्मानमितं' जघ-तेयाभासाजोग्गं किमजोग्गं वा तयंतराहे जं। ओराहियाइतणुवग्गणा क्मेणं तयं सद्झं ॥६३३॥ क्रहयण्णगोविसेसोवलक्षणोवम्सओ विणेयाणं। दञ्बाइबम्गणाहि पोग्गलकायं पयंसिति ॥६२५॥ एगा परमाणूणं एगुत्तरबङ्खिया तओ कमसो। संखेळापएसाणं संखेळा बग्गणा होंति ॥६३६॥ पहचओ नामाचिहिनाणस्सारंभओ तयाईए। उभयाजोग्गं पैच्छइ तेयाभासंतरे दव्वं ॥६३१॥ गुरुलह तेयासन्नं भासासन्नमगुरं च पासेजा। आरंभे जं दिइं दर्दूणं पड्ड तं चेच ॥६३२॥ ।रिनिष्ठाने' अंग्रे, विमध्ये चेति गाथार्थः ॥६२९॥ आचार्य उत्तरमाह-

कम्मोवरिं धुवेयरसुण्णेयरवम्पणा अणंताओ । चउधुवणंतर तणुवम्पणा य मीसो तहाऽचित्तो ।।६४१॥ (नि.४०) अङ्बन्मासो य जओ भणिओ, एसो य जं चडप्नासो। अण्णेऽवि तथो पोग्गलभेया संतित्ति सद्देयं ॥६४९॥ जङ्णसमुग्घायगईऍ चउहिं समएहिं पूर्णं कुणङ्। लोगस्स तेहिं चेव य संहरणं तस्स पडिलोमं ॥६४६॥ जङ्णसमुग्घायसचित्तकम्मपोग्गलमयं महाखंधं। पङ् तरसमाणुभाषो होङ् अचित्तो महक्खंघो ॥६४७॥ एवमजोग्गा जोग्गा पुणो अजोग्गा य बग्गणाऽणंता। वेडिबयाइयाणं नेयं तिविगप्पमिक्केक्कं ॥६३९॥ ओरालियस्स गह्णप्पाओग्गा बग्गणा अणंताओ । अग्गहणप्पाओग्गा तस्सेव तओ अणंताओ ॥६३८॥ निचं होंति धुवाओ इयरा लोए न होंतिवि कयाई। एकोत्तरबुड्डीए कयाइ सुण्णंतराओऽवि ॥६४२॥ जाओ हवंति ताओ सुण्णंतरवग्गणित भण्णंति। निययं निरंतराओ होंति असुण्णंतराउत्ति ॥६४३॥ लंघदुगदेहजोग्गत्तणेण वा देहवग्गणाडित । सुहमो दरगयवायरपरिणामो मीसयक्षंयो ॥६४५॥ प्रवणंतराइं चत्तारि जं ध्रवाइं अणंतराइं च। भेयपरिणामओ जा सरीरजोग्गत्तणाभिम्रहा ॥६४४॥ गुक्केक्कस्साईए पज्जंतिम य हवंतिऽजोग्गाइं। उभयाजोग्गाइं जओ तैयाभासंतरे पढइ ॥६४०॥ सब्बुक्कोसपएसो एसो केई न चायमेगंतो । उक्कोसपएसो जमवगाहिइइओ चडहाणो । ६४८॥ एगपएसोगाहाण बग्गणेगा पएसबुद्वीए । संखेळोगाहाणं संखेळा बग्गणा तत्तो ॥६५०॥ ततो संबाईआ संबाइयप्पएसमाणाणं। ततो युणो अणंताणंतपएसाण गंतुणं ॥६३७॥

गुरुलहुदन्वारद्धो गुरुलहुदन्वाइं पिन्छिउं पच्छा । इयराइं कोइ पेच्छइ विसुज्झमाणो कमेणेव ॥६५८॥ अगुरुलहुसमारद्धो उड्डं बड्डुइ कमेण सो नाहो । बड्डेतो चिय कोई पेच्छइ इयराइं सपराहं ॥६५९॥ एगा समयिहिईणं संबेळा संबसमयिहिइयाणं। होंति असंबेळाओ तओ असंबेळासमयाणं ॥६५३॥ वण्णरसगंघषासामाण होंति थीसं समासभेएणं । गुरुलहुअगुरुलहुणं वायरखुहुमाण दो वज्जा ॥६५६॥ ततो संखाईया तस्सेय पुणो हवंति जोग्गाओं । माणसदन्बाईणवि एवं तिविगप्पमेक्केक्कं ॥६५२॥ भिषयं तेयभासाविमञ्झदञ्चावगाहपरिमाणं । ओहिन्नाणारंभो परिणिष्ठाणं च तं जेसुं ॥६५७॥ रुगा एमगुणाणं एगुत्तरबुड्विया तओ कमसी। संखेज्ञगुणाण तओ संखेज्ञा बन्गणा होंति ॥६५४॥ संखाईयगुणाणं संखाईया य बग्गणा ततो । होंति अणंतगुणाणं दम्बाणं वग्गणाऽणंता ॥६५५॥ ततो संखाईया संबाईयप्पएसमाणाणं। गंतुमसंखेळाओ जोग्गाओ कम्मुणो भणिया ॥६५१॥ 1133311

अबधिज्ञानप्रतिपत्ता, किविशिष्टं तदित्याह-'गुरुलङ्क अगुरुलङ्कय'नित, अस्यार्थः-गुरु च लघु च गुरुलघु न गुरुलघु अगुरुलङु, पत-

भथवा सप्तम्यैव पाठः, 'एत्थ'ति अत्रान्यदेव तद्योग्यं द्रव्यं 'लभते' प्यति, कः १ इत्याह 'पद्घवओं'ति अवधिज्ञानप्रास्मकः-

'तेया'इत्यादि। तैजसं च भाषा च तैजसभाषे तयोद्रेव्याणिर तेषां तैजसभाषाद्रव्याणामन्तरात्—अन्तरे 'अथाद्रिभक्तिषरिणतिः'

दुक्तं भवति-गुरुलघुपयिषोपेतं वा अगुरुलघ्विति, इह च तैजसद्रव्यासन्नं गुरुलघु भाषाद्रव्यासन्मगुरुलघिविति, तद्पि चावधिज्ञानं-

तदावरणीदयात् अस्यत् सत्तेनैव द्रव्येणोपलब्धेन सता निष्ठां याति-प्रतिपतति, अपिशब्देन ज्ञापयति-प्रतिप्रातिन्ययं न्यायो, न

त्ववश्यमिदं प्रतिपतत्येव, चश्बद्स्यास्यैवकारार्थत्वेनावधारणार्थत्वात्, एतदेवैवं निष्ठां याति, न शेषज्ञानानीति गाथार्थः 'पद्घवओ' 🖟 क्रमः, क्षेत्रतस्त्वयमेव विषयिति भवति, सांन्यासिकं चैतत्पद्मिति समुदायार्थः॥६३३—३४॥ आह्र-क्रिमेता बर्गणाः मरूप्यन्ते १, उ-स्तरपरमाणुमीलने स्रह्मरवेनायोग्यरवात्, इतोऽपि चायोग्यास्तरपरमाणुमीलनेनातिबाद्ररत्वात् पुनयोग्यास्तरपरमाणुमीलनेन स्हम-मुच्चाओऽचि औरालियस्स अग्गहणपाओग्गाओ अड्सुहुमत्तणओ, पुणी जोग्गाओ तत्तत्परमाणुयोगे बाद्रपरिणामीपपतेः, युनरयोग्या-मिलितासु तासु गोष्वात्मीयाः खब्बजानानाः सन्तोऽकलह्यत्, तांश्र परस्परतो विवद्मानानुपलभ्यासौ तद्व्यामोहार्थमधिकरण-व्यवस्छित्ये च शुद्धपश्चवर्णसंयोगवर्णोपलक्षितानां गवां प्रतिगोपं विभिन्ना वर्गणा व्यवस्थापितवान्, एवं कुचिकर्णसमः शास्ता गी-ओ, तओ एगुत्तरबड्डीए चेव असंखेटजपदेसियाणं असंखेटजाओ, एवमेगुत्तरबड्डीए चेव अणंतपएसियाणं अणंताओ, एयाओ सिमेभ्यो विनेयेभ्यो गीवर्गसद्यं पुद्गलास्तिकायं प्रमाण्वादिवर्गणाक्रमेण व्यवस्थापितवान्, तद्यथा-'एगा' इत्यादि गाथाओ, तिरभवत्, स च तासां गवामतिबाहुल्यात् सहस्नादिसंख्यामितानां प्रथक्ष्यगञ्पालनार्थं मभूतान् गोषांश्रकार, तेऽपि च परस्परस-कियादितनुनर्णाक्रमेण साध्यमिदानीं भनतः अन्यथा तत्प्रतिषच्यसम्भवाद्, अत उक्तं भगवता-'ओराट्रे' त्यादि । द्रव्यवर्गणा-इत्यादि गतार्थम् ॥६३०–३१–३२॥ अमुमर्थे श्रुत्वा शिष्यः पश्यति—'तेयाभासा'इत्यादि । तैजसभाषयोर्यदोग्यं-अनुक्तलं दर्ज्यं | तत् 'किं' कतमदिति कथय भगवन् !, तयोविऽन्तराले यद्योग्यं कतिप्रदेशं वा तदिति, अत्रोच्यते,'ओरालियाइ'ति परमाण्योदारिक-इयमासां भावना-इह वर्गणासमूहो मेलकः, तत्र 'एगपएसियाणं एगा, एवं जावेक्केक्कपरमाणुवड्डीए संखिडजपदेसियाणं

ध्रववगेणा, ध्रवत्वं च सदाभावविशेषान्यभिचारात्, नत्यसंक्येयकालाहुपर्यवस्थानं स्कन्धानां क्वचित्पतिपादितं, तहुपर्यकादिप्रदेशष्ट-शून्य एव, अत एव चैतासां आगमे संतरनिरन्तरबज्गोति पर्यायशब्दः पठथते, तद्नन्तरमेकादिप्रदेशग्रद्भैय ग्रद्भः, शुन्येतरव-गुणानामनन्तकाश्वत्वारः पठचन्ते, अत्र चैवं अक्षराणामभिसम्बन्यः—शून्याश्वतराश्र शून्येतराः, शून्येतराश्र ता वर्गणाश्र शून्येतरवर्गे-द्या अनन्ता एवेतराः अध्यववर्गणा इत्यर्थः, अध्यवत्वं चैतासां कदाचित्तत्सं ल्याविवक्षितानन्तकजहद्युत्तयो न स्युरिष वर्गणाः अध्यवाश्रे-विवाक्षितानन्तकाजहद्रुत्तयोऽनन्ताः ध्रुवपरिणामोपेतत्वात् पश्चास्तिकायवन्नित्याः-ग्राश्वता इति वर्गणा ध्रुववर्गणाः, अध्रुवास्त्वे-ध्रुवादिष्वंकयोजनेवं—ध्रव। ९१।९२।९३। अध्रुव ९४।९५।९६। (शून्य) ९७।९९।१०१। शून्यांतर १०२-१०३। १०४। (नायं क्रमः त्वादित्येवमादि यावत्कामीणं, स्थापना—जाव १० संखेज्जाणं सं १५ असं० असं २० अणं० अणं २५ जाव चउधुवणंतरवग्गणा, 'क्रमोविरि' मित्यादि । कमेग्रहणेन चात्रपदैकदेशाश्रयणात् कमेवर्गणा आश्रीयन्ते, तदुपर्येच्यवहिता एकादिप्रदेशबुद्धयाऽनन्ता। कर्मप्रकुत्यनुकारी) मिश्रं वस्यत्यिचितं च, तत्र 'कमोपरी'त्यादेभविना-कमियोग्यानन्तरद्रव्यवर्गणैकाधिकस्रह्मतरत्वेनाद्यपरिणाम-तिद्वपरीताः (भाष्याननुयायि पाठान्तर्गिद्मग्रतः 'एवमनेनैव बुद्धिकमेणे' त्यादेरविक्, न चेदं भूयसीषु प्रतिषु दृश्यते ) ॥६३५-४०॥ े त्याश्रयणात्, तद्नन्तरमेकादिप्रदेशद्वद्वा अनन्ताः शून्यवर्गणाः, अत्रेतासां सर्वेदा तत्तरसंख्याकस्थानानामन्तरा एकान्तरसंख्याविशेषः वत्याः खल्वारभ्यैकैकोत्तराः स्वस्थानानन्तपरमाणूपचिततथामूर्तिस्वामान्यात् सङ्मसङ्भतरपरिणामवत्यः स्कललोकन्यापिन्यो मणअजीग्ग ३। कम्मअजीग्ग ३। धुव०। अधुव०। सुन्न०। पत्तय०। सुन्न०। बायर०। सुन्न०। सुहुम०। सुन्न । अचित्त। एताश्रेवम्—उरालअजोग ३। विडब्ब अजोग्ग २। आहारअजोग्ग २। "तेयअजोग्ग २। भासाअजोग्ग २। आणुअजोग्ग २।

णाः, ताश्र कियन्त्यो भवन्ति १ अत आह-अनन्ताः, अनन्ता अपि शून्येतरत्वाभ्यां समुदिताः सत्योऽनन्ता आहोस्वित्मतिञ्यकत्यनन्ताः | विचित्रत्याद्विससागतिवशपुद्गलास्तिकायगतेः । 'एगुत्तरवड्डीए' इत्याहि (गाथा) द्वयन्याख्यानं प्रकृटार्थम् । 'चडधुचण'ति चतुः-वर्गणाः । 'मीसो'नि न्याचिष्यासुराह—'मुह्नमो'नि बक्ष्म एवार्थगतवादरपरिणामस्तद्भिमुखो मिश्र उच्यते । ६४१-६४२- | ठिता गृह्यन्ते, यत उक्तम्— "उक्कोसंतानिरंतराओ उनरिं एगे रूवे छ्ठे पहमधुनसुणावग्गणा होइ" ता एव यदेकदेशोचारणात्, अध्वास्तु तद्विपरीताः। एवमनेनैव श्रद्धिक्रमेण शून्यानि-व्यवहितान्यन्तराणि यासां ताः शून्यान्तराः, ताश्र लोके कदाचित्र भवन्त्यपि ६४३-६४४-६४५। अचित्तमहास्कन्धस्त्वेवं भवतीत्याह—'जईण' इत्यादि। प्रथमे समये दण्डमित्येवमाद्यष्टसामियक इति करमीपुद्गाललोकन्यापिमहास्कन्धन्यवन्छेदित्वात् विशेषणस्य, तथाहि—'जङ्ण' इत्यादि सुगमा ॥६४७॥ अत्र प्रमतमाह—-'स्-किंगान्यथेत्यत आह—'चडधुचणंतर्तणुचग्गणा य' चतस्रथ ता ध्रमाथ चतुधुंग, धुनग्रहणेन चात्र शून्यवगंणा आगमपरिष्-संख्याप्रमितत्वाचत्वारि ध्रवाः नित्यत्वात् , अनन्तराः स्वस्थानेऽनन्तपरमाणुनिध्ता अपि सत्य एकैकप्रदेशष्टद्धत्वात् , तथा भेदा-भेदपरिणामाभ्यां या औदारिकादिशरीरयोग्यत्वाभिमुखाः । 'खंधे' इत्यादि । स्कन्यः मूर्तिद्वयमूर्तियोग्यत्वाभिमुखा वा'या' इति द्रच्य-गाथार्थः ॥६४६॥ आह-महास्कन्धस्येवं विशेषणमनर्थकं अचित्तत्वान्यभिचारित्वेन न्यवन्छेद्याभावात् , न, केविलसमुद्घाते सचित्त-ह्युक्कोसि' त्यादि । केचन व्याचक्षते-अयमेव सकलस्कन्धेभ्य उत्कृष्टप्रदेशनिर्धतः, ततः किमित्याह−'न चायमेकान्तो' न चायं

भवतीति, उक्तं प्रज्ञापनायाम्—"उक्कोसपएसियाणं भंते ! खंधाणं केबङ्या पञ्जवा पण्णता १, गोयमा ! अणंता, से केणहेण

नियम एव, दुष्पतिष्ठितत्वात्, कः पत्ययः इत्याह-यस्मादुत्कृष्टप्रदेशिकोऽन्यस्मात् पतियोगिनोऽवगाहनास्थितिभ्यां चतुःस्थानो

विशेषाव ० 🖔 मंते ! एवं बुचह १, गोयमा ! उक्कोसपदेसिए तंथे उक्कोसपएसियस्स तंधस्स दञ्बह्याए तुब्ले' एकैकद्रञ्यत्वात् , पदेसद्घयाए तुब्ले, अणुबट्टई, व्यतिरेकमाह-एप चाचित्तमहास्कन्धः यद्-यस्माच्तुःस्पशंः, अन्येन तुल्य इत्यर्थः, तस्मान तत्परबचनं साधीयः,ततोऽपि उत्कृष्पदेशिकस्येव प्रस्ततत्वात्, ओगाहणड्याए चउडाणविंडिए असंखेडजतिमागहीणे वा संखेडजङ्भागहीणे वा संखेडजगुणहीणे वा ग्रऽयोग्या भवनित ॥६५१॥ 'तत्तो' इत्यादि, ततः असंख्येयास्तस्यायोग्या भवन्ति बाद्रत्यात्, एवं मनआदिष्वप्यारात् औदारिका-दिति क्षेत्रवर्णणाः ॥६५२॥ कालत आह—'ऐक्का' इत्यादि प्रतीताथव इति कालवर्णणाः ॥६५२॥ भावत आह—'एगा' नवरं येषु च द्रव्येषु परिनिष्ठानं तद्षि भणितमिति।।६५७॥ अत्र च 'गुरुलहु' इत्यादि। 'गुरुलघुद्रच्यार्च्धः' तैजसप्रत्याराजारव्यः। असंखेडजगुण०वणागंथरसफासपडजवेहिं छडाणवडिए"। तथा चाह-'अड्ट' इत्यादि । 'अडुप्फासो त जओ भणिओ,' उक्कोसपएसोति । किमित्याह-ततोऽन्येऽपि स्कन्धा एतद्बृहत्तराः सन्तीति अद्यामित्युक्ता द्रन्यवगेणाः ६४८-६४९। साम्प्रत विपयोगतः क्षेत्र । देशबुद्धा संस्येयावमातानां संस्थेया इति गाथार्थः ॥६५०॥ 'तत्तो' इत्यादि । ततोऽसंस्येयावमातानामसंस्येया यात्वा कर्मणो-'नण्णे'त्यादि ॥ पंच वण्णा दोनि गंधा पंच रसा अइ फासा एवं वीसं तथा' गुरुलघु 'ित गुरुलघुपयिषणां वादराणां इति न्याचिस्यासुराह-'एमपएसो' इत्यादि । एकपदेशावगाहिस्वभावानामेका वर्गणा, सा चाणुकाद्यन-ताणुकाऽपि स्यात् , ततः ' अगुरुलहाणं 'ति अगुरुलघुपयिषाणां सक्ष्माणामेतावेव द्वौ बगीविति ॥६५६॥ प्रकृतं निगमयनाह-'भिषाय' मित्यादि स्पष्टाथि, इत्यप्रकाश्याभिप्रायः, किं करोति आह-गुरुलघूनि द्रव्याणि स्द्रा औदादिकादीनीत्यभिप्रायः, कश्चितु क्रमेण विशुद्धयपान इतराणि-इत्यादि 'संखा' इत्यादि स्पष्टार्थं ॥६५४–६५५॥ नवस्मनन्तगुणान्यपि भावाधाराणि द्रव्यागि भवन्तीति ता अप्यनन्ताः । मोखाचायं 🌮

ओरालियवेउविचयआहारगतेय गुरुलहू द्व्या। कम्मगमणमासाई एयाइं अगुरुलहुयाइं ॥६६१॥ (नि. २१) अगुरुरुघूनि भाषादीनि पश्यति, यस्तु न विद्युद्धयते स तेष्वेव कियन्तमपि कालमास्ते पतित चेति गाथार्थः ॥६५८॥ तथा 'अगुरु' जह गुरुषं लहुषं वा न सन्बहा दन्बमिथ तो कीस। उडुमहोऽचि य गमणं जीवाणं पोग्गलाणं च १ ॥ दि ६ ॥॥ ंत्यादि। भाषाद्रव्यारव्य ऊर्ध्वमेत्र वर्धते क्रमेण, नाघः, आधरत्येष्वस्य का वातेत्याह-कश्चिदितराण्यपि पश्यति, वर्धमानः सन् पदुत्वा-अन्निचिष्य गुरुलहुया अन्नो दन्याण बीरियपरिणासो। अन्नो गइपरिणामो नांबर्सं गुरुलहुनिमित्तो॥६६६॥ विरियं गुरुलह्याणं जहाहियं गइविवज्ञयं कुणइ। तह गइिहपरिणामो गुरुलहुयाओ विलघेइ ॥६७०॥ निच्छयओं सब्बगुरं सब्बलहुं वा न विजाए दब्वं। वायरमिह गुरुलहुयं अगुरुलहुं सेसयं सब्वं ॥६६३॥ उड्डं लहुकम्माणं अणियं गुरुक्मम्पणामहो गमणं। जीवा य पोग्गलाविय उड्डाहोगामिणो पायं ॥६६५॥ किं च विसाणाईणं नाहोगमणं महागुरूणंपि । तणुयरदेहो देवो हक्खुवइ व किं महासेलं ? ॥६६८॥ गुरुयं लहुयं उभयं नोभयभिति बाबहारियनयस्स । दब्बं लेद्हुं दीवो बाज वोसं जहासंखं ॥द६२॥ परमल्ह्यणमणुणं जं गमणमहोऽचि तत्य को हेज ?। उहुं ध्रमाईणं थूलयराणंपि किं कड्जं? ॥६६७॥ अह तस्स वीरियं तं तो नाहोगमणकारणं गुरुया । उडुगइकारणं वा लहुया एगंतओ जुत्ता ॥६६९॥ गुरुलहुमगुरुलहुं वा तेयाभासंतरीत निहिंहं। ओरालाईयाणं किं गुरुलहुमगुरुलहुयं वा १ ॥६६०॥

परिगृह्यते, अत्र च नयविचारप्रस्तावः, तौ च व्यवहारनिश्रयौ, व्यवहारत आह—'गुरुय'मित्यादि व्यवहारनयस्य गुर्वादि लेज्द्वादि पथासंख्यम् ॥६६२॥ निश्रयत आह-' निच्छयओ ' इत्यादि, पुन्बंद् कण्ठवम् , किं तद्यद्रतीत्याह-बाद्रं गुरुलघ्यस्ति लेष्ट्रादि, भिणओ सित्तायां सुद्धाणं चिय परीप्परनिबंधो । इह ताणं चिय भणणइ दब्वेण समं निबंधोऽयं ॥६७१॥ ततः किमिति जीवानामूष्विधोगमनं पुद्गलानां च १, अयषत्राभिप्रायः—गुरुत्वनिबन्धनमधोयानं लघुत्यनिबन्धनं चीष्वैयानं पुच्छा-'गुक्लघु'इत्यादि स्पष्टा ॥६६०॥ उत्तरसाह-'ओरालिये' त्यादि स्पष्टैव ॥६६१॥ नवरमादिश्बदात्प्राणापानः 

गुरुरुघुनिवन्यनं तिरश्रीनं अगुरुरुघुनिवन्यनं च विमानावस्थानमिति ॥६६४॥ तथाहि-'उङ्घ'मित्यादि, गताथां, नवरं प्रायो-ग्रहणमादित्यादेस्तिरश्रीनगमनात् विमानानां चावस्थानादाकाशस्य स्त्वस्ति(स्यस्थ)त्वे सति सकलविकल्पातिरिक्तत्वात् , तसाद्यद्योग- मनस्वभावं तद् गुरु इतरत् लघु इति द्रन्यचतुष्टयिसिद्धं अबोधि न्यवहारः ॥६६५॥ उन्यते—अन्यैव च काचिद् गुरुता लघुता अन्यश्च द्रन्याणां देवादीनां वीर्यपरिणामोऽन्यश्च गतिपरिणामः, ततः किमित्याह—नावश्यं गुरुनिमित्तो लघुनिमित्त उभयनिमित्तो वा, कः ?—

महागुरूणामांपे नाथोगमनम् १, एतदुक्तं भवति-लघोरप्यथोगतिपरिणामाद्योगमनं, गुरोरप्यूध्वेगतिपरिणामादृध्वेगमनं, स्थितिपरिणा-

प्रापणं 'अधः' अधस्तात् तत्र 'को हेतुः' कि निमिनं १, कि कायीमितियावत्, तथोष्त्रै धूमादीनामभ्राणामिप यद् गमनं तत्र 'किं

कार्य ?' को हेतुरित्यर्थः ॥६६७॥ तथा-'किं चे'त्यादि । यदि च गुरुत्वमधोगमनस्य हेतुः स्यात् ततः किमिति च विमानादीनां

ऊध्योधोमात्रगमनादिप्रकारः ॥६६६॥ कुतः १-'परम'इत्यादि । यद्-यसात्परमलघूनामप्यणूनाम्, अपिशब्दस्यात्र प्रयोगात्, 'गमनं'

रिविशेषाच विमानाद्यवस्थानं, तथा-तनुतरदेही देव जित्थपति कि महाशैलं यदि गुरुत्वमधोगतिकारणं स्यात् १, ननु महीयसां मही- 🖟 इत्यादि पादत्रयं पिठत्वा, अपि तु वीर्यमिष, तथाहि-वीर्यात् गुर्वप्युध्वं याति तत्त्वामान्याच्छेलवत् , लघ्निष चाधस्तात् तत्त्वामान्या-संखेडज मणोद्डे भागो लोगपालियस्स बोद्धड्यो । संखिडज कम्मद्डे लोए थोऊणयं पलियं ॥६७२॥ (ति ४२) कम्मइन्वमईओ पैन्छड् दुगमित्यंति जं भिषयं। उवरिषि तओ कमसो साहित्वा तयगुमाणेणं ॥६७५॥ ॥ घेणास्याक्रमणं न्याय्यमिति गाथार्थः ॥६६८॥ 'अहे'त्यादि । अथ मन्यसे तस्य-लघोदेवस्य 'तत्,महन्मद्दीघोद्धरणं वीयै'तो' ते अतिकामति तस्मात् सक्ष्मबादरभेदात् द्विविधमेव द्रव्यमबोधि निथयेनेति 'गुरुलघु अगुरुलघुयं चे'ति स्थापितामिति माथार्थः ॥६७०॥ साम्प्रतमुत्तरगाथासम्बन्धनार्थमाह—'भणिओ'इत्यादि ॥ उक्तः क्षेत्रकालयोः शुद्धयोरेव परस्परनिबन्यः 'अङ्गलिमाबिल-त्करताडितवाष्पवद्, तस्मादुक्तवत् ॥६६९॥ 'विरिय'मित्यादि द्यान्तोपसंहारः स्पष्टः, तथाहि-एवं गतिस्थितिपरिणामो गुरुलघु-लोगपलियाण भागं संखड्मं मुणड् जो मणोद्दवं। संखेडजे पुण भाए पासङ् जो कम्मुणो जोग्गं ॥६७३॥ सयले लोयं पासं पासङ् पल्लोबमं स देस्लणं। सुद्धाण किमत्थाणे गहणमिहं खेत्तकालाणं ? ॥६७४॥ तेयाकम्मसरीरे तेयाद्वेय भासद्वेय। बोद्धव्यमसंखेज्जा दीवसमुद्दा यकालोय।।६७६॥ (नि. ४३) एयाई जओ कम्मयदन्वेहितोऽनिथूलयर्याई। तेयाइ्याई तम्हा थोवयरा खेत्तकालऽत्थ ॥६७७॥ याणं' इत्यादिना, इह तयोरेवायं द्रच्येण सहोच्यत इति गाभार्थः ॥६७१॥ तत्र-

'संखेज्ज'इत्यादि 'मणोदडवे'ति मनीद्रव्यविषयेऽवधौ पादुभूते सति 'होगस्स पहिओवमस्स य संखेज्जभागो बोद्धन्वो' पमे-'लोगं थोबूष,गं च पलियं/ति यदुक्तं चरमावयवे तत्रापि द्रच्योपनिबन्धः सामध्यमापित इति वाक्यशेषः, यतश्रेषं ततः--'उवरिपी'-त्यादि ॥६७३-६७४-६७५॥ एवम्-'तेया'इत्यादि । तेजोविकारस्तैजसं कर्मविकारः कार्मणं शरीरशब्दः प्रत्येकमभिसम्बध्यते, त हिषिषये त्ववधौ कालतः स्तीकन्यूनं-देशीनं पत्यीपमं प्रमेयत्वेन गम्यत एव, ननु च घीटारूढस्य विस्मृती घीटः, तथाहि-द्रन्यो-द् बकुलं पश्यन् हस्तशतमिति बकुलोपाधिनाकाशपिरिच्छितिरिति भावनीयम्, तथा 'कम्मद्व्य'ति कार्मणश्रीरमायोग्याबद्धद्रव्य-यत्वेनेति गम्यते, एतदुक्तं भवति-मनोद्रच्याणि साक्षात्क्वंन् लोकस्य संस्येयभागं पश्यति, पत्योपमस्य च, तद्यथा हस्तश्रतान्ता-विषये चावधौ 'संखेळा'ति संख्येया भागा लोकपल्योपमयोः पृथक् पृथम् बोद्धन्याः । तथा 'लोए'ति चतुद्शरज्ज्वात्मकक्षेत्रलो-च द्रव्यबुद्धिरित्यत एव च कार्मण्ट्रव्योपर्यपि ध्रुववर्भणादिद्रव्यपरिणामं पश्यतः क्षेत्रकालधृद्ध्या पर्योपम्भरणादिना प्रकारेण परमा-पनिबन्धाधिकारे किमनयोरेव केवलयोरयमुच्यत इति १, उच्यते-कर्मद्रच्यमतिकम्यतावन्तौ क्षेत्रकालौ पश्यतीति ज्ञापनार्थम्, एतद्बद्धौ विध्यमभवीऽनुमेय इति गाथार्थः ॥६७२॥ 'लोग'इत्यादि 'सचल'मित्यादि 'कम्मे'त्यादि गतार्थम् नवरं 'दुगमैतियं'ति तथ तैजसबद्धश्रीरविषयेऽवधौ कार्मणबद्धश्रीरविषये चावधौ तथा तैजसाबद्धद्रव्यविषये भाषाद्रव्यविषये च सत्यवधौ द्रव्यतः क्षेत्रतः, क्रांखाचार्य । प्र 1133011

किमित्यत आह-'असंखेज्जा दीवसमुद्दा बोद्धच्वा' ममेयत्वेन 'कालो य'ति कालश्रासंस्येयो बोद्धच्यः, स च पत्योपमासंस्येय-

भाग इति नियमः, अत्र च पदचतुष्ट्येऽत्यविशेषेणासङ्ख्येयत्वेऽभिहितेऽप्यथीदिदं लघु बृहद् बृहत्तं बृहत्मं च भावनीयम्, एवं क्रमेण

स्रमादिस्वभावत्वाद् बद्धाद्बद्धस्य स्रमत्वात् पटतन्तुवदिति गाथार्थ ॥६७६॥ 'एताङ्'मित्यादि । एताङ् तेयातियाङ् चतारि बत्धूणि

123011

जओ कम्मद्वेहिंतो थूलाणि 'तम्ह'ति तसात् 'त्थे'त्यत्र थीवं खेतं असंखेज्जदीवसमुद्दा कालोऽपि पल्योपमअसंखभागो' अत-आह-'थोवतरा खेनकाला' इति, कर्मद्रव्यविषये त्ववधौ अनन्तरातीतमूलगाथायां लोकपल्योपमयोः प्रथक् प्रथक् संस्थेयाभागा उक्ताः संखेज्जकम्मद्व्वे'ति वचनादिति गाथार्थः ॥६७७॥ नतु च जघन्याविष्रप्रमेयमभिद्धता गुरुलघ्वगुरुलघु वा पश्यति, न सर्व-वित्युकतम्, एवमङ्गलासंस्थादिविमध्यमावधैरपि नियत एव विषयस्त्रत्रस्थानां केषांचिदेव दर्शनादित्युक्तं, तिकमुत्कृष्टावधेरप्येताव-,गपएसोगाढं परमोही लहड़ कम्मगसरीरं। लहड़ य अग्रुरुयलहूयं तेयसरीरे भवपुह्नं।।६७८।। (ति. ४४) अगुरुलहुगहणंपि य एगपएसावगाहओ सिद्धं। सब्वं वा सिद्धमिओ रूवगयं लह्ड सब्वंति ॥६८२॥ एगोगाहे भणिए संसओ सेसए जहाऽऽरंभे। सण्हयरं पिच्छंतो थूलयरं न मुण्ड् घडाइं ॥६८३॥ जह वा मणोविओ निध्य दंसणं सेसएऽतिथूलेवि। एगोगाहे गहिए तह सेसे संसओ होज्ञा ॥६८४॥ एगपएसोगाहे भणिए किं कम्मयं युणो भणियं ?। एगपएसोगाहे दिहे का कम्मए चिंता ? ॥६८१॥ गिपएसोगाढं पैच्छइ पैच्छइ य कम्मयत्तुंपि । अगुरुलहुद्द्वाणि य चसद्भो गुरुलहुइंति ॥६७९॥ नदुवारि अगुरुलहुई चसहओ गुरुलहुईपि ॥६८६॥ तेयसरीरं पासं पासइ सो भवपुहुत्तमेगभवे। णेगेसु बहुतरए सरिज्ञ न उ पासए सब्वे ॥६८०॥ ह्य नाणविस्य यव इचित्तसंभवे संसयावणोयत्थं। भणिएऽवेगोगाढे के इ विसेसे पयंसंति ॥६८५॥ एगोगाहरगहणेऽणुगादओ कम्मयंति जा सन्वं। मात्रमेव सामध्येमुतान्यद् १, अत्रोच्यते---

112381

र्ठभत इति देशतोऽनुबन्तिः, एनमुक्ते सत्याह-नेह परमाणुद्रचणुकादि गम्यते अश्रुतत्वात्, ततश्र 'एगपदेसोगाढं परमोही लभइ' किमत वचनस्य, ततश्र सर्वाण्यमूनि सर्वप्रदेशावगाढानि लभते, चशब्दाद्गुरुलघूनि च । तथा 'तेयसरीरे'नि तैजसशरीरविषये अवधाविह-जन्मसम्बन्धिनि कालतो भषष्ट्रथक्त्वमतीतानागतं पश्यति, क्षेत्रतस्तु असंच्येयान् द्वीपसम्रद्रानित्युक्तमनन्तरगाथायां, 'तेयसरीरे बोद्धच्या भगति १ विगक्षितभगोरपन्नेऽयथौ अतीतानागतभगष्यथक्तं पश्यतीति भावनीयम्, अनेकभगानङ्गीकृत्याह-अनेकेषु भवेषूत्पन्ने पूर्वां-'लभति य अगुरुलघुअं'ति लभते चागुरुलघुद्रव्यं एकप्रदेशावगाढं प्तमावधिरिति देशत एवानुबन्तिः, उपलक्षणं चेदं जात्यपेक्षत्वादेक-। ००००००००जां।००००००००। एतदुक्तं भवति-पृथक्त्वमेच पश्यत्येतत् साक्षात्क्ररणविषयत्वात् तैजसग्ररीरोपलभ्यस्येति कि तत् ?, परमाणुद्रचणुकादीति गम्यते, 'परमावधिः' उत्कृष्टावधिः 'लभते' पश्यति अमेदोपचारात्, कम्मगसरीरं च परमावधि-आह-'कम्मगसरीर'मित्येवमस्तु साक्षाच्छ्रतेः, उच्यते, न, एकप्रदेशावगाढमिति विशेषणात्, तस्यैकप्रदेशावगाहित्वायोगात्, तथा-असंखेयदीवसमुद्दा' इति वचनात्, एतचात्रोक्तं भवति-तैजसश्रीरोपलब्धौ यः पत्योषमासंख्येयभाग उक्तोऽभूत् स एतावानिति निय-ति नतु पश्यति साक्षात्कारेण सबनिव, अपि तु कांश्रिद्वधिज्ञानविशिष्टान्, इतरांस्तु समरति इतरेंदेष्टत्वात् पाण्डष्टमन्यत्र स्थितवत् मितं भवतीति गाथार्थः ॥६७८॥ भाष्यम् — 'एग'इत्यादि गतार्था ॥६७९॥ 'तेय'इत्यादि गतार्थेव, नवरं 'एगभवे'ति । किमुक्तं वधों सित बहुतराम् भवाम् 'स्मरेत्'मनसा आलम्ब्येत, संभरत्येतत्, नतु प्रथमत्वाभ्यन्तरानिव पश्येत्, यत आह'ण उ पासती सब्बे 'एग'इत्यादि, एक:-असहायः प्रकुप्टो देशः अंशः इति प्रदेशः एकथासौ प्रदेशश्रेत्येकप्रदेशः 'अवगाढं'ति मग्नमेकप्रदेशावगाढं, एवं वा सञ्वाइं गहियाइं तेसिमेत्र नियमत्यं । सञ्बं रूबगयंतिय एयं चिय नावरमओऽित्य ॥६८७॥

अतोऽन्यस्माद्दचनाद्वहर्यति-'रूपगतं' मूर्तजातं 'लभते' पश्यति 'सर्वे'कृत्स्नं, परमाबधिरिति गम्यते इति, तस्मात् एकप्रदेशावगात्तमात्र-कमेवास्तु, मा वा भूदिति गाथार्थः ॥६८२॥ अत्रोच्यते-'एगो'इत्यादि, एकपदेसोगाहेऽवि सुहुमे भणिते सेसते असंखेज्जपएसोगाहे गाथार्थः ॥६८०॥ आहैतमपि-'एग'इत्यादि ॥ प्रथमेनैवावयवेनैकप्रदेशावगाढे उक्ते किमिति भूषः कार्मणग्रहणं १, तथाहि-क्मप्देशावगाढरवेन सहमे हष्टे 'कार्मणे'असंस्वेयपदेशावगाहित्वेन पित्स्थ्रे का 'चिन्ता' कथेति गाथार्थः ॥६८१॥ अपि च-'असु-मतुते घटादीन् , तेपामयोग्यत्वादिति कस्मात्र कार्मणे चिन्तेति गाथार्थः ॥६८३॥ द्वितीयमाह-'जह चे'त्यादि। यथा वा मनःपयिष-शानिनो नास्ति 'दर्शनं' साक्षादुपलम्भनं 'ट्रोषके' मनस्त्वपरिणतद्रव्यव्यतिरिक्ते वाह्ये मन्दरमकराकरादौ अतिस्थूरेऽपि ततः शेपे संशयो मा भूदतो द्वितीयावयवस्याप्यभिघानमिति गाथार्थः ॥६८४॥ 'इप'इत्यादि, एवमवधेतिषयवैचित्यसम्भवे सति भणितेऽ-याघेऽवयचे संश्यापोहार्थं द्वितीयादिषदोषन्यासेन कांश्रिदिशेषान् प्रदर्शयन्ति भद्रवाङ्कस्वामिभिभाः, इति गाथार्थः॥६८५॥ एवमिदं लभइ जाब कम्मगसरीरं'ति स्थात्, 'तदुपरि' कमौपरि अगुरुलघु-धुवादि लभते, 'कम्मोवरिं धुवेयर' इति वचनात्, चशब्दात् गुरुल-घूनप्यौदारिकादीनि लभते, 'एचं चे'त्यादि एवं वा सर्वाणि गृहीतानि लभते, वस्यमाणं तिंहें धुनरुक्तमित्यत आह-तेषामेवाखिलानां गर्माण्यादिवर्गणानां नियमार्थं वस्यति-'सर्वं रूपगत'मिति चैतावदेव,अतः परं न तद्विषयोऽस्तीति गाथार्थः ॥६८६-८७॥ एवं ताव-संसओ होइ, दृष्टान्तमाह-'यथा' येन प्रकारेण 'आरम्भे पारम्भे' श्रहणतरद्वयं पश्यन्नपि तेजोभाषान्तर इति गम्यते, स्थूरतरात्र र्संत्यादि ॥ अगुरुलघुमहणमपि तृतीयपादोक्तं प्रथमपादोक्तेन चरितार्थत्वात्र कर्तन्यं, चशन्दार्थं चाशंक्याह-सर्वं चैतत्सिद्धं लन्धं, रिहत्य प्रकारान्तरमाह—'एगो'इत्यादि । अथवैकपदेशावगाहग्रहणेन सर्वमणुकादि गृह्यते आकार्मणात्, ततश्च 'एगपएसोगाढं परमोही 12331

अहवा दन्तं भणियं इह रूवगयंति खेत्तकाल्हुगं। रूपाणुगयं पेन्छइ नयतं चियतं जओऽमुत्तं॥ ६९१॥ र्वेति मूलगाथौदार्थः ॥६८८॥ अथ साक्षेपपरिहारं विरत्तार्थमाह भाष्यकारः-'खेत्त' मित्यादि उक्तार्था ॥६८९॥ अर्थ मूलग,था-न्यिति, इच्यतः सर्वे रूपगतं, भावतस्तु वश्यमाणान् पर्यायानिति, अथ यदिद्धुक्तं-'असंखेञ्जा लोयमेत्'ति, अस्य नियमार्थमाह-रश्राधिसांप्रस्तुतत्वमनबुध्यमान आह-'खेनोचमाण'मित्यादि ॥ जमगणिजीवेहिं खेनोचमाणं तमुक्तं, क्व ?-अनन्तरमाथायां 'एग-वेतोबमाणमुतं जमगणिजीबेहिं कि युणो भणियं ?। तं चिय संखाईयाइं लोगमिताइं निहिंहं ॥ ६९०॥ उपमानमुपमितमिति मावे निष्ठाप्रत्ययः क्षेत्रस्यौपमितं क्षेत्रौपमितम्, एतदुक्तं भवति-उत्कृष्टाचधिक्षेत्रौपमानमिनेजीवा इति प्रागुक्ता परमोही' त्यादि । 'परमोही असंखेजाइं अलीए लोगप्पमाणाइं खंडाइं खेत्तओ लहइ' समास्तु-उत्सिरिषण्यंवसारिषणीरसंख्येयाः पएसोगाड' मित्यस्यामाध्येन न्यायेन, अतः कि पुनर्गिहितमधिकृतगाथापश्चाद्धं इति भावनीयं, ततश्राद्यमेवाद्वेमस्तु, तत्र, मतिविहितत्वात्। अथ भाष्यं परिहारमाह-तं चिय-अगणिजीवखेनोवमाणं संखादीयाई अलोए लोयप्पमाणमेताई खंडाइं निहिड्ठें निर्धिकिकता पश्रादर्ध कुर्वतेति गाथार्थः । ६९० । परिद्यान्तरमाह-'अह्वे'त्यादि ॥ अथवा 'एगपएसोगाढ' मित्यनया गाथया परमोहीनाणविओं केवलमंतोमुहुत्तमित्तेण।मणुयक्त्वओवस्तिभो भणिओ तिरियाण बोच्छामि॥६९२॥ ारमोहि असंखेजा लोगमित्ता समा असंखिजा। रूवगयं लहइ सठवं खेतोवमियं अगणिजीवा॥ नि. ४५। वित्तमसंबेज्जाइं लोगसमाइं समाणकालं च। दब्वं सब्वं फ्वं पासइ तिसिं च पज्जाए॥ ६८९॥ प्रमावधि द्रव्यतोऽभियायाधुना क्षेत्रकालाभ्यामाह— विशेषाव० कोट्याचार्य 1133811

त्यतः प्राह-रूपानुगतं-रूपोपाधि पश्यति 'खेत्तकालदुगं'ति प्रक्रमः, विपक्षपतिषेधमाह-नतु तदेव द्रव्यं पश्यति, तस्यामुनैत्वात खिनकालदुगं'ति 'परमोही असंखेजा होयमेना समा असंखेजा' इत्येतत्, रूचगयंति लहइ सन्बंति मूलगाथावयवः, कोऽस्याथं | निविष्येण द्रच्यमेव परसावधेभीणितं, निगमनमप्येतदेवेति भावनीयं, ततः किमित्यत आह-'इह'नि इहास्यामधिकृतगाथाय ि विषयत्वाचावधेरिति भावनीयमेतद्हेद्वनं, मोक्षाङ्गत्वादिति गाथार्थः ॥ ६९१ ॥ अस्य च कृतिनोऽन्तर्धेहुतेन व म्प्राप्तिरित्यत उच्यते-'परमोही'त्यादि स्पष्टाथी ॥६९२॥ नबरमुत्तरार्धेनानन्तरग्रन्थाभिसम्बन्ध इति ॥

भणिओ खओवस्तिओ भवपचइओ स चिरमपुढवीए। गाउयमुक्कोसेणं पढमाए जोयणं होइ ॥६९५॥ श्राहारतेयळंभो उक्कोसेणं तिरिक्खजाणीसु । गाउय जहणणमोही नरष्सु य जोयणुक्कोसो ॥६९३॥ (नि.४६) चत्तारि गाउयाइं अध्युद्धाइं तिगाउयं चेव। अड्डाइज्जा दोणिण य दिबङ्घमेगं च नरम्सु ॥६९६॥ नि. ४७ ओरालिय- वेडिवय-आहारग-तेयगाई निरएस । उक्कोसेणं पैच्छइ जाई च तदंतरालेस ॥६९४॥

सक्कीसाणा पढमं दोच्चं च सणंक्रमारमाहिंदा।तच्चं च बंभळंतग सुक्कसहस्सारय चउरिथं ॥६९८।(नि.४८)∭

अद्धुडगाउयाई जहणायं अद्धगाउयंताई। जं गाउयंति भणियं तं पह उक्कोसयजहण्णं ॥६९७॥

छाट्टें होट्टममस्झिमगेविङ्जा सत्तामें च उविरिल्छा। संभिषणछोगनाछि पासिते अणुत्तरा देवा।७००।नि.५०

आणयपाणयकप्पे देवा पासंति पंचामं पुढांवं। तं चेव आरणच्च्य ओहिण्णाणेण पासंति॥६९९॥ (नि.४९)

स्ये' ति, उक्ताः क्षायोपश्मिक्यः, साम्प्रतं भवप्रत्ययाः प्रकृतय उच्यन्ते, तत्राल्पत्वात्रारकाणामाह-'गाउय'मित्यादि, नरान् काय-न्तीति नरकाः, ते च नारकाश्रयाः, आश्रयाश्रियणोरभेदोपचारात्, तेषु नरकेषु च, एतदुक्तं भवति-नारकाथारो योऽबधिः स जघ-न्यं-स्तोकं गन्युतमेकं साक्षात्करोति, उत्क्रष्टतस्तु योजनम्, इदमौधिकं, साम्रदायिकत्वादिति गाथार्थः ॥ ६९३ ॥ 'ओरगलिये'-मत्स्यादीनां योऽबधिरिति भावना, क्षेत्रकालौ त्वेतदनुसारेणास्य प्रमेयतया द्रष्टच्यौ, उक्तं च-'महतोऽप्येकदेशः सम्बद्धावष्युत्पतेमीत्स्य-'आहारे'त्यादि॥ आहारकं च तैजमं च आहारकतैजसे तयोलिभः आहारकतैजसलाभः, किम्रुक्तं भवति १-औदारिकवैकिया-ग्रस्केते जो द्रच्यपरिच्छेदः, स त्रत्कुटेन-मक्षेण तियम्योनिषु, योनियोनिमतामभेदोपचारात् तियम्योनिकविषयो य इत्यर्थः तस्येति, उक्कोसो मणुष्सुं मणुस्सतेरिच्छिष्सु य जहण्णो। उक्कोस लोगमेतो पिडवाइ परं अपिडवाई (नि. ५३) संखेडज जोयणा खद्ध देवाणं अद्धसागरे ऊणे । तेण परमसंखेडजा जहणणयं पणणवीसं तु ॥७०२॥ नि.५२ वेसाणियवङ्जाणं सामण्णमिणं तहावि ड विसेसो। डड्डमहे तिरियमिम य संठाणवसेण विण्णेओ ॥७०३। एएसिमसंखिजा तिरियं दीवा य सागरा चेव। बहुययरं उवरिमगा उड्डं च सकप्यूभाहं ॥७०१॥ नि.५१ पणवीसजोयणाइं दसवाससहस्सिया ठिई जेसिं। दुविहोऽवि जोइसाणं संवेज्ज ठिई विसेसेणं ॥ ७०४॥ भिमाणियाणमंगुलभागमसंखं जहणणओं होइ। उबबाए परभविओ तनभवजो होइ तो पच्छा ॥ ७०५॥ विशेषाव । कोव्याचार्य इत्तो 113 इस्।

त्यादि ॥ औदारिकादिश्वरीस्द्रन्याण्ययमुत्क्रयतः पश्यति, तद्योग्यानि नेति गायार्थः ॥ ६९४ ॥ एवम्-'भाणिओ' इत्यादि ॥

गाउये"। ननु च प्राक् सप्तम्यां गव्यूतस्योक्तत्वात् 'अद्धगाउयंताइं'ति विरुष्यते १, इत्यत आह—'जं गाउयंति भणियं' मूल-गाथायां तद् गव्यूतमुत्कृष्टं योजनं प्रति—अङ्गीकृत्य जघन्यं वतेते, स्वस्थाने तु तदुत्कृष्टमेव, ''जहन्नेणं अद्धगाउयं उक्कोसेणं गाउयं"-मित्ररिययः सप्तमध्यिच्यां गन्युतमुत्कृष्टेन, प्रथमायां तु योजनं क्षेत्रतो, द्रन्यकालौ त्वेतद्नुसारेणेति गाथार्थः ॥ ६९५ ॥ साम्प्रतं रत्न-जाणिति पासिति १, गीयमा 1 जहन्नेण अद्धुद्वाई गाज्याई, उक्कोसेणं चतारि, एवं जाव चरिमाए जहण्णेण अद्धगाज्यं, उक्कोसेणं त्यागमादिति गाथार्थः ॥ ६९७ ॥ 'सक्कीसाणे' त्यादि ॥ 'आणये' त्यादि ॥ 'छट्टी' त्यादि ॥ शक्रवेशानश्र शक्रेशानौ तदुप-च, लोकपुरुषश्रीयानुकारिणो श्रेवेयकाः, ते आधरत्यमध्यमाः षष्ठीं पश्यन्ति, उपरितनाः सप्तमीम्, अनुत्तरिवमानपञ्चक्यासिनः जम्बूद्दीपाद्यः 'सागराः' लवणाद्यः क्षेत्रतोऽवधिपरिच्छेवा इति गम्यते, तथा 'बहुतरं' बृहत्तरमुक्तद्वीपोद्धिप्रमाणम् उपरिमा एवो-प्रभादिपुत्क्टेतरमाह—'चत्तारि'इत्यादि॥यथासङ्ख्यमुत्कुष्टं सप्तस्वपि॥६९६॥ जघन्यमाह—अन्द्रहुजाउयाइं, (अद्घुट्ठाईयाइं)जघन्य-मधंगव्युतान्तानि सप्तस्तिप यथासङ्ख्यं, तथा चाभ्यधारयायंश्यामेन-'रयणप्पापुढविनेरइयाणं भंते। केवतियं खेनं ओहिणा सिमिना चासौ लोकनाडी चरतां पश्यन्ति, तत्र सिमिन्ना चतस्थव्विप दिश्च सपरिकरा कन्याचीलकानुकारिणीत्यर्थः, इच्यादि तु एत-लक्षितकल्पद्रयवासिसामानिकदेवा इत्यर्थः, ते प्रथमां प्रथिवीं यावद्, अवधिना पश्यन्ति क्षेत्रत इति क्रिया द्वितीयगाथायामिति, एवमनया भावनया यावचतुर्थीम्, एवमानतप्राणतौ आरणाच्युताविष, अवधिनेति स्वरूपकथनं, यदि नाम विशुद्धतरां वितिमिरतरां दनुसारेण, गाथात्रयार्थः ॥ ६९८-६९९-७०० ॥ 'एतेसि' मित्यादि । एतेषां श्रकेशानादीनामसंच्येयास्तिर्यक्-तिरश्रीनाः 'द्वीषाः'

परिमकाः-सनत्क्रमाराद्यः पश्यन्ति यावद् अनुत्राः, ऊष्वेमास्वकल्पस्थूभात् आदि शब्दाद् ध्वजादिपरिग्रह इति माथार्थः ॥७०१॥

🕼 तदेवं वैमानिकानामवधिप्रमाणमभिधायापरेषां सामान्येनैवाह-'संखेज्जे'त्यादि ॥ संख्येयानि योजनानि, खळुशब्दस्यावधारणार्थत्वे ॥६॥नारकादीना र्थे| सित उभयथा प्रयोगं दर्शियव्यामः, देवानां-क्रीडावत्त्रपाणिविशेषाणां अर्धसागरे-अर्धसागरोपमे न्यूने खण्डे आयुषि सित संस्थेयान्येव ||ॡ्री| मबिधमानं योजनान्यवधिक्षेत्रप्रमाणं, देवानामिति वनिते, एतच वैमानिकवजीनां सामान्यतः, विशेषतस्त्रध्वीयस्तिर्थक्संस्थानविशेषात् ज्ञातन्यं, तथा जघन्यकं, देवानामिति वर्नते, पश्चविंशतिरेव, तुशब्दस्यैवकारार्थत्वात्, एतच दश्वषंसहस्तरिधतीनां भवनपतिब्यन्तराणामवसेयं, योजनानि, तथाऽर्धसागरे न्यून एव सत्यवधिक्षेत्र, ततः किमित्याह-'तेण परं' सम्पूणार्द्धसागरोपमादावायुपि सत्यसंख्येयानि 1133411

।।४३८॥ ४ तद्पान्तरालद्रच्यदर्शनात्, अपि च-'उक्कोसे'त्यादि, उक्कोसेण लोयं दट्हणं पडिवएज्जा, परमेकस्माद्पि प्रदेशोपलम्भाद्प्रति- ।
 ३ वातीति, कोऽस्य प्रसावः १ इति चेत्, उच्यते—प्रसङ्गागताभिधानलक्षण इति गायार्थः ।। ७०६ ।। एवं 'खेन्तपरिमाणे'िति । द्वितीयसमये तु भवप्रत्यय एवेति गाथार्थः ॥७०५॥ परमानधिस्तु कस्य स्यादित्यत आह-'उन्नोस्त'इत्यादि ॥ उत्कृष्टोऽनधिर्देन्यादि-ज्योतिष्काणामनल्पतरस्थितित्वात्संच्येययोजनान्येव जघन्यमितरचाबसेयमेतावज्जीविताद् उक्को० पत्यो० १-१००००० वर्षं, ज० प. १ | बोद्धन्य इति गाथार्थः ॥७०३॥ 'पणवीसे'त्यादि॥ 'पंचवीसजोयणाइं जहमं खेतत्पमाणं' रोषमुत्तार्थम् ॥७०४॥ वैमानिकानां जघन्यं | विषयी मनुष्येलेव स्थात्, न त्रये, केवलज्ञानलाभप्रापकत्वात्, तस्य च मनुष्येष्वेव प्राप्तेः, तथा जघन्यो मनुष्यतिर्यक्षेव स्यात्, न द्रये,। ॥७०२॥ अमुमेवार्थं किञ्चिदाह-'वेमाणिये'त्यादि ॥ अयमत्र भावः-यया दिशा स्तोकः प्रभूतो वा तया संस्थानविशेषाद्वस्यमाणाद् नोक्तमित्यत आह-'वेमाणियाण'मित्यादि ॥ वैमानिकानां पारभविकत्वेन क्षायोषश्मिकोऽङ्गलासंच्येयभागमेव स्यादुपपाताद्यसमये,

द्र| दारं गयं॥ संस्थानद्वारमाह-

थेबुगागार जहन्नो वहो उक्नोसमायओ किंची।अजहण्णमणुक्नोसो य खेत्तओऽणेगसंठाणो ।।७०७। नि.५४||४||नारकादीन्। ाष्पागारे पछ्छग-पडहग-झ्छरि-मुइंग-पुष्फ-जबे ।तिरिअमणुष्सु ओही नाणाविहसंठिओ भणिओ ।।नि. ५५॥| जबनालउत्ति भणिओ उन्मो सरकंबुओ कुमारीए। अह सन्बकालिनियओ कायाइक्कोऽबि सेसाणं ॥७१४॥ मचायओ समोऽविय पडहो हिट्टोवरिं पईओ सो। चम्मावणद्भविच्छिण्णवलयरूवा य झ्छरिया ॥७१२॥ तच्येण समागारो तच्पागारो स चाययत्तंसो । उड्डायओ य पछो उचरिं च स किंचि संवित्तो ॥७११॥ नेरइय भवणवणयरजोइसकत्पालयाणमोहिस्स । गेविज्जणुत्तराण य होंताभिईओ जहासंखं ॥७१०॥ पणओ थिबुयागारी तेण जहन्नाबही नयागारीं। इयरो सेहिपरिक्खेवओ सदेहाणुबत्तीए ॥७०८॥ उड्डायओ मुइंगो हेट्टा हंदो तहोवरिं तणुओ । पुष्फसिहाविलरइया चंगेरी पुष्फचंगेरी ॥७१३॥ 1239

वस्यति च 'तरपागारे'इत्येवमादिनेति. गाथार्थः ॥७०७॥ 'पण इत्यादि' ॥ स्पष्टत्वान वितन्यते, सामान्यतश्चेतन विशेषतः, वस्तु-

स्थितिवेवश्रया ह महि सात् सात् को दोषः इति ॥७०८॥ अथ निधुक्तिगाथापश्राद्धमाह निधुक्तिकार एव 'तत्पागारे'इत्यादि ॥

थिबुगागारे त्यादि ॥ जघन्यो बनस्तिबुकाकारत्वात्, उत्कृष्ट आयतः किञ्चिदितरस्तु नाना 'खेत्तओ'ति क्षेत्रवशात्,

नाणागारो तिरियमणुएस मच्छा सयंभूरमणेव्व । तत्य बलयं निसिद्धं तस्सिह् युण तंपि होज्ञाति ॥७१५॥

भवणवइवंतराणं उड्डं बहुगो अहो य सेसाणं । नारयजोइसियाणं तिरिअं ओरालिओ चित्तो ॥७१६॥

🔀 🗎 ७०९॥ पूर्वाघे पदानि सप्त, किंविषयाणीत्यत आह-'नेरइघे'त्यादि सुगमा ॥७१०॥ 'तत्पे'त्यादि ॥७११॥ 'णचे'त्यादि ॥७१२॥ 🖟 ि।।७१५॥ इह च 'भचणचई'त्यादि भवनन्यन्तराणामयमुपरि बहुः अधश्र शेषाणां बहुः, नारकज्योतिष्काणां तिरश्रीनं, मनुष्यतिरश्रां १४ ति विचित्र इति गाथार्थः ॥७१६॥ 'उड्डे त्यादि ॥७१३॥ 'जवे'त्यादि सुगमम् ॥७१४॥ अथायं सर्वकालम् आभवं यावित्रयत एव, शेषाणां तु कादाचित्क इति, आह | च-'तिरियमणुयाणमोही नाणाचिहसंठिओ भणिओ'नि । अस्य भाष्यम् 'नाणे'त्यादि सुगमा, नवरमिह तु-अवधाविति द्रघन्यम्

नारकाणां, 'तथैवे'त्यानुगामुक एवेत्युक्तं भवति, केषामित्याह-देवानां, तत एव हेतोस्तद्वत्, तथा आनुगामुक उक्तशब्दार्थः अना-उभयसहाबो भीसो देसो जस्साणुजाइ नो अन्नो। कासङ् गंयस्स गच्छइ एगं उबह्यिमि(ममह्) जह्रिच्छ ॥७१९॥ 'अधिच'त्यादि अनुगच्छतीत्यानुगामुकः तच्छीलत्वाह्योचनवत्, तुशब्दस्यावधारणार्थत्वाद्नुगामुक एत्र, अवधिः, केपामित्याह-||अणुगामिओ य ओही नेरइयाणं तहेव देवाणं । अणुगामी अणणुगामी मीसो य मणुस्ततेरिच्छे ॥िन.५६॥ अणुगामिओऽणुगच्छइ गच्छंतं लोयणं जहा पुरिसं। इयरो य नाणुगच्छइ ठियपईबोच्च गच्छंतं ॥७१८॥

मुगामुक उक्तस्वरूपन्यतिरिक्तत्वात् गृह्वलाप्रतिबद्धप्रदीपवत्, तथा मिश्रथ-मिश्रोऽभिधीयते देशान्तरगतपुरुपैकलोचनोपघातोपमः,

एतत् त्रयं केषु भवतीत्याह-मनुष्यतिर्यक्ष, कथं ?-देवनारकन्यतिरिक्तानुभावादिति गाथार्थः॥७१७॥ 'अणु'इत्यादि गतार्थं। द्वारम् ॥

७१८-१९॥ अथावस्थितद्वारम् ॥-किमुक्तं भवति १ अवस्थितिरवस्थानं, तद्वधेराधारात् उपयोगतो लिध्यित्र्य चिन्त्यते, तत्र—

कालेने ति कालमाश्रित्य, उपयोगतस्तु कियन्तं कालमि-अद्धाएँ अबट्टाणं छाबट्टी सागरा उकालेणं। उक्षोसगं तु एयं एको समओ जहन्नेणं। 1७२१॥ नि. 11५८॥ चिषससम्परिम सम्मं पिडेबज्जंतर्स जं चियं विभंगं। तं होइ ओहिनाणं गयरस बीयिम तं पडड् ॥७३०॥ खित्तस्स अवद्राणं तेत्तीसं सागरा उ कालेणं। दब्बे भिन्नमुहूतो पज्जबलंभे य सत्तद्र ॥७२०॥ नि. ॥५७॥ सन्वजहण्णो समओ दन्वाइस होइ सन्वजीवाणं। स पुण सुरनारगाणं हविज्ञ किह वेतकालेसु १॥७२९॥ 'खेत्तस्से'त्यादि ॥ 'क्षेत्रस्य' पत्रानुत्तरिमानळक्षणस्य सम्बन्धि 'अवस्थानम्' अविचलभावेनासनं, क्षेत्रभवनमित्यभियायः, इन्वे भिन्ममुहुत्तं तत्थऽण्णत्थ व हविज खेत्तकिम । उवओगो न उ परओ सामत्थाभावओ तस्स ॥७२४॥ जह जह सुहुमं बत्धुं तह तह थोबोचओगया होइ। दन्व-गुण-पज्जवेसुं तह पत्तेयंपि नायन्वं ॥७२६॥ तत्थऽणणत्थ य सित्ते दन्वे गुण-पज्जवो-बओगे य। चिहुइ लद्दी सा पुण नाणावरणक्खवोवसमो ॥७२७॥ दब्बे तत्थेव गुणा संबरओ सत वड्ड वा समया। अण्णे पुण अह गुणे भणंति तप्पज्जवे सत्त ॥७२५॥ सो सागरोवमाइं छाविंड होज साइरेगाइं। विजयाइसु दो वारे गयस्स नरजम्मणा सघयं॥७२८॥ विजयाईस्ववाए जत्थोगाहो भवक्षओ जाव। खेतेऽवचिष्टइ तर्हि दब्बेसु य देहसयणेसु ॥७२३॥ आहारे उचओगे लद्वीए वा हविज्जऽवत्याणं। आहारो से खित्तं तेत्तीसं सागरा तत्य ॥७२२॥ कियन्तं कालं यावद्वधे भेवती त्याह—त्रयि सिंशदेव सागरीपमाणि भवनित

ल्यत आह-'द्रच्ये' मेवदिरे विषये भिनमुहुत्तों मुहुत्तनित्यविद्वाधिरविचलित आस्ते इति, तथा 'पर्यायलामे च' मेनीदिद्रच्यपयिषेत- |/ लम्मे चीपयोगत एव सप्ताष्टौ या समयानवधेरवस्थानम्, एतदुक्तं भवति-एकगुणोपलन्थिरेतावन्तं कालं, पुनरन्यत्रावक्यं संक्रम इति, ॥ मास्ते १ इत्येत आह 'अन्द्रे'त्यादि,'अन्द्राए'कालतो यत्रकुत्रचिद्वस्थानमवयेलैन्धिमङ्गीकृत्य कियन्तं कालं यावद् भवतीत्याह-पद्पष्टि- || सागरीपमाणि, तुशब्दानरजन्माधिकानि, निगमयनाह 'कालेणसुक्षोसयं तु एवं' लब्ध्यवस्थानं, जघन्यमाह-एकः समयो जघन्येनावधे- || अन्ये त्वाहुः-द्रन्येऽन्तर्भेहूर्तं गुणेष्वर्यो पयिषु सप्त यथाक्रमंद्वहः मत्वाहुषयोगोऽत्येबमेवेति गाथार्थः।।७२०।।लंब्धितः कियन्तं कालमय हैं डस्वस्थानं, कथामिति चेद्वक्ष्यित भाष्यकार इति गाथार्थः ॥७२१॥ 'आहारे' इत्यादि ॥ आहारो इत्याघाराद्यङ्गी त्यास्यावस्थानं || स्यात् तत्रास्याधारः क्षेत्रं विजयादि तत्र कालतीऽवस्थानं-'तेत्तीसं सागरा' इति, तदेव भावयत्राह 'विज्जये'त्यादि। विजयादिष्यपपाते ||ि सिते (यत्राभवक्षयमवगाहस्तत्र क्षेत्रेऽवाधिरविष्ठते, द्रन्येषु च) देहपर्यक्षत्त्वातिरिक्तयाथार इति गाथार्थः ॥७२२-७२३॥ उपयोगत | आह—'वृज्वे' इत्यादि तत्रान्यत्र वा क्षेत्रे उपयोगः-तद्वयापारो भवेत् द्रज्ये द्रज्याविष्ये, कियन्तं कालं यावदित्यह—भिनमुहत्तै, न परतः, । सामान्येन द्यान्तमभियाय पथादधेन दाष्टान्तिकमभिद्यदिदमाह 'जह जहे'त्यादि॥ एतदुपयोगतः, अथ लन्यित आह 'तत्थे'त्यादि || १ अगमा ॥७२४-२७॥ 'सो' इत्यादि 'सः' तदावरणक्षयोषशमः, शेषं गतार्थम् ॥ 'एक्नो समयो जहण्योणं' इत्यस्य न्याल्या-'सन्य' सामध्यभाषात्। तथा 'द्न्वे' इत्यादि ॥ तत्रैव मेर्नादौ द्रन्ये गुणे पीतपीतेतरादौ 'सञ्चरतो' न्यापारमनुभवतोऽन्धिः, शेषं स्पष्टम् ॥ ् इत्यादि । सर्वेजघन्योऽनिधिः द्रन्यादिषु भनत्येकं समयं, केपामित्याह-तर्वजीवानां नारकतियेङ्नरामराणामिष्, अपिशब्दलोपात्, एवसुक्ते || सत्याह-सथुनः समयः सुरनारकयोभीतेत् 'कथं' १ केन १-भावनाक्रमेण, नैवेत्यांभेपायः, क सतीत्याह-'खेत्तका छेस्र'ति, खेत्तयो ।' गामकामा ३३ व्याख्या १६५ व्यावक्तमाणोड्य कथ्यमेतः माम्यं व्याक्षिक्तः। महस्त्र मा से सामान्ये नेयोहिति, उपरात्तामाणोड्य कथ्यमेतः माम्यं व्याक्षिक्तः। गहितक्त्र कि. १९६ सामान्ये नेयोहिति, उपरात्तात्ति विभाषात्तेः।।७२८-२०।। उपरात्तात्त्रेः, गणक्ष्यं, व्याक्ष्यं 1183

बुड्डी वा हाणी वा चउठिवहा होड़ खेत्तकालाणं । दब्बेसु होड़ दुविहा छठिवह पुण पज्जवे होड़ ॥ति. ५९ ातोऽविरुद्धत्वात्,नत्वनयोरिति, उक्तवदिति गाथार्थः ॥७२८-२९॥ उच्यते, नैतदेवं, सिद्धान्ताभिप्रायापरिज्ञानात्, तथाहि—'चरिमे'-भडुस्स वा से इह वितियसमये अभ्यतीति ॥द्वारम् ॥७३०॥ अथ चलद्वारम्-चलतीति चलः-पुरः प्रसप्ति तीत्रत्वाद्वीरवीरपुरुष-गागरीपमा ३३ कालओ ६६ एतावत्ममाणीऽयं कथमेकं समयं स्याधित्यर्थः, एतदुक्तं भवति-नरतिरश्लोरयं युक्तः प्रतिपादित उपयो-·यादि, इह सामान्ये देवादेभेवचित्मत्वेन साटसमये यदस्य विभंगं तत्सम्यक्त्वं लभमानस्यावधिज्ञानं भवति ततः-मयस्स चुतस्स बेत्ताणुवत्तिणो पोग्गला गुणा पोग्गलाणुवत्ती य । सामण्णा विण्णेया न ड ओहिन्नाणविस्परिम॥७३८॥ केह खेनअसंखभागाइ संभवे संभवो न दब्वेऽवि ?। किह वा दब्वाणंते पज्जवसंखिज्जभागाइं १ ॥७३७॥ बुड्डीए चिय बुड्डी हाणी हाणीए न ड बिबज्जासी। भागे भागो गुणणे गुणो य दच्वाइसंजीए ॥७१६॥ पइसमयमसंखिज्ञ भागहियं को इसंखभागहियं। अह्यो संखेज्ञगुणं खित्तमसंखिज्ञगुणमण्णो ॥७३३॥ हिनमणंतंसिहियं अनन्तगुणविष्ट्रियं च पेच्छेजा। हायंतं वा भाविषम छिचिहा बुड्डिहाणीओ ॥७३५॥ सखेताओऽणंतगुणा पज्जवा सदन्वाओं। निययाहाराहीणा तेसि बुङ्घी य हाणी य ॥७३९॥ किछ विषड्माणं हायंतं वा तहेव कालंपि । नाणंतबुडिहाणी पेच्छइ जं दोऽवि नाणंते ॥७३४॥ बुड्डी वा हाणी वाऽणंतासंखिक्षसंखभागाणं । संखिक्षासंखिक्षाणंतगुणा चेति छन्भेया ॥७३२॥ निहतरत्र विषयेय इत्यत आह—

ग्रयथा—' पच्छाणुपुन्नीए पाहो—असंखेज्जगुणबङ्घी या संखेज्जगुणबङ्घी वा संखेज्जभागबङ्घी वा असंखेज्जभागबङ्घी वा ।' एवं हानि-मुड्डी चेत्यादि ' इह क्षेत्रं च काल्य तौ क्षेत्रकालौ तयोः क्षेत्रकालयोरमधिषिपययोः ' मुद्धिमी' अपूर्विप्रमीयोपलिधियमी गणंतगुणाहिंच वा हाणी वा अणंतभागञ्महियं वा हाणी वा, पयि पुनः 'पङ्विधा' पड्रूपेन, शेषप्रतिषेयः, तत्प्रथमतयैव समुदाय-नेयुं स्तिगाथाद्यार्थं व्याचिष्यामुराह-'पई'त्यादि॥अस्याक्षरघटना-'कोइ'ति कश्चिद्वधिज्ञानी अनुसमयं प्रागुपलब्धात्पनकोपलक्षित-भेत्रात्, किमत आह-असंखेज्जमागहियं खेतं पेच्छति विबङ्घमाणं, कुतः? विशुष्यमानत्वेन तीत्रत्वात्, तद्यथा-एवं कोई संखमागरमाहियं या २ संखेटजगुणवड्डी वा ३ संखेटजभागवड्डी वा ४ असंखेटजभागवड्डी वा ५ अणंतभागवड्डी वा ६, इत्येप गायार्थः ॥ ७३१ ॥ प्रकारोऽन्यो वेत्याह-'हायंतं वा'-प्रतिसमयमनेनैव प्रकारेण क्षीयमाणं वा, प्रतिलोममिति शेषः। एवं जहा खेनं तहेवकालंपि इति चेत्, उच्यते, अस्य व्यापकत्वीपद्रश्नार्थमेतद्नतगीते च चतुर्द्धिस्थानके इति द्रशनार्थमिति गाथार्थः ॥ ७३२ ॥ एवं निरूप्य बित्तं पेन्छड् विबङ्गमाणं, तद्यथा तथा अन्तो संखेज्जगुणं खेतं पेन्छड् विबङ्गमाणं, तद्यथा जम्बूद्रीपमात्रं लोकमात्रं वा, किमस्यायमेव इानिचि 'उपलब्धोपलब्धस्याब्या(ना) युनिवी, किमत आह-'चतुविधा भवति' चत्रूषेव भवति, प्रथममेवासंख्येयप्रदेशसमयोपलब्धेः, मङ्गिक्रत्यानन्तपर्यायोपलब्येस्तद्यथा पथानुष्व्येव स्थापना-॥ एवं हानिरापि चोद्धन्या, तद्यथा-'अणंतगुणवङ्गी चा १ असंखेज्जगुणवङ्गी नङ निययाहारवसा अविहिनयंगे जओ परित्तोसो। चित्तो तहणणहाविय आणागेङ्गो य पाएण॥७४०॥ र्सपे, तथा इन्येषु भवति ' द्विनिधने। द्विनिधनेति शेषप्रतिपेयः, प्रथममेवानन्तहन्योपलन्येः, तद्यथा-'पन्छाणुपुन्नीए चेव पदणा' आह—नात्र.भावार्थ विद्यः किं चातुर्विष्यादि १, अत आह भाष्यकारः—'बुड्डी वे'त्यादि पद्स्थानकस्थापनया भावितार्था ॥ किमयमुत्कम

सैवेत्यर्थः, स्थापना इति गायार्थः ॥७२६॥ तत्रेतत्स्यात्-क्षेत्रचतुःस्थानकवद् ह्वयसापि चतुःस्थानकमस्तु, तत्रस्थत्वात् , द्व्यांद्रस्थाः नकुन्च प्यायाणामप्येतदेवास्तु तन्निबन्धनत्वाद्, आह च-'किह' इत्यादि, कथं क्षेत्रस्यासंख्यभागादिसम्भवे ह्रच्येऽपि न तत्सम्भवो १ येनोच्यते-'दब्बेस होइ दुब्बिह'ति, ननूच्यतां-'दब्बेस होइ चउह'ति १ कथं वा इब्यानन्त्ये सिति पर्यापां असंख्येयभागद्द्यादिचतुष्ट्य हान्योलेक्षणमाह ' घुड्डीए चिय बुड्डी' त्यादि। अत्र ' दन्बाइसंजीए'ति कालखेतदन्बमावाणं इत्युक्तं भवति, अन्यतरस्य कस्य-नतु बुद्धिसमम्मवात्, अवस्थानं तु स्यात्, तथा ' भागे भागो। ति एकस्य भागे वद्धमाने सत्यपरेषामिष भाग एव वर्धते संखेया-संच्येयानन्तलक्षणः तथा संच्येयासंच्येयलक्षणश्र, नतु हतीयेऽपि स्थाने, संच्येयलक्षणक्षेत्रकालभागद्वद्वावपि इच्यस्यानन्तगुणद्यद्धि-ातुर्थपाद्रच्याचिरूयासयाऽऽह-भावे च पड्विघे बुद्धिहानी इत्युक्तबद्, इति मूलगाथाथौऽपि भाष्यकुता व्याक्यात इति ॥ अथानयोधिद्ध-चित्, किमत आह-गुद्रौ ग्रद्भियान्येषां त्रयाणामुक्तत्वात् 'काले चडण्ह बुड्डी' ति बचनात्, नतु कस्यिचिद् ग्रद्धायन्येषां हानिरनुक्त-त्वात्, अवस्थानं तु स्यादुक्तवत्, 'कालो भतियन्त्रो खेत्तबुद्धीए'ति वचनादिति वाक्यार्थः। अथवा बुद्धावेबान्यतमस्येतरेषां बुद्धिनेतु दर्शनात्, अत एव प्रज्पादैः स्वटीकायां प्रायोग्रहणं कृतमित्येवमादिः, तथा 'गुणे गुणो' नि संख्येयगुणबृद्धिरेव असंख्येयगुणबृद्धाविष 🦺 पेच्छड् विबङ्घमाणं हायंतं वा, अस्यैव नियमार्थमाह-नानंतद्वद्विहानी अनयोः पत्यति, कुतः ? इत्याह-यस्माद् द्वावपीमौ नानन्तौ अब- | घेविषय इति गम्यते ॥ तृतीयं पादं ज्याचिष्यासुराह 'दज्वमणंतंसहियं' कोऽर्थः ? प्रागुक्तात्पनकद्रज्यराशेः प्रनस्तद्नन्तभाग-मुद्धं पश्यति कश्चित् कश्चित्तु तदेवानन्तगुणवधितं पश्येत्, समस्तलोकमात्रद्रष्ट्सम्भवात्, एवं हायंतं वा प्रातिकूल्येनेति गम्यते, हानिः, यद्दस्यति 'न उ विवज्जासो' सि वाक्यार्थः, तथा 'हाणी हाणिए'लि कस्यचिद्धानौ अपरस्यापि हानिरेव, नतु विषयिसो

गाथार्थः॥७३७॥ तत्र, यत इह गाथायां विशेषन्यायस्याङ्गीकुतत्वादित्थमुपन्यासस्तथाहि—'खेन्त'इत्यादि । 'क्षेत्रानुवन्तिनः' क्षेत्रपरिसंख्या- | वमित्युक्तं भवति, कथ पुननैवमित्याह−न त्ववधिविषये एत एवं ॥७३८॥ तत्र स्वक्षेत्रानन्त्गुणत्वाद् ह्रच्याणां पुद्गलेभ्यश्र पर्यायाणा- | मित्याह-स्वक्षेत्राद्धि द्रच्याण्यनन्तगुणानि, स्वद्रच्याद्षि च प्याया अनन्तगुणाः, अतोऽवधिविषये न क्षेत्रानुवर्तिनः पुद्गला इति द्वि- | स्थापना अणंत्रगु० घ० अणं० भा० घ० मध्यमभिषीयते, भागगुणद्वयं त्वाद्यचरमं तुल्यमेव येनोच्यते 'छिचिह' ति तिनिबन्धनत्वात्तस्या इति नवन्तः पुद्गलाः-स्कन्थाद्यस्तदाघेयत्वात्, तथा गुणाश्र-पयायाश्र पुद्गलानुवतिन इति'सामन्ना विन्नेया' इति सामान्यन्यायमङीकृत्यै-

स्थानकमेव, न च इच्यान्जवित्तः पर्याया इति षद्स्थानकमेवेति, अथ सामान्यन्यायस्य निगमनमाह-अतो निजाधाराधीना तेषां द-व्यप्यीयाणां बुद्धिः हानिवीं बुद्धिने हानिवीं, अहानिवीं बुद्धिः, एतदुक्तं भवति-तस्मात्सामान्यन्यायमङ्गीकृत्य यावती क्षेत्रस्य बुद्धिवीं

13881

फड्डा य आणुगामी अणाणुगामी य मीसया चेव । पडिवाई अपडिवाई मीसा य मणुस्सतेरिच्छे ७४२। (नि,६१) हानिन्नो तानत्येच हि इच्यस्य तदाधारत्वात्,यावती च इच्यस्य तावत्येच पर्यायाणामिति गाथार्थः॥७३९॥ प्रकुतन्यायनिगमनमाह-न ड'इत्यादि न तु निजाधारवशादवधिनिबन्धो यस्माद्सौ परीतः असंच्येयत्वात् , क्षेत्रकालयोरिष च वित्तेयं, नात्रानुपपत्तिश्रोद्या, तथा फडुा य असंखेज्जा संखेज्जा यावि एगजीवस्स। एगप्फड्डुवओगे नियमा सञ्बत्थ उवउत्तो॥७४१॥ (नि. ६०)

चान्यथा च मश्नोः, आज्ञाप्राह्मत्वाच, मायोग्रहणं यथायोगं युक्त्यभिधानादिति, द्वारम् ॥७४०॥ तीन्रमन्दाचिति द्वारमाह—

जालंतरत्थदीवप्पहोवमो फडुगावही होह। तिव्वो विमलो मंदो मलीमसो मीसरूवो य ॥७४३॥

निययाणुगासियाणं को मेओ? को व तिविववक्षाणं ?। नियओऽणुजाइ नियमा नियओऽनियओ व अणुगामी॥७४७॥ कह नोवओगबहुया? भण्णाइ न विसेसओ स सामण्णो। तग्गयविसेसविमुहो खंघावारोवओगोन्व ॥७४५॥ उवओंगं एगेणिव सिंतो सो महुएहिं सन्वेहिं। उवउज्जइ जुगवं चिय जह समयं दोहिं नयणेहिं ॥७४४॥ अणुगामि-नियय-सुद्धाई सेयराई च मीसयाई च। एक्नेक्कसो विभिन्नाई फडुयाई विचित्ताई ॥७४६॥ गहणमणुगामियाईण किं कयं तिब्बमंदिंचिताए १। पायमणुगामि नियया तिब्बा मंदा य जं इयरे ॥७४९॥ चयइचिय पिडियाई अणाणुगामी चुओ युणी होइ। नरितिरिगहणं पाओ जं तेसु विसोहिसंकेसा॥७४८॥ विशेषाव कोट्याचार्य ||५८४|

फडुा येत्यादि । फडानि-अवधिज्ञानज्योत्स्नानिर्गमस्थानानि जालान्तरस्थप्रदीपोपमत्यात्, तानि चैकजीवस्य संख्येयान्यसंख्ये-अग्णे पश्चिमायुष्पायदार एवाणुगामियाईणि। नरतिरियग्गहणेणं अहवा दोसुंपि न विरुद्धं ॥७५०॥

फडुा ये'त्यादि। अनुगमनशीलान्यनुगामुकानि, नियतानीत्यभिप्रायः, नानुगमनशीलान्यननुगामुकानि, ध्नंसस्वाभाव्ये सत्यपि तत्रैवा-

गत्रैतत् स्यात्-प्रक्रमविरोधस्तीत्रमन्द्द्वासाभियाने फडुकावधिपरूपणादिति, तत्र, तीत्रमन्द्त्वात् फडुकानाम् । आह च प्रन्थकार एव-

गान्यपि च भवनित, क्षायोपशमिकविशेषात्, एवं च स्थिते एकफडुकोपयोगे नियमात् सर्वेरुषयुक्तो लभ्यते एकोपयोगान्वाब्लोचनवत्,

तिषतनशीलानि मतिषातीनि, तहेशापेक्षया देशान्तरमावीनि तु भवन्तीत्यथः, अमतिषतनशीलान्यप्रतिषातीनि, नियतान्येवेत्यर्थः, मि-

श्राणि चोमयसामान्यानि चेत्यर्थः, एतानि च मनुष्यतियंश्च भवन्ति, एतेष्वेच विद्यद्भिमंक्लेशसद्भावादिति निर्धिकितगाथाद्वयार्थः॥७४१—

गतस्य पुनभावीनीत्यभिप्रायः, मिश्राणि चैवेति उभयत्राप्युभयस्वभावानीत्यभिप्रायः। आद्ययोविषयंयमाह- 'पङ्विबाङ् अपडिबाङ्'नि

हिति, अथवाऽनेकवस्तुविषयोषयोगे क्षेतत् स्यात्, न चायं तद्धम्मां, अत आह—भण्यते अत्र प्रतिवचनं, न तैरुषयोगो जीवस्य 'न चि-टोषतो' न मेदेन, किंतु 'सामपणो'नि 'सामान्यः' साधारणः, कुतः ?—'तग्गयविसेसाचिस्रहो'नि तद्गतविशेषवैग्रुरूयात् हिति, स्थापना चेयमग्रतः, एवमुक्ते सत्याह-'नियये' त्यादि, 'निययाणुगामियाणं' अपतिपात्यनुगामिनोरित्यर्थः, उच्यते, 'नि-यओं'ित यो नियतत्वेनामतिषाती सोऽनुयात्येव नियमात्, तत्स्वभावत्वाल्लोचनवत्, अनुगामुकस्तु नियतोऽपि स्यात्, तत्स्वाभान्या-स्लोचनवत्,अनियतोऽपि स्यात्, कियद्पि यात्वा विध्वंसगमनादेकलोचनोपघातवदिति गाथार्थः ॥७४६-४७॥ विपक्षेऽधुनोत्तरमाह-सेतराइं चेति प्रतिपक्षभूतानि एवाशुद्धे 'मीस्पयाइं व'ति उभयस्वभावानि एव, एवं विचित्राणि, एकैकशो जघन्यादिभेदेन वर्तमानत्वा-'च्यई'-त्यादि । प्रतिपाती नाम अनियतः, स नियमात् च्यवत एव गच्छतः, अन्यत्र तु भवत्यसक्रद्प्यवधिज्ञानोत्पत्तः, अनानुगामुकस्तु विशेषाव० कि ७४२॥ 'जालंतरत्थे'त्यादि। प्रागर्झेनास्य स्वरूपम् । कः पुनस्यं तीब्रादिसित्याह—यो विमुलः स तीब्र उच्यते, मिलनस्तु मन्दः, मि-कोत्याचार्ये 😤 अस्तभयस्वभावः. महेजन्बाहिषि गण्याके ॥००२॥ न – '———— '———— गीपयोगप्राच्चियमनेकैरुपयुज्यमानस्य स्यात् १, उच्यते, एकोपयोगत्वादित्युकतत्वात् , एकोपयोगो ह्यात्मा तत्स्वामाज्यात् लोचनद्वयव-शुद्धा इति विकल्पास्नयः, सेतरा इति त्रय एव, ततश्च षड् विकल्पाः, 'मीस्मयाइं च'ति 'अणुगामिअणणुगामीणि निययाणिययाणि ारिच्छेतुरसाविष तदुपयोग एक एवेति गाथार्थः ॥७४५॥द्वितीयां मूलगाथां न्याचिच्यासुराह-'अणुगामी'त्यादि । अणुगामिनियत सुद्धासुद्धाइं' एवं विचित्राणि, एक्नैकशो विभिन्नत्वात्, स्थापना चेयमग्रे, यद्या-'अणुगामिनिययसुद्धा' इति, एत एव विसुद्धानि, ज्ञेचनद्वयेन स्कन्धावारीपयोगवत्, यथा हि जालगृहान्तज्वितिप्रदीपप्रभानिर्गमः एकः, एकत्वाद्नतः प्रदीपस्य, एवमत्राप्येकत्वात्

इत्यादि। अथवाऽन्ये सुरयः प्रतिपात्युत्पादद्वार एव वस्यमाणेऽनुगामुकादीन्यवधिज्ञानान्याचक्षते, न पुनरत्र, केनेदं सिद्धम् १,अत आह् – नरतिरियम्महणेणं' नरतिर्यम्महणात्, तिर्यञ्चमानुष्यप्रहणाष्टिञ्जादित्यर्थः, न चैतदेव प्रमाणं, यत आह-अथवा द्रयोरि द्वारयोस्ते-ऽनुगामुकादयोन विरुद्धाः, आर्थेन न्यायेनेति सामध्यति गम्यते, एतदभिषाने तीत्रमन्दत्वाभियानादित्येवमान्युभयत्रोत्प्रेक्ष्य वक्तन्य-बाहिरओ एगदिसो फडुोही बाऽहवा असंबद्धो। दन्वाइसु भयणिज्जा तत्थुप्पायादओ समये॥ ७५२॥ उप्पाओ पडिवाओ उभयं वा होज्ज एगसमएणं। कहसुभयमेगसमये? विभागओतंन सन्वस्स ॥७५३॥ वाहिरलंभे मजो दब्बे खेते य कालमावे य। उप्पा-पडिवाओऽवि य तदुभयं चेग्समयेणं॥७५१॥(नि. ६२) %∥ तीत्रमन्दद्वारे किमेषां ग्रहः?, उच्यते, एतब्ग्रहण एवानयोः स्वरूपोक्तेः, आह च-'पाय'मित्यादि स्पष्टम् ॥७४८–४९॥ 'अग्णो' = अतः सन् पुनरिष तत्रेवायातस्य भवति। पश्राद्धं व्याचिष्यासुराह-'नरे' त्यादि गतार्थम्। चोदक आह-'गह्ण' मित्यादि। दावानलो व्य कत्थङ् लग्गङ् विज्झाङ् समयमज्ञतो। तह कोङ् ओहिदेसो संजायङ् नासए विङ्ओ ॥७५४॥ ार्भितरल्झीष् तु तहुभयं नात्थ एगसमष्णं । उप्पापिडवाओऽवि य एगयरो एगसमयेणं नि.॥६३। उप्पाओं विगमों वा दीवस्त वातस्त नोभयं समयं। न भवणनासा समयं वरेष्यस्त जमेगधम्मेण ॥७५७॥ अधिभतरलद्वी सा जत्य पड्वप्पभव्य सन्वत्तो। संबद्धमोहिनाणं अन्भंतरओऽवहीनाणी॥ ७५६॥ मिति-॥ द्वारम् ॥७५०॥ अथ मनिपातोत्पादद्वारम्—

19401 तरावधी सन्बुत्पायाभावा तदभावे य विगमो भवे कस्त ?। उत्पायवयाभावे काऽविठिइ ? सन्वहा सुण्णं ॥ ७६१ ॥ येन, अपिशब्दचशब्दौ पूरणसमुचयाथौं, क्वेत्याह-द्रब्ये क्षेत्रे काले भावे च, एतदुक्तं भवति-कदाचिद्स्यैकसमये उत्पाद एव-शुद्धिरेव बाहिरलंभे' इत्यादि ॥ 'बाहिरलंभे' बाह्यावधिप्राप्ती 'भाज्यः' सेग्यः, कः १ इत्याह-उत्पादः प्रतिपातस्तदुभयं चैकसम-लद्धतलाभनासो जुज्जङ् लाभोयतस्स समएणं। जङ् तिमि चैवनासो निचिषणहे कुओ भवणं? ॥७६०॥ उपपज्जह रिडयाए नासह वक्कताणेण तस्समयं। नड तिक्स चेव रिडयानासो वक्कतभवणं च॥ ७५९॥ दन्वाईणं तिणहं पुन्वं भणिओं परोष्परनिबंधो। इह दन्वस्स गुणेणं भणणइ दन्यांसिओं जंसो॥ ७६२॥ उप्पायन्वयधुवया समयं धम्मंतरेण न विरुद्धा। जह रिडवक्कंगुलिता सुरमर्जीवत्तणाइं वा ॥ ७५८॥ ||SKO||

नतूमयमिति, उच्यते, 'विभागतो तन्न सन्यस्स'ति विभागतः-एकदेशमङ्गीकृत्य तद्-उत्पादन्ययोभयमग्येरिति मकृतं, न सर्वेस्य-ओ' इत्यादि, पूर्वार्ध गतार्थम्, एवमुक्ते सत्याह-'कहम्जयमेगसमये'ति उत्पाद्व्ययौ भित्रकालावेकैकसमये युक्ताविकद्वतात, तूत्पाद एव तदा तनु सद्दलयं विसरति, व्यये तु पृथु सत्तनूभवति, विचित्रत्वादिति गाथार्थः ॥ ७५२ ॥ एतदेव भावयत्राह-'उप्पा-गम एगओ दिशो, एकया दिशा प्रतिबद्ध इत्यर्थः, फडुकावधिवंऽिसम्बद्ध एव, अथवा बलयाकारत्वाद्सम्बद्धस्तत्र-द्रव्यादौ संव्या-विकल्पनीया वा उत्पादादयः 'समकं' युगपत्, एतदुक्तं भवति-सदेशोऽयं ततश्रैकायतैकतो दिग्गं यदैव तिरश्रीनं सङ्गेचसदैवाग्रतो विकाशः, एवं प्रायः फङ्डकावधावपि, वलयाकारोऽप्येकया दिशाऽस्य शुविरपूरणमाधत्ते, परया तु तद्धिधानमेव यदा उत्पाद्विनाशौ, यदा 

त्पाद्व्ययद्वयमस्यैकसमये स्यात्, किं कारणमित्याह-'य'नि यस्मात् 'बस्तुनो' द्रव्यस्य 'एकेन धर्मेण' एकेन स्वभावेन 'समकं' हेळ्यैव 'न भवननाद्यौ' नीत्पाद्व्ययौ स्यातां, नह्यङ्गिलेद्रव्यं येनैव थर्मेण्जुं भवति तेनैवर्जुत्वेन व्येति, विरोधात्, धर्मान्तिरेण त्वे-कसमयमपि भवेत्, यतो यस्मिन्नेव समये तत्त्रथोत्पद्यते, तस्मिन्नेव चान्यथा व्येति, द्रव्यतया त्ववस्थितमेवास्ते इत्याह्'उप्पाए'त्यादि निमूलेत एव तदस्यामिदध्महे, तथाहि—'दावानलो' वेत्यादि ॥ यथा दावानलः कुत्रचित्-शुष्ककुशस्तम्बादो लगति तस्मिषेव च समयेऽन्यत्र भूतृणादौविध्यायति सदेशत्वात्, तथा किमित्यत आह—'तह कोह ओहिदेसो लगाति—बद्धह विज्ञायह—बितिओ नासह'सि गाथार्थः ॥७५३ ५८॥ विषयेयमधिकृत्याह—'अिमन्रलद्धीए तुं हत्यादि ॥ अभ्यन्तरावधिप्राप्तौ तुविशेषणार्थः, कि १, 'तदुभयं' । कि तहीस्त्यस्यैकसमयेनेत्याह-उत्पादप्रतिपातावन्यतत्ताविति गाथार्थः ॥ ७५५ ॥ लक्षणमाह-'अिन्मनरलद्धी'त्यादि प्रतीताथा ।७५६॥ 'उप्पाओ' इत्यादि तस्येत्यभ्यन्तरावयेः 'उत्पादः' प्रादुर्भावः, तथा 'विगमो वा' अंशो वा 'समय'ति एकैकस्मिन् समये | उत्याद्व्ययोभयं 'नास्ति'न विद्यते 'एकसमयेन'एकस्मिन् समये, अदेशावधित्वेन सर्वात्मप्देशावधित्वात्, सम्बद्धावधित्वादित्यथः, भवेत, एतदुक्त भवति-एकस्मिन् समग्रे उत्पाद एव स्याददेशत्वात् प्रदीपस्येव, एवं व्ययोऽपि, अनभिमतप्रतिषेधमाह-न 'उभयं' ड-||XX\|

्वधिन दाष्टोन्तिकः पश्राद्रङ्गेन तु द्रष्टान्तः, यस्मिनेय समये ऋजुत्वीत्पाद्रत्तिमिनेय यक्रत्यनाशोऽङ्गालिई व्यतया त्वयस्थितैवेति भावनीयं इत्यादि ॥ इह बस्तुनो कौटिल्यादेलें= यात्मलाभस्य सतो नाशो युज्यते, लाभश्र-स्वस्वभावावाप्तिश्र तस्य कौटिल्यादे: समयेन, ततश्र सर्वत्र ॥७५७–७५८॥ तथा च–'उप्पडजनी'त्यादि । उदेत्यकौटिल्येनाङ्गालिद्रच्यामिति शेषः, नश्यति कौटिल्येनैकदा तिष्ठति चैति गम्य ते, अत्राविरोधः, नतु तस्मिनेवाकौटिल्यसमये नाशोऽकौटिल्यतायाः, तथा भाविवकत्वभवनं वा, विरोधात् ,॥७५९॥ तथा चाह—'लद्ध'

वाह्याभयं-124411 अत एवमेकेन पर्यायेण विनाशोत्पादे ॥७६०॥ किंमत आह—'सन्बुच्पाये'त्यादि ॥ सर्वासामूलादुत्पन्यमावस्तदमावे च विनाश:-द्ठ्वाओ असंखेज संखेज यावि पज्जवे लहङ्। दो पज्जवे दुगुणिए लहङ् य एगाओं द्वाओ। नि. ६४ दो पज्जवे दुगुणिए सन्वजहण्णेण पेन्छए ते य। वण्णाइए य चडरो नाणंते पेन्छइ कयाई ॥७६५॥ सागारमणागारा ओहि-विमंगा जहण्णया तुह्छा। उवरिमगेवेज्जेसुं परेण ओही असंखेजो ।७६६। नि.६५ दञ्चाओं 'इत्यादि, इहावधिज्ञान्येकसात परमाण्वादेहें ज्यादमं स्येयान् पर्यायान् नीलनीलेतरादीनेकादिगुणकृष्णादीन् वा गुरुलघ्या-अमावो भवेत् कस्य?, लब्धात्मलाभस्य ध्वंसात्तस्य चाग्राप्तेः, तद्मावे च स्थित्यमावः, ततश्र सर्वामावस्ततोऽप्यायाताऽशेषस्य जगतः ॥ ॥१॥ तम्हा तं णोभयं समयं इति स्थितम् ॥७६१॥ उत्तरगाथासम्बन्धनार्थमाह-'दञ्वाईणामिम'त्यादि सुगमा, नवरं पूर्वमिति शून्यतेति । दाष्टोन्तिकभावना त्वेवम्, उपपज्जइ बज्झेणं णासइ अब्भंतरेण तस्समयं । णउ तीम चेव अंतो नासो बज्झा हि भवणं यिद त्रास्मन्नेव-उत्पत्तिसमये नाज्ञः प्रतिपादितः ततो 'नित्यविनष्टे' नित्यमनाविभूते 'कुतो भवनं १' कुतः स्वात्मलाभप्राप्तिः १, आर्डम जहंग्णाओं डवरिमगेबेड्जगावसाणाणं ।परओऽवहिनाणं चिय न विभंगमसंख्यं तं च ॥७६८॥ सविसेसं सागारं तं नाणं निविवसेसमणगारं । तं दंसणंति ताइं ओहिविभंगाण तुक्काइं ॥७६७॥ एगं दब्वं पेच्छं खंधमणुं वा स पज्जवे तस्स । उक्कोसमसंखिज्जे संखिज्जे पेच्छए कोई ॥७६४॥ संखेज्जमणीद्वे इत्येवमादिना ॥७६२॥

दीन् वा लमते उत्कृष्टः, मध्यमः संस्थेयान्, जघन्यस्तु द्वौ पर्यायौ द्विगुणितौ, चतुरी वणदिनित्यर्थः । इति भाषार्थः ॥७६३॥ |४ | देशसर्वा-1243 म साकारोऽनाकारथ, तौ जघन्यादारभ्य सर्वत्र तुल्यौ, किमविशेषेण १, नेत्याह—उपरिमग्रैवेयकेष्ठ, तुरिषशब्दार्थः,तेनैतदुक्तं भवति-किविशिष्टौ यावित्याह-साकारानाकारौ, एतदुक्तं भवति-सम्यग्दष्ट्यवधिः, स च साकारो भवत्यनाकारश्च, मिध्याद्द्यिभङ्गोऽसाविष | भवनपतित आरभ्य उपरिमप्रैवेयकेष्वप्ययमेव न्यायो यदुत-'सागारमणागारा ओहिविभंगा जहण्णओ आरब्भ तुछा' परतस्तु किमित्यत नेरूपित इति गाथार्थः ॥७६६॥ 'सचिसेस'मित्यादि 'आरटमे'त्यादि गतार्थे ॥७६७-७६८॥द्रारम्॥ साम्प्रतं देशद्वाराभिषानायाह-निययाबहिणो अर्डिभतरित वा संस्याबणोयत्यं। तो सब्बओऽभिहाणं होड किमर्डिभतरम्गहणं १॥७७२॥ आह-परतोऽवधिरेव, तत्र मिथ्यादृष्ट्युपपातासम्भवात्, स चासंख्येय इत्यत आह-स चासंख्येयो योजनापेक्षया, देवानां चायं प्रायो ाडिमंतरित भिणए भण्णड् पासंति सब्बओ कीस् ?। ओयङ्जमसंतयदिस्रो अंतोऽबि ठिओ न सब्बत्तो॥७७१॥ त्रवैस्तोक इत्यर्थः । तस्मात् ज्यन्यकादारभ्य 'तुल्यौ'सहशौ भवतः, सर्वत्रेति शेषः, कावित्याह-'अवधिवभङ्गौ' अवधिश्र विभङ्गश्र तौ, अथ ''नाणदंसणविभङ्गं'' इतिद्वारत्रयमभिधीयते, कस्य कियानवधिरिति , तत्र गाथा—'सागारे'त्यादि ॥ जघन्य एव जघन्यकः, नेरइय-देन-तित्थंकरा य ओहिस्सऽबाहिरा होति। पासंति सञ्बओ खद्ध सेसा देसेण पासंति॥ नि. ६६ अं अनिमत्रित तेणं निष्याबहिणोऽबसेष्या भइ्षा। भवष्च्याइ्ष्यमा मिद्धे कालस्म निष्मोऽयं ॥७७३॥ ओहिणाणम्खेत्तरमा होति नारयाईया । सन्बदिमोऽबहिषिसओ तेसि दीवप्पभोवम्मो ॥७७०॥

त्स्याद्-एतेऽवधेरबाह्या भवन्तीत्यनेनैव पश्यन्ति सर्वतः खिल्वति सिद्धत्वात् द्वितीयपदोपादानं न कर्तर्यं, गतार्थत्वात्, तत्र, सन्देहाप-'नेरइय'इत्यादि ॥नरकेषु भवा नारकाः कीडाभाजो देवाः तीर्थकरणशीलास्तीर्थकराः इन्द्रश्च समासः, च एवकारार्थरवादवथा-क्षेत्रस्थान्तर्वनिन्ते, सर्वतोऽवभासकत्वात् प्रदीपवदित्युक्त भवति, ततत्रार्थाद्वाह्याय्य एव भवन्ति, नैषां बाह्यावधिभेवतीत्यर्थः, तथा पर्यनित' आलोकयन्ति 'सर्वेतः' सर्वास दिश्च, खलुशब्दोऽप्येवकारार्थः, स चाप्यवधारण एव, सर्वास्वपि दिग्विदिष्ट्वित, तत्रैत-नीदार्थत्वात्, तथाहि-बलयाकारावधिमन्तोऽप्यवधिज्ञानोपलब्यक्षेत्रान्तभंबन्तो न सर्वतः पश्यन्ति दिगन्तरालादर्शनात्, अत उच्यते-रणार्थः, अस्य च व्यवहितं प्रयोगं दर्शायिष्यामः, त एते नारकाद्यः 'अवधेः' अवधिज्ञानस्य 'अवाह्या भवनिन' अवस्युपलब्धस्य पश्यनित सर्वत एव, शेषास्त शेषास्तिर्यम् देशेनेत्येकदेशेन पश्यनित, अत्र चेष्टतोऽवधारणविधिः, शेषा एव देशतः पश्यनित, न तु शेषा देशत एवेति गाथार्थः ॥७६९॥ अथवाऽन्यथा च्याच्यायते–ततश्र नारकदेवतीर्थकरा अवघेरवाह्या भवन्तीति कोऽथंः १, अवधिज्ञान-सेसांचय देसेणं न ड देसेणेव सेसया किंतु। देसेण सन्वओवि य पेन्छिनि नरा निरिक्षा य ॥७७४॥ ||XXX||

13°4°5 वन्तोऽमी मवन्ति, अयमर्थः, अत इदानीं संशयः-किमेते देशतः पश्यन्तीत्यत आह-पश्यन्ति सर्वत एव, आह-यदोवं पश्यन्ति सर्वत एव सिद्धं, भवप्रत्ययो नारकदेवाना( तत्त्वा० अ० १ स्२)मिति वचनात्, तीर्थकृतामिष पारभविकोऽवधिरिति प्रसिद्धेस्ततश्र 'पासंती'-इत्येतावदेवास्तु अभ्यन्तरग्रहणमनर्थकं, संश्योद्भूतिहेतुत्वाद् अस्य च तद्च्याश्चितहेतुत्वात्, तम, एतद्ग्रहणे सत्यपि अभ्यन्तरग्रहणस्य त्याद्येवास्तिति, तत्र, यतः भवप्रत्ययादिवचसा सिद्धे कालस्य नियमोऽयं, भवक्षयं यावद्मी अभ्यन्तरावधयः पश्यन्ति च सर्वतः इति नियतावधित्वविशेषकत्वाद्ती नियतावधयोऽमी भवन्ति सर्वतोऽवभासवन्तश्रेति पौर्वायर्षम् । तत्रैतत्स्यात्-नियतावधित्वमप्यमीषामत

नियोपातः /६/ युनर्गि वीवांवर्यक्तिक क्रा

.यादि। अथवाऽभ्यन्तर इति कोऽर्थः १, नियतावधयो, नियमेनामीषामवधिभेवतीत्याक्त्तं, ते च कि देशतः पश्यन्ति उत नेति संश्या-ानोदार्थं पश्यन्ति सर्वत एवेत्याह, यद्येवं ततः सर्वतोऽभिधानमेवास्तु किमनेनेति, उच्यते-'अधिभतरत्ती' त्यादि। 'तेमे'ति ततत्त-🖔 पुनरिष पौर्वाषयीमिति गाथार्थः ॥७६९॥ आद्यं न्याच्यानं कुर्वनाह भाष्यकारः—'ओहि'इत्यादि ॥ अवध्यभ्यन्तरा नारकादयो भवन्ति | गतः सर्वतः 'सब्वे'त्यादि स्पष्टम् ॥७७०॥ चोदक आह-'अिंभतर'मित्यादि पृवांद्धै स्पष्टं, स्रारिगह-'जं अन्तोचि ठिओ न सन्बओ शोयइ', कोऽसौ १ असंततिद्यो वलयाकारः एकदियो वेति भावनेति गाथाद्रयार्थः ॥७७१॥ द्वितीयं च्याख्यानं कुर्वन्नाह-'नियये'-कदाचिन्नियतावधयः कदाचिद्नियतावधय इति गाथाद्विध्धः, भवप्रत्ययादिव्चनादेवेदं सिद्धमिति चेत्, अत् आह—'भचे' त्यादि, हिं अभ्यन्तरा इति कोऽर्थः १, नियतावधयो, नियमेनामीषामवधिभैवतीत्यभिप्रायप्रकटनम्, अवशेषास्त्-तिर्यङ्मनुष्याः भजिताः संखेडजमसंखेडजो पुरिसमबाहाए खेत्ततो ओही। संबद्धमसंबद्धो लोगमलोगे य संबद्धो। 19७५॥ (ति. ६७॥) ओही पुरिसे कोई संबद्धो जह पभा व दीवमिम। दूरंधयारदीवयदरिसणमिव कोइ विच्छिण्णो ॥७७६॥ गतार्थम् ॥७७२-७३॥ चरमावयवं न्याचिक्यासुराह—'सेस्निचे' त्यादि, गतार्था ॥७७४॥ द्यारम्। अथ क्षेत्रद्वारम् –

तत्र 'संखेजा' इत्यादि, तत्र क्षेत्रतोऽवधिद्विया भवति, 'संबद्धमसंबद्धो'नि, किमुक्तं भवति.?-इह कश्चिद्वधिः पुरुषे-पूर्णः मुख-दुःस्वानामिति पुरुषः तास्मिन् पुरुषे-द्रष्टरि 'सम्बद्धः' प्रतिष्ठितः सन्ततत्त्वात् प्रदीपप्रभावत् , कश्चिचासम्बद्धः झटितरवात् , युक्रुष्टत-संबद्धासंबद्धो नरलोयंतेस होइ चउभंगो। संबद्धो उ अलोए नियमा पुरिसेऽवि संबद्धो ॥७७८॥ संखिलमसंखिलं देहाओं वित्तमंतरं काउं। संखेलासंखेलं पेच्छइ तदंतरमबाहा ॥७७०॥

मोन्याकुलप्रदेशन्यवहितपदीपप्रभासमुद्घोतितक्षेत्रदर्शनवद् , तत्र यस्तावद्संबद्धस्स संच्येयोऽसंख्येयो वा, कथं १-'पुरिसमबाहाए'- | ३ असंस्येया अबाधा असंस्येयोऽवधिसिति ४, सम्बद्धे तु विकल्पाभावः, तथा 'लोगमलोगे य संबद्धो'ति लोके चतुर्श्यरज्जा-अत्र चतुर्मेगी-संस्थेया अबाधा संस्थेयोऽबधिः १, संस्थेया अबाधा असंस्थेयोऽबधिः २ असंस्थेया अबाधा संस्थेयोऽबधिः ति अबायनमबाघाऽपान्तरालमित्यर्थः, पुरुषस्याबाघा पुरुषाबाघा तया हेतुभूतया सह, अयमभिप्रायः—असम्बद्धोऽबधिः क्षेत्रतः संस्थेयो वा असंस्थेयो वा योजनापेक्षया, एवं सम्बद्धोऽपि, तदनेन स्वतन्त्रावधिचिन्तनमात्रं क्रतम्, इदानीमयमबाधया चिन्त्यते,

च, लोकपमाणावधिः, पुरुषे न लोके, देशतोऽभ्यन्तरावधिः, न पुरुषे लोके शून्यो, न पुरुषे न लोक इति बाह्यावधिः, अलोक-सम्बद्धस्त्वात्मसम्बद्ध एवेति गाथार्थः ॥७७५॥ 'ओही' त्यादि 'संकेजे' त्यादि 'संबद्ध' त्यादि ॥७७६–७७७–७७८॥ उत्तार्थ त्मके पञ्जास्तिकायवति, अलोके च-केवलाकाशास्तिकायात्मके, चः समुचये, 'संबद्धः' लग्नः, कथं १ 'लोगे'ति पुरुषे सम्बद्धो लोके गड़ नेरड्याईया हेट्टा जह बणिणया तहेव इहं। इडी एसा वणिणजाइनि तो सेसियाओऽवि ॥७७९॥(नि. ६८) स्थापनाद्वारम् । गांतेद्वारधुना---

सम्मा सुरनेरइयाऽणाहारा जे य होति पज्जता। ते न्विय पुन्वपवण्णा वियलाऽसण्णी य मोत्तूणं ॥ ७८१ ॥ आमोसाह विपोसहि खेळोसहि जल्ळमोसही चेव। संभिन्नसोय उजुमइ सब्बोसिह चेव बोद्धब्वो॥(नि. ६९) जे पहिबज्जंति मई तेऽबहिमाणंपि समहिआ अण्णे। वेयकसायाईया मणपज्जवनाणिणो चेव ॥ ७८०॥

चारण आसीविस केवली य मणनाणिणो य पुन्वधरा । अरहंतचक्कवद्दी बलदेवा वासुदेवा य ॥(नि. ७०) | संफरिसणमामोसो छत्तप्रीसाण विष्युसो विष्पो । अन्ने विडिति विहा भासंति य पत्ति पासवणं ॥७८८॥। अइस्यचरणसमत्था जंघाविजाहिं चारणा मुणओ। जंघाहिं जाइ पहमो नीसं काउं रिवकरेडिव ॥७८९॥ जो सुणइ सब्बओ सुणइ सब्बिसए व सब्बसोएहिं। सुणइबहुए व सहे भिन्ने संभिन्नसोओ सो ॥७८६॥ बिउलं बत्थुविसेसण माणं तग्गाहिणी मई विउला। चितियमणुसरइ घडं पसंगओ पज्जवसएहि ॥७८८॥ एए अन्ने य बहू जेसि सब्बे य सुरभओऽवयवा। रोगोबसमसमत्या ते होति तओसहिष्पता ॥७८५॥ रेजु सामण्णं तम्मत्तगाहिणी रिजुमई मणोनाणं। पायं विसेसविमुहं घडमेतं चितियं मुणए ॥७८७॥ व्युप्पावण गओ रुयगबरमिओ तओ पिडिनियतो। बीवणं नंदिस्सरमिहं तओ वह तहवणं ॥७९०॥ रहमेण पंडगचणं बीओप्पाएण नंदणं एइ। तइओप्पाएण तओ इह जंघाचारणो हो(ए)ह ॥७९१॥

आसी दाहा तग्गयमहाविसाऽऽसीविसा द्विहभेया। ते कम्मजाइभेएण णेगहा चडविहविगप्पा ॥७९४॥ ओहिन्नाणाबसरे मणपज्जबकेबलाण किं गहणं १। लिद्धपसंगेण क्यं गहणं जह सेसलद्वीणं ॥७९६॥ मणनाणिग्गह्णेणं विउलमई केवली चउन्मेओ। सम्मत्तनाणदंसणचरणेहिं वयप्पसूप्हिं ॥७९५॥ ाहमेण माणुसोत्तरनगं स निदस्सरं तु बिइएण। एइ तओ तहएणं कघचेइघवंदणो इहहं ॥७९२॥ ाहमेण नन्दणवणे बीओप्पाएण पंडगवणंमि । एइ इहं तहएणं जो विज्जाचारणो होई ॥७९३॥

सोलस रायसहस्सा सब्बबलेणं तु संकलनिबद्धं । अंछंति बासुदेवं अगडतहम्मी ठियं संतं॥ नि. ७१॥ 🖄 घेनूण संकलं सो वामगहत्थेण अंछमाणाणं । भुंजिज्ञ विलिंपिज्ञ व महुमहणं ते न चाष्ति॥ नि. ७२॥ 🎘 घेनूण संकलं सो वामगहत्थेण अंछमाणाणं । मुंजिज्ज विलिंपिज्ज व चक्कहरं ते न चाएंति ॥ नि. ७४॥ 🆄 जं केसवस्तउ बलं तं दुगुणं होड् चक्कबद्दिस्त । तत्तो बला बलवगा अपरिमियबला जिणवारिंदा ॥िन.७५॥ केई मणित बीसं लद्दीओं नं न जुज्जए जम्हा। लिद्धित जो विसेसो अपिरिमिया ते य जीबाणं ॥ ८०५॥ खीर-महु-सिप्पिसाओवमा उ वयणा तयासवा होति । कोइयधन्नसुनिग्गलसुत्तत्था कोइबुद्धीया ॥ ८०२ ॥ भवसिद्धियाणमेता वीसंपि हवंति एत्थ लद्बीओ। भवसिद्धियाण महिलाण जित्या जाउ तं बोच्छं॥३॥ नो सुत्तपएण बहुं सुयमणुषाबइ पयाणुसारी सो। जो अत्थपएणऽत्थं अणुसरई स बीयबुद्धी उ॥ ८०३॥ उजुमइ-विउल क्षीरे महु-अक्षीणे विउधिव-चरणे य । विज्जाहर-अरहंता चक्की बल-वासु वीसइमे ॥२॥ दो सोळा बत्तीसा सब्बबलेणं तु संकलनिबद्धं। अंछंति चक्कवार्ट्टं अगडतहम्मी ठियं संतं॥ नि. ७३॥ उद्य-क्षवय-खउवसमो-वसमसमुत्या बहुप्पगाराओ। एवं परिणामवसा लद्घीओ होति जीवाणं ॥८०४॥ गणहरतेयाहारयपुळायवीमाइगमणळद्धीओ। एवं बहुगाओऽविय सुन्वंति न संगिहीयाओ॥ ८०६॥ आमोसही य खेले जल्ले विष्णे य होड़ सब्बे य। कोड़े य बीयबुद्धी पयाणुसारी य संभिन्ने ॥ १॥

ा आमशींप-ग्रतिपद्यमानका भवन्ति, मतेस्तु नोक्ताः, सम्यक्त्वमाप्तावेतल्लामात्, एवं सर्वंत्र भावना, तथा कषायातीताश्र सक्ष्मसम्परायाद्यः भाष्यकारः, एषा च ऋद्भिरतोऽनेन मस्तावेन शेषा अप्यामपौषध्याद्य उच्यन्ते इति गाथार्थः ॥ ७७९ ॥ 'के'इत्यादि । ये मतिज्ञा-नस्य प्रतिपद्यमानकास्तेऽचघेरिति, किमविशेषेण १, नेत्याह-समधिका अन्ये अवधेः प्रतिपद्यमानकास्तद्यथा बेदातीताः अणिद्रयेऽवधेः 'गई'त्यादि । गतिनरिकादिका, आदिशब्दादिन्द्रियादिपरिग्रहः, अधस्ताद्यथा मतिप्रस्तान उक्ता एवमिहाप्यवधौ, विशेषं वक्ष्यति अभिवयमहिलाणंपि ह एयाओ न होति भणियलद्वीओ। महुखीरासबलद्वीविनेय सेसांउ अविरुज्झा॥६॥" भन्वाभन्वाइविसेसणत्थमह्वा तयंपि सवियारं। भन्वावि अभन्वा विय जं चक्कहरादओ भणिया ॥८०७॥ ओहिविभागे भणियंपि लद्धिसामण्णओ मणोनाणं । विस्याइविभागत्यं भण्णड् नाणक्कमायातं ॥८१२॥ रिज्ञमइ-विडलमईओ सत्त य एयाओ पुन्वभणियाओं। लद्धीओ अभन्वाणं होंति नराणंपि न कयाइ॥५॥ जिण-बल-बक्की-केसव-संभिन्ने-जंघवरण-पुन्वे य। भविषाइवि इत्थीए एषाओ न सत्त लद्धीओ ॥ ४॥ मिणओऽबाहिणो विसओ तहाबि तस्संगहं युणो भणइ। संखेबरुईण हियं अन्वामोहत्यिमिडं च॥ ८०९॥ दन्वाइं अंगुलावलिसंखेलाईयभागविस्याइं। पेन्छइ चउग्गुणाइं जहण्णओ मुत्तिमंताइं ॥ ८१०॥ किमलपरियहर्ष्ट जं नरदेवंतरं सुए भणियं। तो सो भव्वो कालो जमयं निव्वाणभावीणं॥ ८०८॥ उक्कोसँ संखाइयलोगपोग्गलसमानिबद्धाई । पहदन्वं संखाइयपज्जायाई च सन्वाई ॥ ८११ ॥

तथा मनःपर्यायज्ञानिनश्रेति गाथार्थः ॥ ७८० ॥ तथा—'सम्मा' इत्यादि । अपरिविध्यसम्महिंडीणो मणुया नारगसुरेस उचयज्ज-

1138011 पञ्च प्रतीताथाः, नवरं यः किल सर्वतः श्रणोति स संभिन्तश्रोताः, यद्वा श्रोतांसि इन्द्रियाणि सम्भिनान्येकैकशः सर्वविषयैरस्य परस्प-माणा आहारगद्वारे अनाहारकमङ्गीक्रत्य पांडिबज्जमाणया, मतेः युनरमी नोक्ताः, तथा ये च भवन्त्यपयप्तिका अविग्रहोपपातादौ अपयि-मात्कमभूमिस्थानाड् 'एकोत्पाट्न' एकक्रमेण 'गत्ते' याति रुचकवरद्वीपं, चैत्यवन्दनार्थमिति गम्यते, ततो रुचकवरात् प्रत्याग-असंज्ञिनो धुकत्वा, तेषां तद्विषयत्वादेवेति गाथार्थः॥ ७८१॥ प्रागुक्तसम्बन्धं गाथाद्वयमाह-'संफिरिसपा'मित्यादि भाष्यगाथाः मत्यलाः, के च ते ? इत्याह-'मुनयः' साधवो भगवन्तः, ते च द्विविधा भवन्ति, कथमित्याह-'जंघाविङजाहिं चारण'ति जङ्घाचा-नावस्कन्द्रेन मानुषोत्तरं पर्वतमेति, द्वितीयेन नन्द्रिश्वरमेति-यातीत्यर्थः, तत्पराष्ट्रतः एति ततो नन्द्रिश्वराद् क्रतंचैत्यवन्द्रन इह-भरत-अथ 'चारण' ति पदम्-'अइसचे'त्यादि । अतिश्यो-यथावत्श्रुताभ्यासजानितो विद्यादिलाभः अतिश्येन चरणे-गमने समथिः-एवं तावत्तियंक्सामध्यंम्,अथ ऊर्घमाह-'पढमेणे'त्यादि । प्रथमेन क्रमेणामुतः पण्डकवनं याति, मेरोः शिखरमित्यर्थः, द्रितीयेन नन्द-'ग्विक्सानिष' आदित्यिकस्णानिष, मेहाशिखरादाविति गम्यत इति गाथार्थः ॥७८९॥ कथमित्यत आह—'एसु'इत्यादि । अतः एत-नवनं, प्रथमां मेखलामित्यर्थः त्तीयेन त्विहतीति गाथार्थः ॥७९१॥ विद्याचारणसामध्येमप्याह-'पढमेणे'त्यादि । अयमपि प्रथमे-एगा विज्जाचारणा य, प्रथमसामध्योपवर्णनायाह-जंबाभ्यां याति पथमो-जङ्घाचारणः, कि कुत्वेत्याह'निश्रां कुत्वां अवलम्बनं कुत्वा च्छन् द्वितीयेनोत्पादितेन नन्दीश्वरद्वीपं तदाराद्वतिनमागच्छति, ततस्त्तीयेनावस्कन्देन इह एति यतो गतः आसीदिति गाथार्थः ॥७९०॥ मकद्वारे शक्तिमङ्गिकत्य, पूर्वप्रतिपन्नेषु का वात्तित्यत आह-त एवास्य पूर्वप्रतिपन्ना ये मतेः, किमविशेषण १, नेत्याह-विकलेन्द्रियान् तो वेति स सम्भिन्नशोताः, सम्भिन्नान् वा परस्परतो लक्षणतो विथानतश्च सुबहूनपि शब्दान् श्रणोति स संभिन्नश्रोतेति ॥७८४–८८॥

।।४६०॥।

1७९४॥ 'मणे'त्यादि । मनोज्ञानिग्रहणेन विषुलमतिः, प्रागुक्तमासीत्, स्वरूपज्ञापनार्थं, 'केवली य' ति केवली चं चतुद्धां, कैः १ 🎼 काऽत्रानुपप्तिरित्याह-तन्न, लब्धेर्गतिश्यत्वात्तस्य च जीवेष्वपरिमित्तवाहिति गाथार्थः ॥८०५॥ अपि च यदि सत्यमेव विंशति-यार्थः ।।७९५-७९६॥ साम्प्रतमत्रैव वासुदेवादीनां महापुरुषाणां वीयन्तिरायक्षयोषज्ञमादिप्रभवं सामध्येमुरकीर्घते-'सोत्हसे'त्यादि । । ८०२–३ ॥ उपसंहरत्नाह-'उद्ये'त्यादि ॥८०४॥ तदेवमभिधाय कैषांचिन्मतमाधिशङ्गिध्याह-'केह्' इत्यादि। केचन प्रज्ञाभि-मानिनो न्याचक्षते यथा विश्वतिरेव लब्धयः, नाधिका न्युना वा, उक्तं च-अतः प्वैपक्षतः 'केइ भणंति वीसं लद्यियो,' भणंत अत उक्ते, प्रसङ्गायातत्वाचारणादिवत् ! 'पुन्वधर' ति पूर्वाणि थारयन्तीति पूर्वधराः, अहंदाद्यस्तु मतीता इति निधेक्तिगाथाद्र-इत्याह-सम्यक्त्वादिभिः शायिकौरिति गाथार्थः ॥ एतद्वरतु मन्यमान आह 'ओही'त्यादि स्पष्टा, नवरं रुद्धी एते मनःपर्यायकेवले | | क्षेत्रादाविति गाथार्थः ॥७९२॥ एतत्तियंत्, ऊर्ध्वमथ आह-'पढमेणे'त्यादि। स्पष्टार्था॥७९३॥ 'आसी'त्यादि। आस्यो-द्धाः तासु | लेब्ययः स्युस्ततोऽन्यासामपि परिगणनं स्यात्, तथा च सति संस्यानियमो प्लाब्येत, गणधरादिलविधपरित्यागप्रसङ्गात्, तथा म्बन्धात्, कमेतस्तु क्रियातस्तु तपश्रस्णादितोऽन्यतो वा गुणतोऽनेकविधास्तद्यथा तिर्यश्चो मनुष्याः देवाश्रासहसारादिति गाथार्थः बलवत्तराः, जिनवरेन्द्रास्त्वनन्तवलाः, समस्तवीयन्तिरायकर्मक्ष्यादिति, शेषं स्पष्टत्वान्नास्यातम् । तदेवमेता लब्धप्ः किल संक्षेपेणोक्ताः, साम्प्रतमेतदधिकारानुष्टनेविंमध्यम्प्रमाणोपद्शेनाय चाह भाष्यकारः— 'खीर' इत्यादि। 'जो सुने' त्यादि वेषमेषामित्यासीविषाः ते द्वेया-कर्मभेदेन जातिभेदेन च, तत्र जातिभेदेन चतुविधविकल्पा बुश्रिकमण्ड्कोरगमनुष्यजातयो यथार्थस-गाथाः पञ्च । 'अच्छन्ति' आकर्षन्ति 'भुंजेज्ज'ित् भुज्जीत विकिम्पेत वा न चार्येत्याक्तरहुं, ततः-सामान्यजनपद्वलाद् बलदेवा

गलप्रावनिधिप्रमाणः कायवा निर्वाणभाविनां, भव्यानामित्यथैः, अभव्यानां त्वन्तरकालो बनस्पतिकाल इति गाथाथैः ॥८०७–८॥ |८|| च-'गणहरे'त्यादि स्पष्टा ॥ ८०६ ॥ स्रिरेवाह-'भटचा' इत्यादि । अथ चेत् भन्याभन्यादिविशेषणार्थमेव लब्धीनां प्ररूपण-यङ्-यस्मात् चक्रथराद्यः भव्या एव सन्तोऽभव्या अपि, अभव्यत्नविष्व्वपि मध्ये 'भणिताः' पठिताः हुत्रेधतोऽन्यत्रापि समा-नम् , आह-कथं धुनज्ञियते भट्या एव चक्रधरा इति १, उच्यते-'पोग्गले'त्यादि ॥ यद्-यरमान्तरदेवान्तरं श्रुते २.णितं कालतः पुद्गल-प्रावर्तस्यात्य ई 'होऊण चक्कबडी पुणोवि अह होइ एत्ए य गए'ति तथो असौ भव्यो वर्तते, कुतः? इत्याह 'यत्, यरमात्कालोऽयं-पुद्-🗥 प्रयासः, एतदुक्तं भवति-एता विद्यतिभेट्यानामेव, शेषास्त्वभट्यानामिति, उत्यते, तद्ष्यं प्रहृतणं सिवचाग्म्-अनेदानिकम्, अन्यत्रापि समानत्यात् व्यभिचाराच, तथाहि-नेता भव्यानामेव, अपि त्वभव्यानामग्युवतवत्, कथं चाऽन्यत्रापि समानत्वमित्याह-

उपसंहरजाह─'भिणिअो' इत्यादि ॥ उक्तोऽवधेविषयः 'ओही लेनपिसाणे' इत्यादि द्वारगाथाद्वरेन तथापि येऽतिसंक्षेपरुचयः सन्वा-त्ताद्धताय तत्संग्रहं भूयोऽपि 'बक्ति' मणति च, अर्थात् सत्रकारः अन्यामोहार्थत्वाद्, इषं चैतस्छिप्यादिहितत्वादिति गाथार्थः ।।८०९॥ | भावतो चउगुणाइं दन्वाइं 'दो पज्जवे दुगुणिए' ति वचनात् ॥ 'उचकोस'मित्यादि भाविताथा ॥ तदनेन रहुक्तं 'तं समासओ चउ-'द्ज्याई' इत्यादि ॥ इह ओहिणाणी जहण्णओ मुत्तिमताई द्व्याई' पेच्छड् क्षेत्रकालाभ्यां तु अङ्गलावलिकासंस्येयभागाभ्यन्तरतः मणपज्जवनाण पुण जणमणपरिचितियत्थपागडणं। माणुसखेत्तिवद्धं गुणपञ्चइयं चरित्तवओ (नि.७६) पुणसहो उ विसेसे रूविनिबंघाइतुल्लभावेऽवि । इदमोहिन्नाणाओ सामिविसेसाइणा भिन्नं ॥ ८१४॥ निबह पण्णतं ति तदाख्यातिमिति अवधिज्ञानार्थस्तत्पिसिमाप्तः ॥ 'ओही'त्यादि ॥८१०-८१२॥

॥ मनःपयिव-जेण मणोनाणविओ दो तिणिण व दंसणाई भणियाई। जइ ओहिदंसणं होज्ञ होज्ञ नियमेण तो तिणिण ॥८२२॥ अहवा मणपज्जवदंसणस्स मयमोहिदंसणं सण्णा। विव्मंगदंसणस्स व नणु भणियिमदं सुयाईयं ॥८२१॥ अन्नेऽबाहिंदंसणओ बयंति न य तस्स तं सुए भणियं। न य मणपज्जबदंसणमन्नं च चडप्पयाराओ ॥८२०॥ जह जुजाए परोक्ले पचक्ले नणु विसेत्तओ घडह। नाणं जह पचक्लं न दंसणं तरस को दोसो ? ॥८१९॥ तं संजयस्स सञ्बष्पमायरहियस्स विविहरिद्धिमओ।समयक्षेत्ति भित्तर सिण्णिमणोगयपरिण्णाणं॥८१५॥ सो य किर अचक्खहंसणेण पासइ जहा सुयन्नाणी। जुत्तं सुए परोक्ले पचक्खे न उ मणोनाणे ॥८१८॥ मुणइ मणोद्द्वाइं नरलोए सो मणिज्ञमाणाइं। काले भूयभविस्से पलियासंखिज्जभागिम ॥८१६॥ रून्वमणोपज्ञाए जाणड् पासङ् य तम्मएऽणंते। तेणावभासिए उण जाणङ् बन्झेऽणुमाणेणं ॥८१७॥ विशेषाव**े** कोट्याचार्य

सामान्येऽपि सत्यवधिज्ञानात् स्वाम्यादिभेदेन विश्चिषितम्यभेभेदेनेति, स्वरूपमस्याह—जनमनःपरिचिन्तितार्थप्रकटनं, मातुषक्षेत्रम्-अर्ध-तृतीयद्वीपसमुद्रपित्माणं तित्रिबदं 'मुणप्रत्य्यम्'असाथारणक्षान्त्यादिगुणप्रभवम्, इदं च चारित्रवत ६व स्याद्, एतदुक्तं भवति-आम-'मण'इत्यादि । मनःपयिज्ञानं-प्राण्निरूपितशब्दार्थम् , युनःशब्दो विशेषणार्थः, इदं हि रूपिद्रव्यनिबन्धनक्षायोषश्मिकप्रत्यक्षादि-अन्ते उ मणोनाणी जाणइ पासइ य जोऽबहिसमग्गो। इयरो य जाणइ बिय संभवमेतं सुएऽभिहियं॥८२३॥ भणणङ् पणणवणाए मणपज्जवनाणपासणा भणिया। तो एव पासए सो संदेहो हेउणा केण १ ॥८२५॥ अन्ते जं सागारं तो तं नाणं न दंसणं तिक्म। जम्हा युण पश्चक्खं पेच्छइ तो तेण तन्नाणी ॥८२४॥

मिन:पयोय-गम्बद्धानित्यर्थः, कियत इत्याह-अनन्तान्, अन्यानिष भावान्, किं साक्षात्करोति १, नेत्याह-तेन पुनद्रंच्यमनसाऽवभासितान् बाह्यान् | साक्षात्करोति स्पष्टावभासित्वात्, करतलामलक्षवत्, तथा पश्यति च सामान्येन, क्व स्थितानित्याह—'तद्रतान्' द्रन्यमनोऽस्तित्वपयोय-मनःपर्यायविदः को दोषो १, नैव दोषः,तस्यान्यविषयत्वात्, अवधिज्ञानिनश्रश्चदंर्यनाचश्चदंर्यनवत्, अत एव 'जाणङ् पासङ्' यदुक्त-मिति गाथार्थः । अन्ये पुनरस्य पश्यतामेवं समर्थयन्तीत्याह-अन्ये त्वाहुः-असौ अवधिद्र्यनेन पश्यति इति ब्रुवतां को दोषः ? विन्दियोपलिडियरूपावग्रहादिमतिच्यापारेण तान् पश्यति, क इवेत्याह-'यथा' येन प्रकारेण श्रुतज्ञानी अच्छादेशनेन पश्यतीत्युक्तं, मन्द्रमक्राक्रादोन् जानात्यनुमानेन, न साक्षाद्, अमूत्त्वाद्षि वाह्यस्येति गाथार्थः॥८१६–७॥ आह्-अन्यत्र प्रतिपादितं—"जाण्ड् | सुतरां घटते अवग्रहादिलक्षणमतिन्यापारा सुर्दर्शनेन दर्शनं, तथाहि-'ज्ञानं' मनःपर्यायज्ञानं यदि प्रत्यक्षं न दर्शनमचक्षदेशनं ततस्तस्य पॉपध्यादिऋदिप्राप्तस्येवेति समुदायार्थः । 'पुष्ण'इत्यादि ॥ 'त'मिन्यादि ज्यास्यातार्थम् ॥८१३ १५॥ यदुक्त-तं समासओ चजन्निह-णपासति' अतः किमुक्तं-'जाणति पासति य' १ इत्यत आह-'क्षो य किरे' त्यादि । स च किल-मनःपर्यायज्ञानी अच्छुदंशेनेन-परोक्षन्वात्तस, 'न तु' नैव मनःपर्यायज्ञाने ज्ञातस्वभाव एव युक्तमचक्षदेशनेनावग्रहादिरूपमतिज्यापारेण तह्यभनं, तस्य प्रत्यक्षत्वादिति गाथार्थः ॥८१८॥ उच्यते-'जङ् जुजाए' इत्यादि । यदि परोक्षे श्रुते युज्यते अचक्षदंशनेन दर्शनं तन्ननु प्रत्यक्षेऽस्मिन् विशेषतः-।योयत आह—'द ज्वमणो' इत्यादि । इज्यत्मकं मनो इज्यमनस्तस्य प्याया इज्यमनःप्यायातान् 'जानाति'विशेषभ्यिष्ठपरिच्छेदतः विकल्पत इति भावः, एवं परिहते सत्याह-'युक्तं' घटमानकं 'श्रुते' ज्ञातस्वभावे मेबदावचश्चद्शीनेन दर्शनमिति प्रक्रमः, किमिति १ मेत्येतदाह—'मुणङ्' इत्यादि । मन्यमानान्ययं जानीते योग्यानि काले त्रिविघेऽपि, कियत्प्रमाणे ?—पल्योपमासंस्येयभागेऽतीतादौ ।

है। मनः पर्याय-मितिसंज्ञा, सिद्धश्र दृष्टान्तः, उच्यते-भणियं नन्विदं त्वया श्रुतातिकान्तं, किं वाङ्मात्रेण १, नेत्याह—'जेणे'त्यादि ॥ येन मनोज्ञानिवदो | | भगवत्यामासीविगोदेशके द्वे दर्शने मतिपादिते चक्षुरचक्षुर्दर्शने, त्रिज्ञानित्वाद् , त्रीणि वा चतुज्ञानित्वे सति, ततश्र यद्यवधिदर्शनं | 炎 | इत्यत आह-'म च' नैय तस्य-मनः'पर्यायविदस्तत्-अवधिद्श्नमं सत्रे प्रतिपादितं, 'म य अण्णं च'ित्त न च अन्यत्-चतुष्प्रकाराद् दर्शनाद्धिकं मनःपयिषद्धेनमस्ति, चक्षुरचक्षुरवधिकेवलद्धैनमिति सत्रच्छतेरिति गाथार्थः ॥८१९-२०॥ 'अहचे'त्यादि ॥ अथ चेन्मनःपयिष-द्रशनस्यावधिद्रशेनमिति संज्ञा मता तस्यां सत्रश्रुताविति, कस्येवेत्यत आह-'विभंगदंसणस्स व' यथा विभन्नद्र्शनस्यावधिद्रशेन-भणितं नन्दादौ 'जाणति पासती'ति गाथार्थः ॥ ८२३ ॥ 'अन्ने' इत्यादि॥ अपरे अभिद्धति, यद्-यस्मान्म्नःपयिज्ञानं 'साकारं' स्यान्मनःपर्यायद्शैनं सत्रश्रुतौ ततः स्यात्रियमेन त्रीणीत्यतस्वयमेवावङ्यदिति गाथार्थः ॥८२१–२२॥ 'अन्ने' इत्यादि ॥ अन्ये तु मन्यन्ते-अयं जानाति पश्यति चेति, कः १ इत्यत आह-योऽवधिज्ञानसमग्रः, इतरस्तु जानात्येव केवलं त्रिज्ञानी, अतः सन्ने सम्भवमात्रं चानेन प्रत्यक्षत्वाद्वधिवत् , इत्येतद्षि न दर्शनं, दृश्यते चानेनेति विरुद्धम् , उभयधर्मान्वयाभावाद्वा न किञ्चिदिति गाथार्थः॥८२४॥ ततस्तेन पत्यक्षद्रष्टुत्वेन तज्ज्ञानी भण्यते, क्षमात्रमणटीकायां त्वियम् , अन्ये त्वाहुः-साकारोपयोगान्तःपातित्वात्र दर्शनं, दृश्यते सविशेषं 'तो' ततस्तज्ज्ञानमुच्यते, तेन च जानात्येव, न तत्र दर्शनं, यस्मात्पुनस्तानेव स्कन्थान् 'प्रत्यक्षं पर्याते' साक्षात्करोति 'तो' उच्यते-'भण्णाई' त्यादि कण्ठया ॥ ८२५ ॥ सत्पद्मरूषणादि तु स्वाम्यनुसारेणावधेरिवानुसर्चेच्यमिति ॥ समाप्तं केत्रलज्ञानं बहजोगो तं न सुयं खओबसमियं सुअं तओ न तओ। बिन्नाणं से खह्यं सहो उण दब्बसुयमितं॥ ८३५॥ केबलमाणेणऽत्थे माउं जे तत्थ पन्नवणजोगो । ते भासइ तित्थयरो बइजोग सुयं हवइ सेसं ॥८३२॥नि. ७८॥| तत्थिव जोग्गे भासइ नाजोग्गे गाह्याणुवितीए। भणिए व जिम्म सेसं सयमूहइ भणइ तम्मतं॥ ८३४॥ अह सब्बद्ब्यार्णामभावविन्ननिकारणमणंतं। सास्यमप्पंडिवाई एगविहं केवलन्नाणं ॥ ८२६ नि. ७७॥ नाऊण केवलेणं भासइ न सुएण जं सुयाईओं। पण्णविणिज्जे भासइ नाणभिलप्पे सुयाईए,॥ ८३३॥ सेसं छउमत्थाणं विन्नाणं जं सुयाणुसारेणं। तं भावसुयं भण्णङ् खओवस्मिओवओगाओ ॥ ८३६॥ पज्जायओ अणंतं सासयमिदं च सदोवओंगाओं। अन्वयओऽपडिवाई एगविहं सन्वसुद्धीए॥ ८३१॥ सन्बह्न्बाण पञ्जोगवीससामीससा जहाजोग्गं । परिणामा पज्जाया जम्मविणासादओ सन्वे ॥ ८२८ ॥ भण्णंतं वा न सुयं सेसं कालं सुयं सुणेंताणं। तं चेव सुयं भण्णाङ् कारणकडनोवयारेण॥ ४३७॥ मणपज्जवनाणाओं केबलमुदेसमुद्धिलामेहिं। पुन्वमणंतरमभिहियमहसहोऽयं तयत्थिमि ॥ ८२७॥ किं बहुणा! सब्बं सब्बओ सया सब्बभावओं नेयं। सब्बाबरणाईयं केबलमेगं पयासेइ॥ ८३०॥ त्रिसं भावो सत्ता सलक्षणं वा विसेसओ तस्स । नाणं विणणतीए कारणं केवलण्णाणं ॥ ८२९ ॥ अथ केवलमुच्यते— 13861

ट्रापितिति मा भूदन्युत्पन्नधियां मतिमोहोऽत उच्यते—'केचले'त्यादि स्पष्टाथी, नवरं 'चइजोग'ति तस्यासौ वाग्योग उच्यते, शेषं छबस्थानां शुतं भवति, श्रुतान्तुसारप्रभवत्वात् ॥ ८३२ ॥ शेषं भाष्यकुदाह-'नाऊणे'त्यादि ॥ केवलेनैव ज्ञात्वा भाषते. नास्मद्दि-ध्वच्छुतेन, तद्तीतत्वात् , 'पन्नवणजोगा' प्रज्ञापनीयास्तान् भाषते, नेतरान् , वाग्गोचरातिक्रान्तत्वात् ॥ ८३३ ॥ 'तत्थवी'त्यादि ८३०-८३१ ॥ इह तीर्थकृत् समुत्पत्रकेवलज्ञानः सद्दम्पेदेशनां करोतीति घ्वनिद्रेच्यश्चतं, स च भावश्चताविनाभावीति तत्सम्भवेऽनि-'अहवा सुयं भवति सेसं' कालमित्यध्याहारः ॥ ८३६ ॥ तथा चाह-'भणणंतं वे' त्यादि ॥ इह भगवता भण्यमानं न श्रुतं, शेषं तु अथे/त्यादि, अथेत्यानन्तर्याथी वक्ष्यमाणीपपत्तिभ्यः, शेषं स्पष्टम्, गाथाः षद् यावदिति शेषः ॥ ८२६–८२७–८२८–८२९– सुगमा ॥८३४॥ 'चइ' इत्यादि ॥ तस्यासौ ध्वनिविष्योगमात्रे, नतु श्रुतं, श्रुतस्य क्षायोषशमिकत्वात्, न चासौ क्षयोषशमस्तस्यास्ति, रतदुक्तं भवति-शायिकं तस्य विज्ञानं, शब्दस्तु द्रव्यमात्रम् ॥ ८३५ ॥ सुतं भवउ 'सेसं'ति व्याचिष्यासुराह-'सेस'मित्यादि सुगमा, कालं श्रुतं, नच 'सुणेंताणं' गणहराणमित्यर्थः, अथवा 'तं चेव सद्मेतं सुयं भन्नइ्' कथं १, वाग्योग एव श्रुतं वाग्योगश्रुतमितिविग्नहः, क्षेत्रलनाणं नन्दी मंगलमिति चेह परिसमताई। अहुणा स मंगलत्थो भण्णइ पगओऽणुओगत्ति ॥८४०॥ वङ्जोगसुयं निसिति केड् निसिति भासमाणाणं । अहवा सुयकारणओ वङ्जोगसुयं सुणेंताणं ॥ ८३९ ॥ अहवा वइजोगसुयं सेसं सेसंति जं गुणब्सूयं। भावसुयकारणाओ जमप्पहाणं तओ सेसं॥ ८३८॥ विशेषाव० कोट्याचार्य

19361

गुणब्भूयं', कुत एतदेवमित्याह-'माचे'त्यादि पच्छद्धं कंठं, अथवा-'चइ'इत्यादि, केति भणंति 'वतिजोगसुयं (हवइ) तेसि' 'तेसि'ति

कुत इत्याह-कारणे कार्योपचाराद् बृष्टौ तन्दुलोपचारवत् ॥८३७॥ 'अहबे'त्यादि ॥ 'वहजोगसुयं:सेसं'ति कोऽथः १ इत्याह-'सेसंति जं

केवलज्ञानं 13861 सयोगायोगयोः, अवेदकस्य, अकषायस्य, शुक्ललेज्यालेज्ययोः, सम्यग्दष्टः, केवलज्ञानिनः, संयतनोसंयतनोअसंयतयोः, साकारा-्र कोऽर्थः इत्यत आह—'मासमाणाणं' तीर्थकराणां, नतु 'तित्थगर' इत्येकवचनाभियानादेवं वचनभेददीपः, तन्न 'अच्छंदा जेण भुंजंति, नाकारीपयोगयोः, आहारकानाहारकयोः, भाषकाभाषकयोः, परीत्तनोपरीत्तापरीत्तयोः, पर्यप्तिकनोपयप्तिकापयप्तिकयोः, बादरनोबाद-रयोः, नोसंज्ञिनः, भन्यनोभन्ययोः, चरमाचरमयोः, द्रन्यप्रमाणं प्रतिषद्यमानानामुत्कृष्टतोऽष्ट्यतं, पूर्वप्रतिषत्राः केवलिनोऽनन्ताः, क्षेत्रं न से चाइत्ति बुचइ'त्ति न्यायसिद्धत्वात्, 'अहवा वइजोग्गसुयं'ति वाग्योग एव श्वतं, केषां १, श्रण्वतां श्वतकारणत्वादिति गाथार्थः, तदेवं 'केबलं नाण' मित्यादि ॥ 'अधुना' साम्प्रतं 'स' मकुतः प्रस्तुतोऽनुयोगोऽभिधीयते, किंविधिष्ट इत्याह-'मङ्गलार्थः' मङ्यते हितमनेनेति मङ्गलं तस्यार्थः, मङ्गलसाघ्य इत्यर्थः ॥ ८४० ॥ ( इत्थं. नि. ७९ ) साम्प्रतं स इति सामान्येनोक्तत्वादाचार्य तत्वादिभिनिहरूप गत्यादिभिरिदं निरूप्यते-तत्र गतौ सिद्धमनुष्ययोः केवलमित्, इन्द्रियन्तीन्द्रियस्य, एवं त्रसकायाकाययोः, मो महनाणाईणं कयरस्स १, सुयस्स, जं न सेसाई। होंति पराहीणाई न य परबोहे समत्थाई॥ ८४१॥ ॥ ८३८–३९ ॥ अर्थतावत्कालादारब्यव्याख्यानस्य फलमाह-'केबल'मित्यादि ॥ केबलज्ञानं समाप्तं, तत्समाप्तो अथ समुदायाथेद्वारमभिधित्सुराह-तत्समाप्तावपि मंगलं समाप्तमिति॥ एव मश्र कार्यनाह-

उत्तरेण तदावश्यकं श्रुतमेव, नत्वन्यत् किञ्चित्कियादि इत्येतत् 'साधयति' कथयति को दोषः १, तस्मात् प्रतिष्ठितमिदं 'कतरस्स १, | सोऽहिगओ चिय आवस्सयस्स कयस्स किंत्य चिताए शतं चिय सुयंति साहइ सुयाणुयोगाभिहाणेण ॥८४३॥ अतः 'कतरस्स'ति किमत्रानया चिन्तया? येनोच्यते-'सो मतिनाणादीणं कतरस्स'ति १, उच्यते, इह 'सुताणुयोगाभिहाणेण सुत्तस्स'ति | पाएणे रयादि ॥ प्रायोग्रहणं प्रत्येकबुद्धादेः स्वयमपि भावात्, येन कारणेनैवं तेन तद्नुयोग आरभ्यते, किमर्थे ?, परप्रवोधार्थं, तथाहि-सो'इत्यादि ॥ सोऽनुयोगः ज्ञानपञ्चकमध्ये कस्य १, उच्यते, श्रुतस्य, तस्यव गुर्वायत्तात् परप्रत्यायकत्वाच ॥८४१॥ तथाांहे-सर्व एव शास्त्रारम्भः परप्रचीयायैवारभ्यते, न पुनराहोपुरुषिक्या जनरञ्जनाथं वा १, यशः ख्यातिलाभनिरपेक्षत्वात् मुमुक्षणामिति गाथाथंः ॥ ८४२ ॥ एवमुक्ते सत्याह-'सोऽहिगओ'इत्यादि ॥ 'सः' अनुयोगोऽधिकृत एवावश्यकस्य 'कयप्पवयणप्पणामो' इत्यादिना पाएण पराहीणं दीबोन्ब परप्पथोह्यं जं च। सुयनाणं तेण परप्पथोहणत्थं तदणुओगो॥ ८४२॥

अणुजोयणमणुओगो सुयस्त नियएण जमभिहेएणं। बावारो बा जोगो जो अणुरूबोऽणुक्रुलो वा ॥ ८४४॥ अहवा जमत्यओं थोवपच्छभावेहिं सुयमणुं तस्स । अभिहेए वावारी जोगो तेणं व संबंधो ॥ ८४५ ॥ | सुयस्स'ित गाथार्थः ॥ ८४३ ॥ आह-यद्येवमनुयोग इति कः शब्दार्थः १ इत्यत आह—

🏹 | लो वा सत्रस्यार्थन सह यो व्यापारः सोऽनुयोग इति गाथार्थः ॥८४४॥ 'अह्वे'त्यादि ॥ अथवा 'यत्' यस्माद्रथंतः-अर्थतः सका-

थवा योगो योजनं 'वावारो'ति जमुक्तं भवति, ततश्च योग एवानुयोगोऽनुशब्दलोपात्, पुनरिप किमुक्तं भवतीत्याह-योऽनुरूपोऽनुकू-

'अणु'इत्यादि। अनुयोजनमनुयोगः, किमुक्तं भवतीत्याह-सुयस्स निययेण जमभिषेयेण संबंधणं, 'वावारो वा योगो'ति 'वा' इत्य-

इह कुतः शङ्का येनाष्टौ मश्नाः प्रयुज्यन्ते ? इति, भण्यते, अकृते आदौ नन्दीन्यारूयाने 'शङ्का' सन्देहो जायते, अपितु पुन्छयन् गुरु- | सासादौ नन्दीन्यारूयानस्यानियमं दर्शयतीति गाथार्थः ॥ ८४७ ॥ आह-मङ्गलार्थमवश्यमेव नन्दीन्यारूयानात् कथमनियमपदर्श- | विशेषाव० | ४ | शात् स्तोकपश्चाद्भावाभ्यां सत्रं अणु, ततः किमित्यत आह-तस्य-अणोः सत्रस्याभिधेये व्यापारः योगोऽनुयोगः, तेन वाऽणुना योगो | कोट्याचायी 🔅 | यः सोऽणुयोग इति गाथार्थः ।। ८४५ ।। अतः 'आनरमणन कोट्याचायी 🌣 | यः सोऽणुयोग इति गाथार्थः ।। ८४५ ।। अतः 'आनरमणनम कार्यान्ति कि दुत्समेंणेत्यभिप्रायः, तथाहि पथि गच्छत्रघ्नभोद्धि दृष्ट्वा मङ्गलमिति गृह्णाति, नतु भक्षयत्यपि, किमित्यह-यद्सौ नन्दी पृथक्श्रुतस्क-'आच'इत्यादि॥ यद्यसावावश्यकस्य तच श्रुतविशेषः, तत्राङ्गादीनामष्टौ पुच्छाः "आवस्सयं णं किं अंगं अंगाई सुयक्खयो स्य-क्संथा अज्झयणं अज्झयणाई उहेसी उहेसा?? उत्तरमाह—"तं आवस्सयं सुयक्संथी अज्झयणाई च सेसपडिसेहो"िं गाथार्थः ॥८४६॥ नमिति, 'नाणा'इत्यादि ॥ इहादौ मङ्गलमिष्टं, कि १, ज्ञानाभिधानमात्रम् अनभिमतप्रतिषेधमाह-न तस्या न्यारुपानम्, अस्थानत्वा-न्य इति गाथार्थः ॥८४८॥ इह पाठे किभिति पपश्चत उक्तिति चेत् , उच्यते, 'इहे'त्यादि ॥ 'इह'आवश्यकारम्भे 'सानुग्रहम्' अनु-अपर आह--'नणु'इत्यादि ॥ नन्वित्यस्यायां 'नन्दी' ज्ञानपश्चकस्वरूपाभिधायी ग्रन्थः तद्व्याख्याने इदं भणितमनङ्गमङ्गानङ्गाथिकारे इह साणुग्गहमुह्यं न उ नियमोऽयमह्याऽप्यादोऽयं। दाह्ळाङ् कह्णाए क्याङ् पुरिसादवेक्ताए ॥८४९॥ आवस्सयस्स जइ सो तत्थंगाईण अङ पुच्छाओ। नं होइ सुयक्खंयो अज्झयणाइं च, न उ सेसा। ८४६॥ नणु नंदीवक्खाणे भणियमणंगं इहं कओ संका ?। भण्णइ अकए संका तस्सानियमं च दाएइ ॥ ८४७॥ नाणाभिहाणमेतं मंगलिमेडं न तीए वक्ष्वाणं। इहमहाणे जुळाड्, जंसा वीसुं सुयक्षंघो॥ ८४८॥

नामाईओ नासो चडिवहो मंगलस्म व स नेओ। विण्णेओ य विसेसो मुत्तगओ सिंचि बुच्छामि ॥८५२॥ प्रज्ञो पिहाष्पहाणं जहत्थमजहत्थमत्यसुण्णांति । नामे चेव परिच्छा गदझं जङ् होहिङ् जहत्थं ॥ ८५१ ॥ ग्हार्थम् , 'डिदितम्' उक्तं ज्ञानपञ्चकच्याख्यानं प्रपञ्चतः, नतु नियमोऽयं तद्च्याख्याने, अपित्वभिधानमात्रस्येव नियमो, मङ्गला-सि क्षियमंतं नीयं हिययिम ठियं जियं दुयं एह । संखियवण्णाइ सियं परिजियमेन्तुक्कमेणंपि ॥८५४॥ जह सिक्कियं सनामं तह तंपि तहा ठियाइ नामसमं। गुरुभणियघोससरिसं गहियमुदत्तादओ ते य ॥८५५॥ ांत्वात् , अथवा इदमन्यत् परिहारान्तरम्-अपवादोऽयमिह नन्दीकथनेन कथ्यते, कथमित्याह-कदाचित् पुरुपाझपेक्षया अन्यारम्भेऽ-न खिल्यमुबलहलंपिब अमिलियमस्बधण्णमेलोड्ब |बोब्ह्यगंथमहबा अमिलियप्यवबक्विच्छेयं ॥८५७॥ नय विविहसत्थपत्छवविभिस्समङ्गणछिन्नगहियं वा । विज्ञामेछिय कोछियपायसिव मेरिकंथ ट्व ॥८५८॥ आजमओ दञ्चावासयं तमावासयं पयं जस्त । सिक्लियमिच्चाइ तयं तयणुवउत्तो निगद्माणो ॥८५३॥ आवस्सयसुयक्षंधो नामं सत्यस्त तस्त जे भेया। ताइं अञ्झयणाइं नासो आवस्सयाईण ॥ ८५०॥ नवि हीणक्लस्महियक्खरं च बोचत्थ रयणमाल्ड्च । वाइद्धक्लर्मेयं बचासिघवण्णांबेण्णासं ॥८५६॥ कंठोड्डविष्पम्चक्कं नाज्वतं बालम्यभणियं व I गुरुवायणोवयातं न चीरियं पोत्थियाओ वा II८६०॥ मत्ताइनिययमाणं पिंडपुण्णं छंदसाऽह्बऽत्थेणं । नाकंखाइसदोसं पुण्णमुदत्ताइघोसेहिं ॥८५९॥ यद्र्युत्क्रमेणाभिधीयते समस्तद्ध्युपयोगवद्गित्यतोऽष्टौ युच्छा इति गाथार्थः ॥ ८४९ ॥ अत्र च— || || 302 ||

उवउत्तरस उ खिलेगाइयंपि सुद्धरस भावओ सुनं। साहइ तह किरियाओं सञ्चाओं निकारफलाओं ॥८६३॥ जह सन्वदोसरहियंपि निगद्यो सुत्तमणुबउत्तरस । दन्बसुयं दन्बावासयं च तह सन्वकिरियाओ ॥८६२॥ आगमओऽणुबउतो बता बन्दांति सिद्धमाबासं। किं सिक्षियाइसुयगुणविसेसणे फलमिहऽङभहियंशा८६१॥ आवस्सए' त्यादि, 'कज्जो' इत्यादि, शाह्मनाम आवश्यकश्चतस्कन्यस्तद्भेदाश्राध्ययनानि 'नम्हा आवस्सयं निकित्ववि-प्रत्यस्म विसंवाओ पयमेआओ तओ चरणमेओ । ततो मोक्खामावो मोक्खामावेऽफला दिक्खा ॥८६९॥ आगमओ भावावास्यं तदत्योवओगपरिणासो । नोआगमओ भावे परिणामो जाण किरियास ॥८७२॥ अहिए कुणालक्षिणो हीणे विज्जाहराइ दिइंता । बालाउरातिभोघणभेसज्जविबज्जआ उभए ॥८६४॥ विज्ञाहर रायगिहे उप्पय पडणं च हीणदोसेण । कहणोसरणागसणं पयाणुसारिस्स दाणं च ॥८६७॥ चित्तकडुभेसजाई मा ण पीलेळा ऊणए देह । यडणइ न तेहिं अहियेहिं मरइ बालो तहाहारे ॥८६८॥ छोउत्तरे अभिक्षणमासेबालोयओ उदाहरणं । स रयणदाहगवाणियनाएण जहंहुबालद्धो ॥८७१॥ नोआगमओ जाणयभव्वसरीराइरित्तमावासं। लोइयलोगुत्तरियं कुप्पावयणं जहा सुते ॥८७०॥ जो जहा बहए कालो, नं तहा सेव बानरा!। मा बंजुल परिटमहो, बानरा! पडणं सर ॥८६६॥ चंदगुत्तपपुत्तो उ, चिंदुसारस्स नतुओ । असोगासिरिणो पुत्तो, अन्धो जायइ कागरिंग ॥८६५॥ लोइयलोउत्तरियं कुप्पांचयणं च तं समासेणं। लोउत्तरं पसत्थं सत्थे तेणाहिगारोऽयं ॥८७३॥ कोट्याचार्य ।।५०४॥

यथार्थर्थजूरपतामेदात्, यथार्थं शिखी, अयथार्थं पलाज्ञः,डित्थादि त्वर्थज्ञत्यम् , अतो नाम्न्येवास्यास्माभिः परीक्षा कतेन्या, ततश्र | स्तामि'इत्येवमादि, आह च-न्यातो निश्नेपः, आवश्यकादीनां प्रथक् ग्यक् कार्यः, किं कारणं १, यतो नाम त्रिविधं भवति, यथाथिऽ-अथ मेद्तक्पपरियर्भिर्धदावभ्यकनिक्षेपं तावदाह—'नामाई'त्यादि, आवश्यकस्य हि चतुविधो नामादिन्या्सः सर्वे मङ्गलस्येव, तद्यथा द्धान्तमाह-'जहे'न्यादि, यथा हि स्वनाम शिक्षितं स्थितं जितं मितं परिचितमेवमेतद्पीत्यस्यायमर्थः, वाचनाचायभिहितयोपैः इत्यादि, आगमतो द्रन्यावश्यकं कियत् १, उच्यते, 'जस्स णं आवस्सएति पदं शिक्षितं ठितं जित'मित्येगमादि 'जाव णो अणुप्तेहाए', | तमिति किमुक्तं भवतीत्याह-'सिक्विअ'मित्यादि, अन्तं नीतमधीतत्वात्,शेषं सुगममिति गाथार्थः ॥८५८॥ पञ्चानामिष पदानां सद्यं गृहीतं घोषसममुच्यते, ते चीदात्तादयः-उदात्तानुदात्तस्वरिताः॥८५५॥ 'नचि हीण'मित्यादि अन्यूनाक्षरमहीनाक्षरं अनधिका-पद्वाक्यतः,तस्यान्यविषयत्वात्, दृष्टान्तमाह 'वोचत्थर्यणमालव्व' प्रत्यन्तनिवास्यामिरीप्रोतरत्नमालावत्, एतद्विपयेयेण 'अव्वाहद्ध-नामावक्यकमित्येवमादि, विज्ञेयश्र विशेषोऽस्य सौत्रः-अनुयोगद्वारेषुक्तः, तथा च कश्चिडिशेषं वक्ष्यामि, अनुश्रहप्रधुत्तत्वादिति गाथार्थः । तथा चाह भाष्यकारः—'तमावास्यं पद' मित्यादि, स्पष्टम्, एतच सांन्यासिकचोद्यवीजमित्यभिप्राय इति गाथार्थः ॥८५३॥ ज्ञिक्षि-क्खरं'ति गाथार्थः ॥८५६॥ 'न खास्त्रिय'नित्यादि, न स्विलितमुपलाकुलभूमिलाङ्गलवत्, तथा न मिलितं, तत्र मिलितम्-असमान-॥ ८५२ ॥ तत्र नामस्थापने क्षणार्थे, इन्यावश्यकं द्वेधा-आगमनोआगममेदात्, तत्र 'आगमतो' इत्यादि प्रश्नयति-'आगमओ' ग्राह्मं यदि यथार्थं स्यात्, तत्रैव सम्रुदायार्थपरिसमाप्तेः,विवेचितकारित्वाद् भगवद्हेच्छासनप्रतिपन्नानामिति गाथाद्वयार्थः॥८५०–८५१॥ क्षरमनत्यक्षरं, तथा वाइद्धाक्षरमेवं भणंति यदुत वचासितवन्निविन्नासं, अन्यत्रान्यत्रापादितवणै, अत इदं वर्णमात्रत एव विवक्यते, न

🏄 ग्रम्थं मिलितं विष्येयेण चामिलितं, तृतीयं व्याख्यान्तरमाह-'अह्च'िन द्विरावन्येते, अथवाऽमिलितः-असंसक्तः पद्वाक्यविच्छेदो यत्र तद्मिलितपद्वाक्यविच्छेद्ममिलितमिति गाथार्थः ॥ ८५७ ॥ 'अविच्चामेलिय'ति पद्माचिक्यासुराह-'नये'त्यादि' 'नय विचा- | ्रामस्य, राक्षसा निथनं गताः" इत्येवमादि, यद्वा कोलिकपायसवत्, यद्वा भेरीकन्थावत्, इति माथार्थः ॥८५८॥ 'पडिपुन्नन्ति | मीलेय'लि सम्बन्धः, किञ्च विद्यामेलियम् !,अत आह-विविध्सत्थपल्लब्विसिस्सं, यथा 'धम्मो मंगलमुक्टिमत एकनवते कल्पे मत्तो विशेषाव 🖟 जातीयधान्यमेलक्वत् सङ्गीण दन्नैव तद्मिछितम्, अस्यैव द्वितीयं व्याख्यानं कुर्वजाह-'वोच्चत्यगंथसहच'नि अथवा विषयेस्त-ऽन्ये मद्यांश्र गुणाः, न बाभ्यामर्थे परिन्छिद्य प्रवर्तमाने जीवा द्विविधाः इत्येवमादि, तथा अत्थानिन्छन्नप्रथितं वा यथा-प्राप्तराज्यस्य पिंडिपुणां किमत आह—'अत्येषा' नाकाङ्गादिसदोषं, न क्रियाध्याहारं यद्षेक्षत इत्यर्थः, 'पिंडिपुण्णघोसं'इत्येतदाह—उदात्तादिघोषमम्भत-त्वात् प्रतिषूणघीषांमिति गाथार्थः ॥ ८५९ ॥ 'कंठ'इत्यादि कठ्या, नवरं वाशब्दात्कणांघाटितं, आह-आगमतोऽनुपयुक्तो इच्याब-दुविहं-सुत्तओ अत्थओ य' तत्र सत्रतः-'मत्ताइ'इत्यादि, मात्रादिनियतमानं अहवा छन्द्सा-छन्देण पिंडपुणं सत्रतः, अत्थेण उ

रयकमित्येतायतैवाभिलपितार्थसिद्धः किमनेन भणिएण 'जस्स णं आवस्सएति पय'मित्यादिना १, आह च-'आगमओ'इत्यादि गताथो ॥८६०-१॥ 'जहे'त्यादि, यथोक्तगुणविशिष्टमपि निगदतः सत्रम्-आवश्यकादिपदमनुपयुक्तस्य हन्यश्चतं हन्यावश्यकं च, उपयुक्तस्य, तस्मात् उपयोगे दृढं यत्नः कार्यः प्रथममिति गाथाद्रयार्थः ॥८६२–८६३॥ 'अहिए'इत्यादि, अत्र च 'हीणक्खरे त्वावश्यकादिपदे स्वलितादिदोषदुष्टमिप पठतः शुद्धस्वभावत्वाद् भावतः क्षत्रं कथयति यथा तथा सवीः क्रियाः निर्जराफलाः कथयति तथा सनो गमनागमनप्रयेष्णगादिकिया हन्यं हन्यानम्यकं नेति ज्ञापनार्थम् । अस्य निष्ययमाह-'उचउत्तरसे'त्यादि, उपयुक्तस्य

||Y0X|| माणं । द्रुष्टणं विज्जाहरमिणमी राया विचितेह ॥४॥ किं मन्ने एस एवं १, अहवा पुन्छामि जिणवरं गंतुं । वीरेणवि से कहियं परहुई 🏻 जह य पुणी मम सामण्णासिद्धिमिह कुणिस तो तुहं अहयं िलहमि तयं पिडवन्ने कहिओं से साहणीवाओ ॥७॥ तो सो तस्सेवे-गक्त्वरस्स लामेण स्यतिगिरिसिहरे। संपत्तो बरविज्जाहरंगणाकीडणसुहिस्लि ॥ ८॥ अत्थोवणतो उ इहं, कायन्त्रो अधिय अनुत्वरे अक्सारं सेगं ॥५॥ तं च सुणेत्ता अभओ पयाणुसारी तयं भणइ गन्तुं। मो! विस्सरियं तुहमेगमक्खरं अवहिओ सरस् ॥ ६॥ जुतो ॥ १ ॥ अह अन्नया जिणिदो, वीरो तत्थेव गुणसिकुज्जाणे । सुरविज्जाहरचारणसंथुञ्जंतो ममोसिरिओ ॥ २ ॥ घम्मकहा-अवायदंसणत्श्रमिणमो उदाहरणं-'भरहम्मि य रायगिहं, सेणियराया जिणिंदमत्तिगत्रो । पुत्तो अभयकुमारो, बुद्धिए चडिनहाएँ | अवसाणे, गन्छंतेसु सुरचारणाईसु । एगस्स एगअक्खरविस्सरणे ण बहुइ विज्जा ॥३॥ तो तं मंडुक्कंपिय उप्फिडसंफिडणयं करे-115051

तीएविय सो गहिओ णयणंजणविंदुयं अगारस्स । उनिरं दिणां रण्णो, छइछयाए मणं हरिङं ॥ ६ ॥ पिंडअप्पिओ य रण्णो,

''राया सुचंदउनो, पाडलियुनंमि पुरवरे आसि। पुनो सि चिंदुसारो, तस्सवि पुनो असोगसिरी ॥१॥ निचमसोगाहि तओ विसेसओ

देना से बालभुत्ती उज्जेणी तस्स राएणं ॥ ३ ॥ अह अन्या कयाई कुणालबालस्स माइसवत्तीए । सहियस्स वासभवणे कहियं

शेहि अग्गमहिसीहिं। रज्जवरपुत्तरयणुज्जलाहिं सह भुंजती भीए॥२॥ तस्म य एगाएं सुओ बालो नामेण पुण कुणालोिति।

बरकंचुइज्जेणं ॥४॥ भयवं ! कुणालवालो वट्टइ अइरेगअट्टवासोति । तेणवि लिहिओ लेहो, सयमेव अधीयओ कुमरो ॥ ५ ॥

ऊणे। होइ विणासी सुने, अन्थे किरियाऽफिलियदिनखा ॥ ९॥ अण्णे भणंति स तहा दिड़ो अभएण पुच्छिओ कहियं। पढ

सयविज्यं पहिया लद्धं च तमक्खरं तेण ॥१०॥ पाठक्रममङ्गीकृत्येद्मपूर्वं कथितमित्यिभिप्रायः। अहिष् कुणालमक्कडा तंजहा-

।३०४। तो सो अणजमाणो गायंतो बसुमति भमति ॥१३॥ पाडलियुनं पत्तो, कहियं रण्णो इमेरिसो कोइ। उग्गाइ किनरो इव, रण्णा हका-गयावि अनुवाइओ पमतेणं । संवत्तिङण मुहाऍ अंकिओ णीउ उज्जेणीं ॥ ७ ॥ वायाविओ -य तेण य, ण लेहओ कहइ तं रिओ तो सो ॥१४॥ रन्नो पुरओ गायइ, अंतरिओ जमणियाए रम्माए । तुडुण य सी भणिओ, रन्ना मग्गाहि किं देमि १ ॥१५॥ ाटमं लंघिज्ञ अहमेव ? ॥९॥ मो 1 मो 1 आणेह लहुं, जलंतजलणाफुलिंग्वीभत्थं । तत्ं लोहसलागं, जेणं अंजेमि अच्छीणी ॥१०॥ वेरोहिति । सयमेव वाह्उं चिन्तियं कुणालेणिमं तत्थ ॥८॥ मोरियवंसाणऽम्हं, आणा अप्पडिहया तिहुयणंमि । ता किं तातस्साणं ो अंजिऊण तीए हाहारवमरियदसदिसामोयं। जाओ य णयणविरहेण सयलअत्थमियजियलोओ। ११॥ तो जाणिऊण रण्णा दिण्णो से तुच्छजीवणो गामो । गंघव्ववेयणिउणो य तत्थ सी भुंजती भीए ॥१३॥ तो तस्सवि संसारस्स भावदोसेण दारओ आओ । 1308

तुमं १ तेण साहियं सन्वं । ओसारिया य पोती, भणिओ य युणोऽवि कि देमि १ ॥१७॥। सो भणति-कार्गाण राइणावि तुच्छंति सी भणति-चंद्गुत्तपवीती तु, बिंदुसारस्स णचुओ । असीगसिरिणो पुत्तो, अन्धो जायइ कागणीं ॥१६॥ तो उण रत्ना पुट्टो कोऽसि मिनायं मणिओ । मंतीहि य से कहियं, रायसुष् कागणी रज्जं ॥१८॥ रायावि भणति अन्धी, करेसि रज्जेण कि १ तओ आह । मम

पहेजजा, प्रिविछो चेव तो होई ॥२॥ एवं च ठिते सह वानरीए तत्थेव वानरी आओ । दिइं च तत्थ पिडयं, नरमिहुणं ताउ रुक्खा-तत्य य चिडिऊण जले, जो पड़ तिरिक्तओं संतो ॥१॥ सो होइ िकल मणूसी, अह मणुओ पड़ई होइ तो देवो । अह वितियंपि दिण्णं ॥२०॥ सी चेव उवण्योत्ति । अहवा भावाहिए इमं लोइयं उदाहरणं— "काभियसरआसण्णे, वंजुलरुक्खो महालयो अत्थि। युत्तो उप्पण्णो संपइ इइ राह्णा भणिते ॥१९॥ संपति चिय से नामं, पतिष्टियं तस्स रायपुत्तस्स।तं चेवय से र्ज्जं रण्णापितिसंतियं

**三90% 三90% 三**  $|\mathcal{D}||$  उ ।।३॥ जायं च देवमिहुणं, पर्डियाणि दुएऽवि नरजुयं जायं।सो भणति युण पडामो, जा देवजुयं किल भवामो ॥४॥ तीए बरजुन-  $||\mathcal{D}|$ एस सिलोगोत्ति निउणाए ॥७॥ जो जहा बहुर कालो, वं तहा सेव बानरा!। मा वंजुल पिंडन्भड़ो, दाणरा! पडणं सर ॥८॥" उ-देवसदेवसियं उद्डब्लाइअणेसणादि पडिगाहेना स्यणीए महयामहया संवेगेणालोएति, तस्स पुण गणी अगीयत्थत्तणओ पायन्छितं यच्छरीरमावक्यकमिति पदं ज्ञास्यति योग्यत्वात् घृतघटवदेव, उभयव्यतिरिक्तं तु त्रिविधं, कथमित्याह—'लोइय'नि जे इमे राईसरादि मुखादिप्रक्षाळनभुषिस कुर्वते, लोकोत्तरं च'जे इमे समणगुणमुक्कजोगी जाव उभओ कालं आवासयस्स उबद्घायन्ति,' इत्यागमतो द्रव्यावश्यकं गतं, द्वितीयभेदमधिकृत्याह-' नोआगमतो'इत्यादि । नोआगमतः ज्ञारीरद्रव्यावश्यकं '' परिणि-्यी तीए, पिंडओ घरेंतीए सो नरी सिलेले । जाओ युणोऽवि सीचेव मक्कडो सिरिमितिच्छंतो ॥५॥ नारी रन्ना गहिया, सोऽविय माइंदजालपुरिप्रेहिं। रण्णो पुरओ ण्चंतएस सी वानरी मुक्तो ॥६॥ तं दर्हणं वरहारस्यणपरिमंधियं नियं जुनहं। पत्येह तीएँ भणिओ, वणओ एस एवेत्यधिकृतगाथापूर्व्वद्धिर्थः । अथ भावहीणाहिए उदाहरणं, तथा चाह-'उभये'ति भावहीणे भावहिये य द्यान्तः, कः? इत्यत आह-'बालाउराइमोयणमेसज्जविवज्जओ' एतदुक्तं भवति-"तिचकड्यमेसयाई मा णं पीलेज्ज ऊणये देति, पउणइ ण, तेहि तथा कुप्पायणियं तिण्हं तिसद्घाणं पावाद्र्यसयाणं कोष्ट्रिकिरियादीणं उचलेवणसंमज्जणादि' एवं जहा सुने अणुओगदारेषु तथा वन्नेयव्यंति गाथार्थः ॥८७०॥ "वसंतपुरे अगीयत्थसंविग्गपरिवारो तहाविहो चेव गणी गच्छो य परिवसति, तत्थ य एगो साहू न्बुयमुणिदेहं सिद्धसिलातलगयं मुणेयन्वं । अणुभूयभाववेक्स्वा, वह तहवहिओ घयघहोन्व ॥१॥ " तथा भन्यशरीरद्रन्यावक्यकं अहिएहिं मरति, ग्लान इति गम्यते, एवं बालोऽप्याहारमङ्गीकृत्येति गाथार्थैः ॥ ८६४ ॥ 'चंदगुत्ते'त्यादि, गाथाः पञ्ज ॥ ८६५ –६९ ॥

आलोइज्जइ चेव य, न एत्थ दोसोत्ति, वचह कालो, अन्नया तत्थ संविग्गो साह आगतो, तेण सा दिवसदेवसिया अविही दिहा, चितियं ज्ञानक्रियापरिणामो, मिश्रत्वादिति गाथार्थः ८७२ ॥ तद्पि त्रेधा-'लोइयं' तथा । 'लोइयं' पुन्नण्हे भारहं अनरण्हे राभायणं आवस्सयं अवस्सं करणिजं धुवनिग्गहो विसोही य। अष्झयणछक्कवणो नाओ आराहणा मज्जो ॥८७५॥ दंतो हमं भणह-अहो ! इमो धम्मसद्भिओ!, सुहं पिडिसेविउंदुम्खं आलोइउं, अओ असहत्तणओं सुद्धोंनि, इमं च दद्दुं अन्ने मणांति-एस अगीयत्थो निद्धमो य, अलमेयस्स बसवनित्तेण, सो तेहिं तओ निद्धाडिओ" आह च-'लोडन्तरे'इत्यादि। स इत्यगीतार्थः, शेषं स्पष्टम् ८७१ ॥ द्रज्याबरुयकं गतम्, भादावरुयकमिष द्वेथा-आगमतो नोआगमतश्र, तत्र पूर्विध स्पष्टम् ॥ द्वारं ॥ नोआगमतो एवं तुमं पसंसंतो एए साहुणो भिगसंठाणिए सन्वे झामित्ता परिचयसि, जाहे य सो गणी ण ठाइ ताहे तेण साहुणो भणिया-भो थि। च-'अहोऽणेण इमेण विणासिङ्गान्त, ततो तेण कहाणयं कहियं-"गिरिनगरे कोडीसरो नाम वाणियओ महल्लमोछरयणाणं घरं भरि-नगरं दड्डे, ततो राइणा हक्कारिऊण सन्वरसहरणो कओ निद्धाडिओ य सविसयाउत्ति ॥ अन्नोऽवि महुराए एवं चेव करेड,सो राइणा सुओ, सन्वस्सहरणो चेव काउं विसन्जिओ, भणिओ य-अडविंमि किं न पलीविंसि?, एवं भी । जहा तेण विणएण अवसेसा गेहा दड्डा समणेण सावएण य अवस्सकायव्ययं हवड् जम्हा। अंतो अहो निसिस्स उ तम्हा आबस्सयं नाम ॥८७६॥ ऊण पलीवेइ, तं च लोगो पसंसइ-वइसाणरं तिप्पे हितित्ति, एवं वरिसाणि वर्चति, अन्नया तेण तं तहा पलीवियं वायवसेण य सन्बं तस्साभित्रत्याहं सुपसत्याहं जहत्यनिययाहं। अन्नासोहाइनिभित्तं आह पज्जायनामाहं॥८७४॥ 'कुप्पावणियं' इज्याञ्जल्यादि, लोकोत्तरं शास्त्रे मशस्तं, तेनैव चायमधिकार इति गाथार्थः ॥ ८७३॥

। वश्यमात्मानं करोतीति, यथाऽन्तं करोतीत्यन्तकः, गुणशून्यं वा आत्मानमायासयति गुणैरिति, गुणसान्निध्यमात्मनः करोती-तरसे रेगादिना पर्यायत आह गाथाः पञ्च, अत्र च 'आचरसयं 'ति अवर्यंकरणादावर्यकं, किञ्च तत् ?, चक्रवालसा-त्यर्थः, गुणैवां आवासकम्–अनुरद्धकं वस्त्रधूपादिवादिति, गुणैवांऽऽत्मानमाच्छाद्यतीति 'वस आच्छाद्ने' इतिकृत्वा ॥८७४–७८॥ आवश्यकं, आपाश्रयो वेदं गुणानां, आडो मयदिाभिविधित्रचनत्वादापाश्रयं, ततश्र प्राक्तिरशैल्या लिझ्ल्यरत्ययादावासयंति, गुणानां आणमओं भावसुयं जुत्तं नोआगमे कहं होह १। जह नागमो न सुत्ं, जह खुत्तमणागमो किह णु १॥८८३॥ माचायैनुष्ठानं, 'ध्रवनिग्रहः' अनादिकालीनकम्मीपनयनं, एवं च पदानि नव दश वेति, यतश्राहोरात्रान्तः श्रमणादिना कर्नन्यमत नोआगमओ भावे होइय होउत्तरं पुरारभिहियं। सम्मत्तपरिग्गहियं सम्मसुषं मिच्छमियरंति ॥८८२॥ उवओगो जम्मते तं तं जरु बाऽऽगमोऽवसेसं त्। नोआगमोति एवं किमणुबउत्तिम दन्वसुयं !।।८८४॥ आ वस्सं वा जीवं करेड् जं नाण-दंसणगुणाणं । संनिष्झभावणच्छायणेहिं वा वासयं गुणओ ॥८७८॥ आगमओ दब्बसुयं बत्ता सुत्तोवओगनिरवेक्को। नोआगमओ जाणयभव्बस्परीराइरित्तिमिदं ॥८८०॥ पत्ताइगयं सुतं सुतं च जमंडजाइ पंचिब्हं। आगमओ भावसुयं सुओवडतो तओऽणण्णो ॥८८१॥ एवं चिय सेसाई विडसा सुयलक्खणाणुसारेण । कमसो वत्तव्वाइं तहा सुयक्खंधनामाइ ॥८७९॥ जदवस्सं कायव्वं तेणावस्तयमिदं गुणाणं वा । आवास्तयमाहारो आ मळायाभिविहिवाई ॥८७०॥ तदेवं मेदतत्वपयांयेरावश्यकमुक्तं, श्रुतस्कन्धपद्योरप्यतिदेशनं तावदाह-

1136011 आगमसुओवओगो सुद्धो चिय न चरणाइसंमिस्सो। मीसेऽवि वा विवक्षा सुयस्स चरणाइभिन्नस्स ॥८८६॥ अविसुद्धन्यमएण ब जङ् लद्धिसुयमणुबउत्होऽवि । भावसुयं चिय पढओं, किमणुबङत्तरस दन्बसुयं १॥८८५॥ चरणाइसमेयिक्म ड डवओगो जो सुए तओ समए। नोआगमोति भणणइ नोसहो मीसभाविम ॥८८७॥ सन्बिसेहे दोसो सन्बसुयमणागमो पसक्रेजा। होजा बाऽणागमओ सुयबज्जमणागमसुयं तु ॥८८८॥ हैसिनिसेहे सघले नोआगमओ सुपं न पावेजा। भिन्निपि व तं देसो चरणाईणं पसज्जेजा। 1८८९॥

होज्ञ व नोआगमओ सुओवउत्तोऽवि जं स देसिमि। उवजुजाइ न उ सब्वे तेणायं मीसभाविमा ॥८९०॥ सचमयं देसाईसु तहवऽत्थवसेण सद्विणिओगो । अभियत्था य निवाया जुज्जइ तो मीसभावेऽवि ॥८९२॥ आह नणु मीसभावे नाभिहिओ अभिहिओ य नोसहो। देसे तदन्नभावे दन्वे किरियाएँ भावे य ॥८९१॥

'एवं चिये'त्यादि स्पष्टार्था, नवरं 'सुयाणुसारेणं' अनुयोगद्यारानुसारेणेति गाथार्थः ॥८७९॥ अथ प्रपञ्चतः श्रुतपद्भुच्यते—तचतुर्था-अन्ने नोआगमओ सामित्ताणासियं सुयं बॅति। जइ न सुयमणुवओणे नणु सुयरमणासियं निथ् ॥८९६॥ अह नागमोत्ति सहो नोआगमया य तदहियत्तणओ। आगमओ दन्वसुयं किह सहो नागमो जङ् गोशा८९५॥ सुय-सुत्त-गंथ-सिद्रंत-सासणे आण-वयण उवएसो। पण्णवण आगमोऽवि य एगडा पज्जया सुते ॥८९७॥ नोआगमओ कोई सहसहायमुवओगमिच्छंति। नणु मुतरमागमतं हि दब्वभावागमे जुतं॥८९॥। अविसेसियसंभिस्सोवओगदेसुति वा सुयं काउं। नोआगमभावसुए नोसहो होज्ञ देसेऽवि ॥८९३॥

मझलबत्, नामस्थापने प्राप्वत्, द्रव्यञ्जतमागमनोआगमभेदाद्, आद्यं प्रतिपाद्यन् गाथापूर्वार्द्धमाह, द्वितीयं च पश्चार्य, प्रतीताथा ८८० ॥ |८ | श्वतस्य नि-| किं तदिद्मित्याह-पुस्तकपत्रकादिन्यस्तम् । "अहवा सुने पंचविहे पत्रते—अण्डए बोंडए वालए वागते किष्टिसे" इति, आहच- | ८ | क्षेपाः पर्या-भावश्चतमिति गाथार्थः ॥८८२-८३॥ स्वात् पठतः, 'उवओग' इत्यादि । 'उपयोगो' द्तावधानता 'जंमत्ते' नि योवति २ 🖟 यदि तछ्छिध्यस्त्रं श्रुतं सन्नोआगमरूवं अणुबउत्तेऽवि वक्तिरि पठिति सिति 'भावसुनं चिय'ित भावश्रुतमेव वनीत इति, उच्यते, ननु तत्तद् यदि चागमी भवतामभिष्रतः, अवसेसं तु उपयोगाविषयीकृतं श्रुतं नीआगमत इति, ततश्र सर्वप्रतिषेधात् 'नीआगमतो भाव-थ्यतं योज्यते इति चेद् उच्यते, एवमनया कल्पनया किं-कस्मात् अनुपयुक्ते पठति-वक्तारि 'द्व्यसुयं' अधस्तादुक्तं येनोच्यते 'नो अ-थार्थः ॥८८४॥ अथैतत्परिजिहीर्षोः सरेमीतमाह चोदक एव-'अची' त्यादि । यदि 'अविद्युद्धनयमतेन' द्रव्यास्तिकनयमतेन णुप्पेहाए'ति, एतदुक्तं भवति-अनुपयोगन्वेन तस्थापि नोआगमन्वाद्, अनुपयोगन्वेन तत्रापि लिध्यसद्भावादिन्यभिप्राय इति गा-नोआगमतस्तु कथं भवति १, न कथिश्विरिरोधात् जीवाचैतन्यवत्, तथा कोऽधं नोआगमो नाम १-'जिति' इत्यादि, यदि नोआगमो-न आगमः ततो 'न सुत्तं'ति न भाषश्चतम्, अथ शुरं कथं नोआगमो, जीवाचैतन्यवदिति, तस्मादधुक्तमेतत् द्वितीयं इत्याह-'श्रुतोपयुक्तो' वक्ता, ततोऽनन्यत्वात् ॥ दुम्प् ॥ ८८१ 'भावे' भावविषयं नोआगमतो भावश्चतं, किमत आह-लोइयं भारतादि, 'सुनं चे' त्यादि । तत् ह्रन्यश्चतं न्यतिरिक्तमिति प्रक्रमः । द्वारं । भाषश्चतं द्वेधा-आगमनोआगमभेदादेव, तत्रागमतो भाषश्चतं, कः इह हि आगमतो भावावश्यकश्चतं 'युक्तं' घटमानकम्, अविरुद्धत्वात् जनन्यवन्ध्यावत्, (किन्तु न), युक्तमित्याह-'नो आगमे' | लोकोत्तरं चाचारादि श्रायीपश्रामिकविशेषात्, तच प्रागेवीर्तं, तच सम्यक्त्वादिपरिप्रहात् तथोच्यते। अत्राह-'आगमतो' इत्यादि ।

तदेवावत्ते, तथाहि-यवेवं ततः पठतो किमणुवउत्तरस दन्वसुयं १, एतदुक्तं भवति- तद्पि भावश्चतमेवास्तु, लन्धिसद्भावात्, इ-ते चोद्यार्थः, उच्यते-नैतचोद्यं, सिद्धान्तानभिप्रायात् , तथाहि-सर्वमतिषेघवचन एव नोशब्द हदं स्यात्, न मिश्रवचन इति, आह च-भिग्नायः, अनागमम्य ना श्रुतत्वीभवनमिति, आह च-'होज्जा वा' भवेद्वा, कः किमित्यत आह-'अनागमसुयं तु' अनागमी-मत्याः दिचतुष्टयलक्षणः, उत्त्वस्य छप्तत्तात्, श्रुतमेव नान्यः, किविशिष्टो य इत्याह-'सुत्तवज्ञ' नित श्रुतवज्जेः, कि कारणमित्याह-'अनाणमतो' अनाणमाद्रेतोः, क्षमात्रमणटीकाऽपीयं । 'सब्बिणि'गाहा। निषेधवचनत्वे पुननोंशब्द्स्य सर्वनिषेघो देशनिषेदो वा ग-अपराधः स्यात्, यत एवं सर्वे श्रुतमनागमः प्रसच्येत, आगमो न भवतीति नोआगमः, तत्माप्तेः श्रुतस्य मत्यादिचतुष्टयीभवनमित्य-आगमसुओवओगो' इत्यादि । आगच्छतीत्यागमः श्र्यत इति श्रुतं, आगमश्रासौ श्रुतं च आगमश्रुतं, तद्विषय उपयोगः इच्यते तदा' आगमतस्तावत् भावश्चतमभिधीयत इति शेषः, ज्ञानदर्शनचारित्रभिस्सेऽवि 'वे'त्यथवा मिश्रेऽच्युपयोगे चरणादि-भिन्नस्य श्रुतस्य विवक्षा क्रियते, तत्रश्रागमतस्तावदेवं भावश्रुतं भवतीति गाथार्थः ॥८८५–६॥ नोआगमतः पुनः कथं भवतीत्याह-'चर-गाई' त्यादि । यः पुनः अते उपयोगः, किंतिशिष्टे अते १ इत्याह—'चरणादिसमेते' चरणदर्शनाभ्यामनुविद्धे, स किमित्यत आह— ततोऽसौ 'समये' सिद्धान्ते नोआगम 'इति' एवं भण्यते, नोआगमतो भाषश्चतं भण्यत इति भावना, किं कारणमित्याह-यताः नोशब्दोड-ागमश्रुतोपयोगः, 'शुद्ध एव' केवल एव, किग्नुक्तं भवति इत्याह-'न चरणादिसान्मिश्रो' न चारित्रदर्शनाभ्यां संबिलितः यदा यं मिश्रमावे, मिश्रवचनो वर्नत इति, एवं चैतद्, अन्यथाऽयं सर्वनिषेषवचनो वा त्वयेष्यते देशनिषेषवचनो वेति द्वयी गतिः, किंचा-तः १, तत्र प्रथमविकल्पे प्रसङ्गमापादयनाह—'सञ्च' इत्यादि । 'सर्वनिषेधे' सर्वप्रतिपेधवचने नोशब्देऽभ्युपगते भवतो 'दोषः'

1263

विशेषाव् 🌣 म्यते, तत्र सर्वनिषेधे तावन्नोआगमतो भावश्वतमिति सर्वश्वतस्यानागमत्वप्रसङ्गः स्यात्, अश्वतस्य वा मत्यादेः श्वतत्वप्रसङ्ग इति गा- 🖟 श्वितस्य नि-थार्थः ॥८८७–८८॥ अथ बूपे-न बूमों नोशब्दस्य सर्वमतिषेघवचनत्वं येन 'सब्बसुयमणागमो पसज्जड' किंतु देशे, अत आह् ॥ देस 'इत्यादि । इह नोशब्दे देशनिपेधे देशोऽखागमो न भवतीति वाचके सति भवतः सकलं अतं 'नोआगमनो' नोआगमस्वरूपेण इत्युच्यते, कहं १, 'होज्ज व णोआगमतो सुओवउत्तोवि' ति, एतस्याक्षरघटना-श्रुतीपयुक्तोऽपि सन् भवेन्नोआगमतो भावश्रतं, उप-मकारेण, एदप्यसम्मावनीयं, सम्माच्यते वा भिन्नदेशं थात्वंजनकपिसवर्णकवत्, अन्यथा संकरेकत्वादिदोषप्रसङ्गात्, तस्मात् पारिशे-त्यादि चा इत्यथवा एवं सित अपि सम्भावनार्थः, ततश्रायमर्थः-चरणादीनां भिन्नं सत् निःकृष्टं सत्तत्-श्रुतं देशः प्रसज्येत अनेनैव ष्यान्मिश्रवचनेऽस्मिन्नोआगमती भावश्रुतमिति भावः । 'होज्ज' इत्यादि । 'वा' इत्यथवा अपर्यापि भङ्गया अयं नोशब्दो मिश्रवचन गितुयाद्, एकदेशे अनागमत्वात्, इप्यते च सर्वत्र नोश्रागमतया सर्वे श्रुतं, ज्ञानदर्शनचारित्रपयिषानुविद्धत्वात्। 'भिननंषि वे-'

णिहितो भवति, 'न उ सब्वे' एकसमय इत्थमुपयोगाभावात्, येन कारणेनैवं तेनायमनयाऽपि भङ्ग्या मिश्रभावे भवति, क्वचिदुपयोगातु-

गोगतद्वतोरमेदात् , कथमित्यत आह—'यत्' यस्मात् 'असौ' उपयोगवान् 'देशे डपयुज्यते' ज्ञानदर्शनचारित्रकलापैकभागश्रुतैकदेशे प्र-

पयोगप्रयुत्रेः पूर्वेत्र तु मिश्र उक्त आसीद् भवेत् नो आगमतो भावश्चतं चरणादिसमेते इह तु इत्येवमतो महान् विशेष इति गाथार्थः ॥८८९– |

९०॥ 'आहे-' त्यादि । ननु मिश्रभावे नोशब्दो न क्वचिद्मिहितः, अभिहितश्र देशादौ, तथाहि—विवक्षया नोशब्दो देशवचन उक्तो द्रब्ये

अथ पुनदेशे घटस्तत एकघटे घटबहुत्वमसङ्गः, एवं पटादिष्वपीति व्यवहाराभावः, तथा तद्न्यभावे नोघटः पटादिस्तत्संव्यवहार-

घटादौ, यथा-देशे नो घटः, यो घटः स देशे नोघटो, नतु सर्वत्र, अघटप्रसङ्गात् , तत्प्रसंगे च घटाभाषप्रसङ्गात् , सर्वत्रेवािमति शून्यताषाितः।

विशेषाव० कि ज्यपदेशज्ञानदर्शनात्, द्रज्ये नीशब्दः घटैकदेशवचनादिरेव विवक्षयोक्तत्वात्, क्रियायां नो पचति नो पक्तब्यमस्ति, तथा भावे च कि अत्यस्य नि-कोट्याचार्य कि नो शय्यते नो स्थीयते इति गाधार्थः ॥८९१॥ उत्तरमे मिन्न मिन्नातः । पीति माथार्थः ॥८९२॥ अस्तु बाऽयं भवदनुरोधेन देशादिनियत एव तथापि देशवचन एव ति भिषिष्यतीति, आह च-'अचिसे- 👭 रैक्यं, नोषयोगमात्रं, अत्रोच्यते, ननु सुतरामेवागमती भावश्चतत्वं, द्रव्यभावागमसंयोगे 'युक्तं' घटते, कुतस्तत्रानागमतो १, न हि तत्रोपलसंनिषातो भवतीत्यभिप्रायः, इदं चुक्रटिषिषोः परस्य मतमाग्रङ्गते-'अहे'त्यादि । अथ चैच्छब्दो-ध्वनिवेण आगम इति-प्यथंबशेन शब्द्विनियोगः क्रियते, अपिच-अमितार्थाश्च निपाताः, घोत्येनार्थन्वाद्, यत एव ततो छुज्यते अयं मिश्रमावेऽ-सिये' त्यादि । अविशेषितत्वेन समिमश्रीपयोगः तस्य ॐतमेकदेश इतिकृत्वा, किमत आह-नोआगमतो भावश्रते साध्ये देशव-चनोऽपि नोशब्दः स्यात् , घटग्रीवाख्यैकदेशे नोघटाभिधानवद् , यथाहि-सामान्यैकघटस्यैको देशो नोघट इत्युच्यते, एवं ज्ञानादित्र-केचन नीआंगमतो भावश्रुत्तमिच्छन्ति 'उपयोगं' प्रणिधानं, किंविशिष्टमित्याह—'शब्दसहायं' शब्दानुविद्धमित्यर्थः, शब्दोपयोगयो-याद्यपयोगाच्छतोपयोगोऽपीति, नोआगमतो भाषश्चतमिदम्, एकदेशबचनत्वादिति गाथार्थः ॥८९३॥ अत्र च-'नो' इत्यादि । ग्रतियन्नमिति शेषुस्तरमात् 'णण्वि'रयादि स्थितम् ॥८९४–९५॥ 'अण्णे'इत्यादि । अन्ये सरयो व्याचक्षते–आगमतो भावश्चते स्यामित्याश्रितमुपयोगं, तथा नोआगमत इत्यत्र तुश्चद्लोपो द्रष्टच्यः, ततश्र नोआगमतः पुनः स्यामित्यानाश्रितमन्य इत्याद्यनुवर्तने, क्रत्वा, ततश्र 'तद्धिकत्वात्' शब्दाधिकत्वादुपयोगस्य नोआगमतापितः-नोआगमतैव, उपयोगमात्रस्य शब्दसाहाय्यात्, यदि नोआगमतो भावश्रुतमित्यर्थः, उच्यते, यद्यसाबुपयोगसहायः शब्द आगमो न तत आगमतो इब्यश्चतं कथं त्वयाऽप्यस्तात्

उच्यते, सम्बद्धमप्यतुपयोगेण 'सुयं'ति न भावश्वतम्, अधीयानस्यातुपयुक्तत्वात्, नणु सुत्रामनाश्चितं स्वामिनि नास्ति नोआगमतो ||४)|स्कन्धनिक्षे-भाषश्चतं, यदि सम्बद्धमपि द्रव्यश्चतं प्रतिषन्नमसम्बद्धं तु कस्मात् प्रतिषद्यते १ क्व वा तदित्थंभूतमिति, तस्मादेतद्पि परि-ध्यमाह—'सिचित्तो'इत्यादि । स चायं यथासंख्यं द्विपदादिरसंख्येयात्मप्रदेशमात्रः नरहयस्कन्यादिः, द्विप्रदेशादिः प्रतीतः, 'सेणाति-खंधे'त्यादि, प्रगद्धे स्पष्टम् ॥ द्वारम् ॥ नोआगमतस्तु त्रिविध इत्याह-'नोआगमओ'इत्यादि, उत्तराधैस्पष्टं, व्यतिरिक्तत्रैवि-स्कन्धः-कृत्स्नोऽकृत्स्नोऽनेकद्रव्यश्च, तत्र कृत्स्नः स एव द्विपदादिरक्षतः, अकृत्स्नः स एव द्विप्रदेशादिरवयवत्वात्, तिपदेसियाज फल्जियति गाथार्थः ॥ ८९६ ॥ तत्त्वं तु सत्रयतीति सुत्रं, पर्यायशब्दानाह-'सुये'त्यादि स्पष्टा ॥८९७॥ द्वारं॥ स्कन्योऽपि मङ्गल-देसो य'ति, सेणाए अभिगमे खन्धे सेणाए मन्झिमे खन्धे' इत्येवमादीति गाथार्थः ॥८९८-९९॥ 'अहबेरेत्यादि । अथवा त्रिविधः आगमभावक्लंघो लंघपयत्थोवओगपरिणामो। नोआगमको भाविम नाण-किरिया-गुणसमूहो ॥९०१॥ अहवा कांसिणोऽकांसिणो अणेगद्दवो स एव विण्णेओ । देसाऽवचिओवाचिओ अणेगदद्वो विसेसोऽयं॥९००॥ सामाइयाइयाणं छण्हऽदझयणाण सो समावेसो। नोआगमोति भण्णइ नोसदो मीसभाविम ॥९०२॥ खंधपएऽणुबउत्तो वत्ताऽऽगमओ स दृब्बखंधो उ। नोआगमओ जाणयभव्बसरीराइरित्तोऽयं ॥८९८॥ गण-काए य निकाए खंधे बग्गे तहेब रासी य। युंजे पिंडे नियरे संघाए आउछ समृहे ॥९०३॥ सिमितो अचितो भीसो य समासओ जहासंखं। दुपयाइ दुपएसाइओ य सेणाइदेसाई ॥८९९॥ मचतुया, द्रन्यत् आह—

1132511 दुपदेसिओ अकासिणखंघो' इत्येवमादि, तथा 'अषोगद्ब्बो'िन स चानेकद्व्यः सामान्येन जीवच्छरीरिषण्डः देशे नखादावपचितो-हीनो | जीवतया, तथोपश्चितश्च, युक्तश्रायमस्यान्यतो विशेष इति॥९००॥ भावस्कन्थमाह-'आग्नमे'त्यादि पुन्वद्भं कंठं॥ द्वारं॥ नोआगमतो ज्ञानक्रियासमूहः॥९०१॥ कथमित्याह—'सामाइ'इत्यादि । 'सो'नि णोआगमतो भावस्कन्यः, शेषं स्पष्टम् ॥९०२॥ 'गणे'त्याद्येकार्थि-कानि स्पष्टानि ॥ उक्तः स्कन्धोऽपि, साम्प्रतं न्यस्तस्य सतोऽस्यावश्यकादिपद्जयस्येकवाक्यता क्रियते, षणाां श्रुतविशेषाणां समुदायः सावज्ञजोगविरई उक्कित्तण गुणवओ य पडिव्ती। खिलयस्स निंदणा वणितिभिच्छ गुणधारणा चेव ॥९०५॥ कि पुणे'त्यादि । कि पुनः कारणमिदमावश्यकमध्ययनषद्कमिति १, आह-येन षद्भिरथिषिकारैनियुक्तं सामायिकादीनां, तृतीये गुणवतः प्रतिपत्तिः कृतिकमोदिलक्षणा, श्रुतशीलस्वलननिन्दना चतुथं, पश्चमे चारित्रात्मनो वणचिकित्सा, षष्टे तु वतातिचा-न चामी अर्थाधिकाराः-'साबज्जे'त्यादि॥ सामायिकाध्ययने सकलसावद्ययोगविरतिरथपिकारः, द्वितीये त्वहंतां गुणोत्कीतेना, अहवा तन्मेयचिय सेसा जं दंसणाइयं तिविहं। न गुणो य नाणदंसणचरणन्महिओ जभो अतिथ ॥९०९॥ कि पुण छक्कज्झयणं १ जेण छलत्थाहिगार्विणिउत् । सामाइयाइयाणं ते य इमे छ जाहासंखं ॥९०४॥ आवस्सयस्स एसो पिंडस्थो बिषणओं समासेणं । एतो एक्तेक्कं पुण अञ्झयणं बण्णियस्मामि ॥९०७॥ तत्यऽउझयणं सामाइयंति समभावलक्षणं पहमं। जं सब्वगुणाहारो बोमं पिव सब्बद्बाणं॥९०८॥ दारक्कमाणयाणं वीसुं बीसुमिहमोहनिष्फन्ने ।अज्झयणाणं नासं वक्षामो लाघवनिमित्तं ॥९०६॥ स्कन्ध उच्यते, आवश्यकं च तद् श्रुतस्कन्धश्वेत्यावश्यकश्चतस्कन्ध इति, शास्त्राभिधानमेतदिति गाथार्थः ॥८०३॥ आह—

यादिवेधितत्वात् ,तत्रैतत् स्याद्-एकद्वारं नग रं भविष्यतीत्याह-कृतैकद्वारमपि दुःखसञ्चारं भवति, संप्रभिन्नमद्जलकरीन्द्रोष्ट्राथ्वर-ा १०८॥ 'अहचे'त्यादि । अथवे'ति प्राथम्यकारणान्तरीपद्र्माशं, 'तद्भेदा एव' सामायिकविशेषा एव । द्वाराणि, नचैतत् परिकल्पनमनर्थकं, द्यान्तसिद्धत्वाद्, यथा हि रंपु-'अक्तये'त्यादि ॥ अकृतद्वारमनगरं भवति, सन्ततप्राकारवल-बतुर्थं मूलद्वारं 'तरस फलयोगमङ्गलसमुदायत्थे'ति, इति गाथार्थः ॥९०७॥ पञ्चममाह-'तत्थे'त्यादि, स्पष्टा, नवरं पाथम्यमस्य ठ्राषाः' अध्ययनविशेषाः, यस्मात् तत्सामायिकं दशैनादि त्रिविधं 'सामाइयंपि तिविहं सम्मत्त सुयं तहा चरिनं च' नि वचनात् न तस्य च सामायिकाध्ययनस्य-'अणुओना'इत्यादि। अनुयोगः कः १ इत्यत आह-तद्यंः-अध्ययनार्थस्तत्प्रवेशस्थानानि तु त्येकं २ इह-गास्ने ओघनिष्यन्ने निसेपे, शेषं स्पष्टम् । ॥९०६॥ उपसंहरन्नाह-'आवस्सयस्से'त्यादि । तद्व्यावर्णनाचीक रेतरोपचितकमेविश्ररणार्थमनश्नादिगुणघारणमिति गाथार्थः ॥९०४-५॥ आह-उक्तमावश्यकश्चतस्कन्घाऽध्ययनानीत्यतोऽध्ययननि-ग्पोऽपीहैंच कतेच्योऽबसरमाप्तत्वात् श्रुतानन्तरं स्कन्धवद्, उच्यते-'दारक्कमेत्यादि । द्वाराणि-उपक्रमादीनि तेषां कमस्तेनागतानां ताणीमाणि उवक्कमनिक्खेवाणुगमनयसनामाइं। छत्तिदुदुविगप्पाइं पभेघओऽणेगभेयाइं ॥९१३॥ अणुओगहाराइं महापुरस्सेव तस्स चत्तारि । अणुओगोित्त तदत्थो दाराइं तस्स उ मुहाइं ॥९१०॥ सामाइयमहपुरमवि अक्यहारं तहेगदारं वा । दुरहिगमं चउदारं सपडिहारं सुहाहिगमं ॥९१२॥ अकयहारमनगरं कएगदारंपि दुक्खसंचारं। चडमूलहारं पुण सपिडिहारं सुहाहिगमं ॥९११॥ ान्यो गुणएतद्विरहेणास्तीत्यतस्त्वायारत्वाचेदमाद्यमिति गाथार्थः ॥ ९०९॥

||X\\ जीवगुणोऽजीवगुणो १ किं नाणं दंसणं चरित्तं वा १। पद्मक्खं अणुमाणं ओवम्ममहागमो वाऽवि १॥९२१॥ 🍴 गुरुभावोवक्कमणं का परिवाडी कइत्थमउझ्यणं १। भाविम किम्म वहह १ किमिदं दब्वं गुणो कम्मं १॥ भणुणो बा-सत्रस्य गमोऽणुगमः, अनुरूपार्थगमनं वाऽनुगमनः, स्त्राथांनुगमः-सत्राथांनुसरणमित्यर्थः, 'णीज् प्रापणे' वक्तैव सत्रार्थ- | कोपसंहारमाह—'सामाइचे'त्यादि, स्पष्टा, ॥९१०–१२॥ 'ताणी'त्यादि प्वाद्धै । द्वारम् । 'छती'त्याद्यत्तराद्धे । द्वारम् । अथैतेषां निकन्ते, तत्र उप सामीप्ये 'ऋषु पादविक्षेपे' उपक्रमणमुपक्रमो–दूरस्थस्य सतो वस्तुनस्तैस्तैः प्रकारैः समीपापादनमित्यर्थः, निक्षेपणं । निक्षेपः 'क्षिष ग्रेरणे' इति निश्चितः क्षेषो निक्षेपः, मौचनं रचनं न्यास इतियावत्, अनुगम्यतेऽनेनेत्यादिनाऽनुगमनं वा अनुगमः, | दातिह्वीजनादिसङ्कुलत्वात् कायतिपाति च स्यात्, चतुभूलद्वारं पुनः समतिद्वारं सुखनिष्काशप्रवेशं स्यात्, दृष्टत्वात् ॥ दाष्टान्ति-अणुगम्मइ तेण तर्हि तओरणुगमणमेव वारणुगमो । अणुणोरणुरूवओ वा जं सुत्तत्थाणमणुसरणं ॥९१६॥ निक्षिपर तेण नहि तओ व निक्खेवणं व निक्खेवो। नियओ व निच्छिओ वा खेवो नासोति जं भिणयं॥ दारक्कमोऽयमेव उ निक्खिप्पड् जेण नास्मीबत्थं ।अणुगम्मइ नाणत्थं नाणुगमो नयमयिव्हणो ॥९१८॥ सत्थरसोबक्कमणं उबक्कमो तेण तिम व तओ वा। सत्थसमीबीकरणं आणयणं नासदेसिम ॥९१४॥ स नयइ तेण तर्हि वा तओऽहवा वर्धुणो व जं नयणं। बहुहा पजायाणं संभवओ सो नओ नाम ॥९१७॥ संबन्धोवककमओ समीवमाणीय नत्थनिक्षेवं। सत्थं तओऽणुगम्मइ नएहि नाणाविहाणेहि ॥९१९॥ प्रापणच्यापारोपयोगात् नयतीति नयः ॥९१३॥ अत उच्यते—

भवतीति गाथार्थः ॥९१८॥ यतथ-'संबंधे'त्यादि ॥ सम्बन्धरूप उपक्रमः सम्बन्धोपक्रमः तस्मात्समीपमानीय शास्रं प्रथमं ततः ॥﴿ सत्थरसे त्यादि, 'निक्षिपई'त्यादि, 'अन्वि'त्यादि, 'स णयती'त्यादि सुप्रसिद्धमिति। द्वारम् ॥ अमीषामित्थं ऋमाभिष्याने ॥ युनन्यैस्तिनिक्षेपं युनरनुगम्यते नानाविधनियैः, अतोऽयमेव कमोऽत एतावन्तमालोक्याह-'तरस फल्जोगमंगले'त्यादि ॥९१९॥ वाच्यं, कव वा भावे वसीते १, किंचेदं द्रव्यादीनां, जीवगुणत्वे च सति कतमो ज्ञानादेः १, ज्ञानत्वे सति कतमत् मत्यक्षादेः, आगम-कि दिहिबाइयं कालियं व कि वा सुयत्थपरिमाणं १। ससमय-परसमयोभयसिद्नाण व को वनो १॥९२३॥ किं मयोजनमित्यत आह-'दारे'त्यादि ॥ नातुपक्रान्तं निक्षित्यते अमुष्टिस्थमोक्षणवत्, न चान्यस्तमनुगम्यते, नाननुगतं नयावसरं त्वेऽपि च सति लौकिको लोकोत्तरी वा १, लौकिकत्वेऽपि सत्रमर्थ उभयं१, सर्वथा प्रतिपेधः, लोकोत्तरत्वे सत्राथोंभयस्वरूपः, तत्रापि 'अप्पयओं'ित कस्य कः आत्मागमः अनन्तरागमः परम्परागमो वेति, तथा किमिदं दृष्टिवादादिकमुत कालिकं १, कालिकत्वेऽस्य बुभ्रत्मुना विनेयेन गुरीभविषकमः करीन्यः, कया पुनरयं भङ्ग्या सुप्रसन्नः स्यात् १, तथा 'का परिपाटी'कयाऽऽनुष्न्यंदं कतिथमिति लोइयलोउत्तिरिओ १ किं सुयमत्योऽह्बोभयं होजा १। अप्पणओऽणंतरओ परंपरं बाऽऽगमो कस्स १॥९२२॥ साम्प्रतमत्त्रयहार्थमुपक्रमसङ्घेषाधिकारोषप्रदर्शनमिदं गाथापञ्चकमाह-'गुरुभाचोचक्कमण' मित्यादि, इह सामायिकाध्ययनार्थ फिं सत्रार्थप्रमाणं १, स्वसमयोऽस्य वाच्यः, तत्त्वेऽपि कोऽस्य समयैकदेशः समुदायार्थत्वेनाधिकियते, एवमादिभी रूपैरध्ययनीपक्रमणं को व समएगदेसो समुदायत्थाहियार इह नियओ। अज्झयणोवक्कमणं कायज्वभिहेवमाईहि ॥९२४॥

काय, ज्याख्यानाङ्गत्वात् गुरुभावापक्रमवत्॥९२०–२८॥ तथा च—

आनुपूर्वांच 138011 खेत्तमरूवं निर्चं न तस्स परिकम्मणा न य विणासो । आहेयगयबसेण उ करणविणासोवयारोऽत्थ ॥९२७॥ नामाई छन्सेओ उवक्कमो दन्वओ सिचिताई। तिविहो य पुणो दुविहो परिकम्मे बत्थुनासे य ॥९२५॥ परिकम्मं किरियाए बत्यूणं मुणविसेसपरिणामो । तदभावे य विणासो दञ्बाईणं जहाजोगं ॥९२६॥ नावाएँ उवक्कमणं हल-कुलियाईहिं वावि खेत्तरस । संमज्जभूमिकम्मे पंथनलागाइयाणं च ॥९२८॥ जं वत्तणाइरूची कालो दञ्चाण चैय पजाओं। तो तक्षरणविणासे कीरइ कालोबयारोऽत्थ ॥९२९॥ कोत्याचार्य 1156011

सीसो गुरुणो भावं जमुवक्कमए सुहं पसत्थमणो। सहियत्यं स पसत्यो इह भावोवक्कमोऽहिगओ ॥९३२॥ जं परहिचयाक्चयावधारणमुबङ्गमो स भावस्स । तस्साम्जभस्स मरुइणिगणियामबादओऽभिहिया ॥९३१॥ छायाएँ नालियाए व परिकम्मं से जहत्थिविन्नाणं। रिक्तबाईचारेहि व तस्स विणासो विवज्जासो ॥९३०॥ को बक्खाणावसरे गुरुचितोबक्कमाहिगारोऽयं १। भण्णइ बक्खाणंगं गुरुचितोबक्कमो पहमं ॥९३३॥

निवपुच्छिएण गुरुणा भणिओ गंगा कओमुही वहड् १। संपाइयवं सीसो जह तह सघ्वत्थ कायव्वं ॥९३७॥

जुत्ं गुरुमयगहणं को सेसोबक्षमोबओगोऽत्थ ?। गुरुचित्तपसायत्थं तेऽवि जहाजोगमाओजा ॥९३८॥

आगारिंगियकुसलं जड़ सेयं बायसं बए बुजा। तहवि य सि नवि कूडे बिरह्मिय म कारणं पुच्छे ॥९३६॥

जो जेण पगारेणं तुस्सइ करणविणयाणुबनीहिं। आराहणाऍ मग्गो सो बिय अन्वाहओ तस्स ॥९३५॥

गुरुचितायताई वक्लाणंगाई जेण सब्बाई। तो जेण सुप्पसंत्रं होइ तयं तं तहा कर्जं ॥९३४॥

गरदशा णामादी'त्यादि । इह प्रथम उपक्रमाख्यो द्वारविशेषो द्वया-शास्त्रीय इतम्अ, तत्रेतरः षोढा-नामस्थापनाद्रव्यक्षेत्रकालभाषभेदात्, जुपपच्यसिद्धः; वर्णस्य नामकमीविषाकित्वेन स्वयमपि भवनस्वभावत्वात्, विश्रमविरुासादीनां तु युनोऽवस्थायां दशनात्, अत उक्त-'प-द्रज्योपक्रममित्याचक्षते, तन्न, भावत्वादस्य, स्याद्षि च आत्मद्रज्यसंस्कारविव्ह्यायामिति, एवं शुकसारिकादाविष भावनीयं, चतुष्पदेषु हस्त्यादिषु, अपदेषु चाम्रतक्केतक्यादिषु ब्रक्षायुर्वेदात्, तत्रैतत्स्यात्—तरीबधिक्याद्यपक्रमणं युक्तं, कालान्तरे स्वयं भावि-आंचेत्द्र्योपक्रमः मिश्रद्र्योपक्रमश्र, तत्र सचित्र्योपक्रमः द्विपद्चतुष्पद्ापदानां, पुनरेकैको द्वेधा-परिकर्मणि बस्तुनारो चेति गिवयोऽवस्थापनं भण्डसकलप्रोतनादिभिवां कर्णादिवार्थक्यादिकरणमिति, अन्ये तु शासपरिज्ञानगन्धर्वेनृत्यादिकलासम्पादनमपि त्वात्, न तु पुंसी वणीदिसम्पादनं, कालान्तरेऽपि विवक्षितहेतुजालमन्तरेणानुपपत्तः, तन्न, कालान्तरेऽपि विवक्षितहेतुजालमन्तरेणा-नामस्थापने प्राप्तत्, इत्यतः आगमनोआगममेदात्, तत्र नोआगमे व्यतिरिक्तः 'सिचितादी निविहो'नि सिचित्रव्योपक्रमः गाथार्थः ।।९२५ ।। परिकर्म किमुच्यते १ इत्याह−'परिकम्म'मित्यादि गुच्यद्रं कण्ठं, यथा कुष्माण्डघृतरसायनाद्यपयोगात् पुरुषस्य अणुपुन्चिसमोयारो कज्जो सामाइयस्त संभवओ । नियमावतारणं पुण कित्तणगणणाणुपुन्वीसु ॥९४३॥ अहवोवक्कमसामण्णओ मया पगयनिरुवओगावि । अण्णत्य सोवओगा एवं चिय सन्वनिक्खेवा ॥९४१॥ गुरुभावीवक्रमणं क्यमज्झयणस्स छिविह्मियाणि ।। तत्थऽणुपुत्वाह्सुं इदमज्झयणं समोयारे ॥९४२॥ उवहियजोग्गइन्बो देसे काले परेण विणएणं। जित्तण्णू अणुकूलो सीसो सम्मं सुयं लह्ह ॥९४०॥ गरिकम्मनासणाओ देसे काले य जा जहा जोग्गा । ताओ दच्चाईणं कजाऽऽहाराइकउजेसु ॥९३९॥ || 38 **%** ||

नाशस्यैव विवक्षितत्वात्, केषामिमावित्याह-द्रव्यादीनां, द्रव्यस्य द्विपद्।पद्चतुष्पद्छशणस्य चैतन्यवतः खङ्गद्शनजिह्वादिभिः अचेतन-अनयोने विशेषः, उभयत्र पूर्वेरूपपरित्यागेनोत्तररूपावस्थानात्, उच्यते, नैतत्, एकत्र प्रत्यभिज्ञादिद्र्यनात्, अन्यत्र त्वद्र्यनाद्, अथवैकत्र स्य च पद्मरागमणेः क्षारमुरुपाकादिना परिकर्म, विनाशस्त्वयोघनघातादिभिः, मिश्रितस्य तस्यैव द्विपदादेरलङ्कारादिसहितस्य, आदि-त्यादयो द्यान्ता अभिहिता इति गाथार्थः॥९३१॥ "पाडलिपुने कपिलति माहणी तीऍ तिन्नि ध्याओ । सा चितेइ-कहं पुण एयाओ | 🔏 रिकम्मं किरियाए बर्धुणं गुणविसेसपरिणामोति', 'तद्भावे च' वस्त्वभावापाद्ने च विनाश उपक्रम्यते कालान्तरभावित्वात्, आह् 'नाचाए' इत्यादि, इह क्षेत्र(स्य)जलायार्स्य नाबुडुपतरण्डकादिभिरुपक्रमणं क्रियते, इतरस्य च हलादिभिः, एवं संमार्ञनभूपन्थतडागा-कमस्य ताब्छक्षणमाह-'जं परे'त्यादि॥ यत्परहृद्याकूताबधारणमभिलाषितार्थपरिषुष्ट्येऽसौ भावस्योपक्रमः, स द्रेया-आगमत डपक्र-ब्दात् क्षेत्रकालपरिग्रहः, खद्गप्रहारगजबन्धनाङ्गेन मेदादिभिरिति गाथार्थः ॥ ९२६ ॥ एनमुक्ते सत्याह—'खेन्तिमि'त्यादि ॥ क्षेत्रं त्वरूपित्वान्नित्यमतस्तस्य नेमौ, उच्यते, सत्यं, किं त्वाघेयद्रच्यगतिवशेनैच करणविनाशोपचारावत्र, मञ्जाः क्रोशन्ति यथेति। आह-दिकरणेन च क्षेत्रोपक्रम इति माथार्थः ॥९२७-२८॥ 'जिमि न्यादि । यतः कालो हि वर्तनादिरूपो इन्यपयियो वा चन्द्रोपरागादिरुक्षणो वा अतस्तरकरणविनाशे कालोपचारः क्रियत इति गाथार्थः ॥९२९॥ अस्य च कालस्य—'छाघाए'इत्यादि प्रतीताथरि ॥९३०॥ अथ माबोप-मपदार्थज्ञस्तत्रोपयुक्तः, नोआगमतो द्वेथा-प्रशस्तोऽप्रशस्त्रथ, तत्र तस्याशुभस्य भावोपक्रमस्य खरूपमतिपादका मरुकिणिगणिकाऽमा-होज्न सुहियाओ ॥१॥नाओ मए जवाओऽत्थ तीऍ परिणाविया धुया पहमा। सिक्सवाविया तई भवणतलंभि जइया ठिओ होइ॥२॥ तुह 1139311

भत्तारो तह्या सन्यायासेण कर्दाय वाराओ। वरनेउरेण चलणेण मत्थए देज दहपणिंह ॥२॥ ताएवि तह कए सो हा हा! दुक्खावियात

128311

व वयन्तो । मलिऊणं आहत्तो तीए कमलोवमे चलणे ॥४॥ तो सा विसडं गोसे साहइ माऊऍ युच्छियं तीए। तीएऽवि णाड जामाउयस्स | सानो उवाएणं ॥५॥ भणिया य पुनि ! जं कं क्रेसि विणयं च अविणयं वावि । तं ते भक्तारो अमयं व वयं च मन्नेही ॥६॥ ता तेण वयणकारी तहेव काउं समाढता ॥१३॥ तो तेणवि त्वरभिउडीभीमनिडालेण रोसरतच्छं। णूणं गहेण ग्महयित तेण तीए सम दिण्णा ॥१८॥ तो तेण सासुयारोसप(सरपग्घडुमाण)अधरेण । औयारेऊण भवणा बाहिरे थंभये बद्धा ॥१५॥ सिसिरमासदूसहसी-ततुसारेण भिन्नसन्वंगा । हेडिमनरएन्व कहंचि जीविया तत्थ स्यणीए ॥१६॥ मुक्ता य सासुयाए धरिज्जमाणीवि रोसपसरेणं । रोयंती जणगीए गया समीवंभि सा भणति ॥१७॥ पुत्तम ! जइ तस्सुडियाणिसण्णगस्सुडिया णिसन्ना य । होहिसि तुमै तंतो से, भोन्छिसि भनं च पीनं च ॥१८॥ तो मम वयणाओ तुमं अणुयनसु दसविहाए जुतीए। मम जामाज्यमेयं अणुयनसु देबदुछहयं ॥१९॥ इयाणि गणियति—पाडलिपुत्ते नयरम्मि देवद्तति दारिया अरिथ । विच्छङ्डमित्तिमहाविमलयवलपासायदुछलिया ॥१॥ सन्वालंका-समं पुनिय! दुछहलंभीम माणुसे जम्मे । अंजसु सच्छंदमती भीए एसी तुहं दासो ॥७॥ वितियाएवि तहिषय, भणियाए खीलपिह-सहसा पुणोवि उड्डेउं। आहता दाउं जे, पण्ही भत्तारसीसंभि ॥१२॥ तत्तो पुणोवि हकाएँ थरहरंती महीयले पिडया । जणणीएँ कोडीयकाणकुंटय सत्तागारोव्य परिभोजा ॥२॥ तीए य चितियमिदं मज्झ गिहं विविह्नेस-॥१०॥ तइयाएवि तहचिय आदप्ते कुसीलदुहियाए । अभिमाणधणवरेणं तेण हक्कासि जं दिण्णा ॥११॥ भीया सा महिबड्डे पिडया होहिति कएऽकए वावि कज्ञीम ॥९॥ झिंखणओ चिय नवरं ण तु घाडेहिति तओऽवराहेऽवि। धंजसु तुमंपि भोए नियतवरुद्रेण वरएणं थिक्काहिं। परिपिट्टिंड भत्तारो खणमेनं झिंखिउं थक्षो ॥८॥ सावि य तीए भणिया जणणीए पुनि ! तुन्झ भत्तारो । परिझिंखगओ स्यरी णवजोन्वणमाणतिह्रयणन्महिया ।

🖔 पुरिसाणं । अड्डारसपगइङभंतराण को सो न जो एइ १ ।।३॥ तो णियणिया दिजाई मग्गेहि समुचरंतवन्नड्डा । विद्धालिहणसुसिक्तियचि- 🖟 विद्यासिक्तियचि-रत्नावि विविहर्चितणणाणासंकाये भीयहिययेणं। प्यात्थामलयेचिय, (प्या धामघणेहिय) (उवहारो) से कओ घणियं ॥६॥ इति गा-थार्थः ॥९३१॥ साम्प्रतं प्रशस्तलक्षणमाह—'सीसो'इत्यादि, 'शिष्यः'ओता 'गुरोः' न्यास्यातुः 'भाचम्' अनङ्गं मनो यदुपक्रमते तद्य-त्तरलीनतयाऽतीन्द्रियं सत् यदिङ्गिताकारज्ञत्वेन पत्यक्षमिव करोति, किविज्ञिष्टमित्याह-'द्युभं' ग्रुभभावहेतुत्वात् ग्रुभरतं, किविज्ञिष्टः सन् १-प्रशस्तमनाः, किमथॅमित्याह-स्वहितार्थं, स एव प्रशस्तः इह च स एवाधिकृत इति गाथार्थः ॥९३२॥ एवधुक्ते सत्याह-'को' इत्यादि ॥ कोऽध्ययनोपक्रमावरारेऽनेनाधिकारः १, उच्यते, प्रथमन्यास्त्वाद्ध्ययनोपक्रमवत्, पदतदुक्तं भवति—यथाऽध्ययनोपक्र-द्समाओ नविश विष्माओ ॥४॥ पिंडियुच्छिं व रण्णा केण खणावियिमियं क्या किं वा १। कहियं चागारिंगियकुसलेण य भे अमच्चेणं ॥५॥ 📗 माहते न्याख्यानं कर्तुं न शक्यते एवं गुरोश्वेतःसमाधानमन्तरेण श्रोत्राऽपि न श्रोतुं पार्थत इति, आह च-'गुरु' इत्यादि सुबोध्या ॥९३४॥ | | नरवणादायिको पहमगं पयत्तेकं। दाइज्जर् जेक तओ, णज्जर् को एस पुरिसोत्ति ॥६॥ सोऽवि य तं दर्दूषं, विसेसओ संसती नियं | बाहणियं ॥१॥ तत्थ य गीष्पयमुड्शिम मुत्तियं वेसरेण तंच तओ। झुछमुठंतं दर्डुं, चिरकालं चिंतई इणमी॥२॥ होइ थिरोदगिमित्थं तुद्दो धणं देइ ॥८॥ 'अमन्चे'नि ॥—"महुराए जन्णसेणो राया चिनापिओ य से मन्ती। सो अन्नया य बाहि विणिज्यतो आस-उद्गनिवाणंति वाहिउं तुरगं। वोलीणो सो राया, मंतीणवि तं वियाणेउं ॥३॥ कारावियं तलायं सहसंबवणुव्य रम्मपालीयं। दिइं व तयं रत्ना, | जाई। लई लड़ीत इमो घडकारो भामती चक्कं ॥७॥ इय तस्स तई भावं, चिषेणमिमेण जाणिउं कुसला। अणुयनाइ तहचेव य जह सो | नकरेणं सभाभित्ती ॥४॥ चित्ताविया मणोज्जा, तीष् घडकारलोहकारेहिं। तुत्रायकद्वभारयणिवसेहिसुयातिचरियङ्घा ॥५॥ सा आगयस्स

ग्रीष्मादौ ताः कुर्यात् गुरोः, तत्रश्च 'उबहिये' त्यादि सुचर्चीमिति गाथार्थः ॥९३९-४०॥ 'अह्वे'त्यादि। अथवा द्रज्योपक्रमाद्य उप-क्रमसामान्यादिह प्ररूपिताः सन्तोऽन्यत्र सोषयोगा भविष्यन्तीति लाघवार्थ, एवमेव सर्वनिक्षेपाः । तदेवं लौकिकोपक्रमन्यायर्णनप्र-संगेन-'गुरुभावो' इत्यादि। गुरुभावोपक्रमणं कृतमध्ययनस्येदानीं शास्त्रीयमुपक्रममङ्गीकृत्य कियते, कतिविधमित्याह-षद्विधं-षोदा "नामं ठवणाद्विते, खेते काले य गणण अणुपुन्वी । (उक्कित्तण संठाणे ) सामायारी य भावे य ॥१॥" ति गाथार्थः ॥९४३॥ त-आनुष्वीं नाम प्रमाणं वक्तव्यताऽथोधिकारः समबतार इति, पच्छद्रं कंठं ॥९४१–४२॥ तथाहि—'अणिव'त्यादि । आनुष्वर् मामायिक-स्यावतारः कार्यः, कथं १, 'सम्भवतो' यत्र सम्भवति, एवं सामान्येनाभिधाय विशेषमाह-नियमावतारणं प्रनरुत्कीर्णनगणनातुपूर्व्योः-त्रोत्कीतीनानुपूर्यो सामायिकमुत्कीन्येते, गणनानुपूर्यो तु कथमिति चेत्, उत्यते–सा त्रिविधा, तद्यथा-''धुर्वाणुपुर्वी पत्छाणुपु-ातीतम् । यद्येवम् - जुन्त' मित्यादि । युक्तमेवं गुरुषु भावीपक्रमणिमिति, किं शेपैः १, उच्यते, गुरोईच्याद्यपक्रमो हरति चेतः । तथा-हि-'परिकम्मे' त्यादि । परिकम्मे गुड्युण्ळादिना द्रच्यादेः संस्करणं, नाशनं त्वम्लभावादेः देशे अजाङ्गले विषये जाङ्गले वा काले तस्मात्—'जो' इत्यादि । 'आगारिंगिते' त्यादि, शिष्यविशेषणमाद्यपदे इति ॥९३५—३६॥ 'निवे' त्यादि सुबोध्या॥९३७॥ कथानकं च पुन्वाणुपुन्विओ तं पहमं पन्छाणुपुन्विओं छहं। जायइ गणिजामाणं अनियमियमणाणुपुन्बीए ॥९४४॥ पुन्याणुपुनिय हेडा समयाभेएण कुण जहाजेहं। उविसमतुह्धं पुरओ नसेळा पुन्यक्कमो सेसे ॥९४६॥ रुगादेगुत्तरया छग्गचछगया परीप्परब्भत्या। पुरिमन्तिमदुगहीणा परिमाणमणाणुपुब्बीणं ॥९४५॥ न्दो अणाणुपुन्दी"नि, तत्र-

ग्रह-'छगच्छगचा' पर्समूहप्रतिबद्धा, सा च परस्पराभ्यसा, पूर्वत उत्तरेण गुणिता इत्यर्थः, या अङ्कावली भवति सा पुनः 'पुरि-'पुञ्जा' इत्यादि स्पष्टा । अणाणुपुञ्चीणं चेयं करणगाथा-'एगा' इत्यादि । एकाद्या एकोत्तरा आनुपूर्वीप्रक्रममङ्गीकृत्य संख्या- | मो सेसे ॥१॥' तथाहि-पुन्वाणुपुन्वी, सा च कमाङ्गरूपा, ततश्च हेट्टा कुण-अधस्तात् न्यसेत् ज्येष्ठं-पूर्वमञ्कं, न कमं विगणय्य १, नेत्याह-'समयामेदेन' पङ्कत्यविनाशेन, उक्तं च-''जहियामि तु निक्तिवते पुणरावि सी चेव् होइ दायन्वो। सो होइ समयमेदो, वन्जे-त्यादि । स्पष्टा, नवरमनुष्ट्यनियनकरणगाथेयं-'पुञ्जाणुपुञ्चि हेट्टा समयाभेएण कुण जहाजेटं । उवरिमतुरुलं पुरओ नसेज्ज पुञ्जनक-गाइं दोन्नि उ तिन्नि दुगा छिनि चट छ चडबीसा। एतेवि पंच गुणिया, विसुत्तरं होइ सयमेगं।।१।। एयंपि य छग्गुणियं, सत्त सया ततो नाणे हेड्डे दंसणे ठविज्जमाणे समयभेदो होइ उवित्मतुब्लणसणओ, ततो किं दंसणहेड्डा णाणं धरिज्जतु १, उच्यते-एवं-, तत्थ दंसणस्स जेड्डो णत्थिति तो नाणस्स हेड्डा णाणजेड्डो दिजाइ, एवसेच समयामेदात्, "पुरओ उचिरमतुल्लो सेसे उं पुन्वकक-शेषांश्र पूर्वेत्रमं यदास्ते तत्परिपाद्या न्यसेत्, सिद्धमेतत्प्रमाणं ७१८, तत्र यहुक्तं परस्पराभ्यस्तेति तत्रेदं करणगाथाद्वयम्-"दो एकक-पि समयभेय एव, अतो चारित्तस्स हेड्डा णाणं ठविज्जड, युग्वकमो सेसे र ततो दंसणहेड्डा दंसणेवि ठविज्जमाणे सो ज्ञिय दोसो, यन्बो पयत्तेणं ॥१॥" तत उपित्मतुल्यं पुरतः-अग्रतः न्यसेत्, याहगुपिर लक्ष्यत इत्यर्थः, पृष्ठतः का बातेत्यत आह-पूर्वक्रमः शेषे, चारित्राधश्वारित्रन्यासमाप्तेः अतश्वारित्राथो द्रयंनम्, उवरिम० पुन्वक्कमो ४, ततो चारित्हेडे दंसणे ठिविज्जमाणे सो चेव दोसो, तो ांतिमदुगहीणा कीरइ' आनुपूर्वीपश्राद्नुपूर्वित्वात तस्य द्रयस्य, ततश्र परिमाणमनानुपूर्वीणां सिद्धचित, कथं चेत् १, उच्यते, 'पुन्नाषु' होंति वीस अब्महिया। एए य दुरूबुणा सत्तसयड्डारसा होंति ॥२॥ अत्र चासम्मोहार्थं वितत एव दृश्यते-'दंसणं नाणं न

विशेषाय्। $|\widetilde{C}|$  किं दसणहेट्टा णाणं ठिविज्ज= 2, उच्यते, एवंपि सी चैय दीसो, ज्ञानस्यायों ज्ञानदानप्राप्नेरतो ज्ञानस्यायों दर्शनं दीयते, पुरुवक्फमों प  $|\widetilde{C}|$ नामोपक्रमः कोट्याचार्य  $|\widetilde{D}|$  ततो नाणहेट्टे दंसणे दिज्जमाणे सी चैय दीसो, ततो चरणहेट्टा णाणं ठिविज्जउ, ठय० पुरुवा० ६ । अत्र चतसः अनानुष्ट्यं इति  $|\widetilde{D}|$ 'ज'मित्यादि यद्वस्तुनः अभिधानं ज्ञानरूपादिषयियमेदानुसरणस्वभावं तत्राम, किमुक्तं भवतीत्याह-णम् प्रह्वत्वे इति भेदं मेदं प्रति यन्तमति-प्रतिप्रमेदं याति, यद्वाचकत्वेनेति भाषातं भवति, तचैकादि द्यान्तमतः-'छिविहेरे त्यादि । 'छिविहनामे' षङ् आसी पुरा सो नियओ अणुओगाणमपुहुत्तभावित्म। संपइ निथ पुहुत्ते होक्र व पुरिसं समासक्र ॥९५३॥ भावाः-औदियिकः १ औषशिमिकः २ क्षायिकः ३ क्षायोषशमिकः ४ पारिणामिकः ५ सान्निपातिकः ६, अतो भावेऽधिकृते 'खयोब' छिचिहनामे भावे खओवसमिए सुयं समोयरइ। जं सुयताणावरणक्खओवसमजं तयं सद्वं ॥९४८॥ जं बत्थुणोऽभिहाणं पज्जयमेयाणुसारि त नामं । पड्भेयं जं नमए पड्भेयं जाह जं भणियं ॥९४०॥ दन्वाइचडन्मेयं पमीयए जेण तं पमाणंति । इदमञ्झयण भावोत्ति भावमाणे समोयरइ ॥९४९॥ जीवाणणणत्तणओ जीवगुणे बोह्मावओ नाणे। लोउत्तरमुत्तत्थोभयागमे तस्सभावाओ ॥९५०॥ स्रयओ गणहारीणं तसिसस्माणं तहाऽबसेसाणं । एवं अत्ताणंतरपरम्परागमपमाणिस्म ॥९५१॥ अत्थेण उ तित्यंकरगणहरसेसाणमैवमेवेदं। मूहणयंति न संपइ नयप्पमाणेऽवयारो से ॥९५२॥ इत्यादि, स्पष्टम् । द्वारम् ॥९४७-४८॥ अथ प्रमाणम्— नाथार्थः ॥९४५-४६॥ हारं ॥ नामाह—

गुणप्रमाणं, ननु चेदमपि द्वेषा-जीवाजीवमेदादिति, उच्यते, जीवगुणप्रमाणमिति, आह च-'जीवाणणण' मित्यादि । आत्मभावा-नथांन्तरत्वात् जीवगुणप्रमाण एवास्य समवतारः, ननु च तद्पि त्रेधा-ज्ञानद्शंनचारित्रमेदादतः क्वास्य समवतारः १ इत्याह-बीधस्त-भायत्यात् ज्ञाने, नतु च चतुष्यं ज्ञानं-प्रत्यक्षातुमानोपमानागमभेदात्, उच्यते, आणमेऽस्य समयतारः, नतु चासौ द्वेया- लौकिक-गणथारिणां तथा तिच्छित्याणां जम्बूस्वाम्यादीनामवशेषाणां च तिच्छिष्याणां प्रभवादीनाम्, 'एवं' अनेनैव क्रमेण, किमत आह-'ज-लोकोत्तरमेदात्, उच्यते-'लोगुत्तरे'ति लोकोत्तरे, नतु चायं त्रेथा-सत्राथोभयरूपत्वात्, अत आह-'सुत्तत्योभयागमे'ति सत्रा-'द्रवाङ्' इत्यादि । प्रमीयतेऽनेनेति प्रमाणं, तचत्रूषं द्रव्यादिविषयत्वात्, तत्र्येद्मध्ययनं द्रव्यादित्रयव्यपोहेन भाव इति-गमेऽथांगमे उभयागमे वाऽस्य समवतारः, किं कारणमित्याह-तत्स्यभावत्वात्, ॥९५०॥ नतु च स्त्रागमन्निविधः-आत्मानन्तरपरम्प-'नय' इति मूहनयमिद्मितिक्रत्वा नास्याघुनाऽस्मिन् समवतारः ॥९५१-५२॥ तथा च-'आसी' त्यादि । 'सो'नि समीतारो, शेषं स्पष्टं, स्याद्वा पुरुषमाश्रित्यासावपीति गाथार्थः ॥९५३॥ द्वारं ॥ संस्या नामस्थापनाद्रन्यक्षेत्रकालौपस्यपरिमाणभावभेदमित्रा, तत्र-हासंखं' 'अतो' त्यादि, स्पष्टम्। तथा एवमेवेद्मध्ययनमर्थमङ्गीकृत्य तीर्थकर-गणधर-जम्बूनां किम् 'अते' त्यादि अनुवर्तते ॥ द्वारं॥ कुत्वा भावप्रमाणे समवतरतीति गाथार्थः ॥९४९॥ ननु च भावप्रमाणं त्रेथा-गुणनयसंख्यामेदात्, ततश्र कतमदेतदिति, उच्यते, रमेदात, एवमथीगमीऽप्यतः क्षं केषां कः १ इत्यत आह-'सुचओं' इत्यादि । 'अत्येण उ' इत्यादि गाहदं, तत्र श्रुतमङ्गीकृत्य 'संखे'त्यादि । सत्रतो नियतप्रिमाणं "संखेडजा अक्खरा" इत्यादिवचनात्, अर्थतस्त्वनन्तम् 'अनन्ता गमा' इत्यादि वचनादिति संखामाणे कालियस्यपरिमाणे परित्तपरिमाणं। सुयओ तदत्थओ पुण भणियं तमणंतपज्जायं ॥९५८॥

निक्षेपः-किमर्थे पुनरयं १९५६॥ अपि च-'मिच्छत्ते' त्यादि स्पष्टा ॥९५७॥ द्वास् । (अर्थाधिकारः) 'सावज्जे' इत्यादि । इहाध्ययनार्थाधिकारः सावद्ययो-गविरतिः, स च सावद्ययोगविरतिलक्षणोऽथाधिकारः समुदायाथौ भण्यते, असाविप च स्वसमयवक्तज्यतैकदेशः संपूर्णाया इति शेषः ॥९५८॥ द्वारम् । 'अङुणे' त्यादि । साम्प्रतं समवतारः, स वानुगत इति सम्बन्धः, चकात्र्योक्तवद् भिन्नक्रम इति, सम्भ्वतः समओं इत्यादि सुगमा ॥९५५॥ केन कारणेनेत्यत आह-'पर' इत्यादि पूर्वाद्विमसकुद् भावितभावार्थ 'तो' इत्यादि स्पष्टम् समओं जो सिद्धंतों सो सपरोभयगओं तिविहमेओं। तत्थ इमं अब्झयणं ससमयबत्तव्वयानिययं ॥९५५॥ प्रसमओ उभयं वा सम्महिष्टिरस ससमओ जेणं। तो सब्बङ्झयणाइं ससमयवत्ववनिचयाइं ॥९५६॥ भणणाइ घिष्पइ य सुहं निक्खेवपयाणुसारओ सत्थं। ओहो नामं सुनं निक्खेत्वचं तओऽवरसं ॥९६०॥ सावज्ञजोगविरई अज्झयणऽत्थाहिगार इह सो य। भणणइ समुदायत्थो ससमयवत्वचयादेसो ॥९५८॥ अहणा य समोयारी जेण समोयारियं पड्हारं। सामइयं सोऽणुगओ लाघवओ नो पुणो वचो ॥९५९॥ मिच्छत्तमयसमूहं सम्मतं जं च तद्वगारिस्म । बद्दइ परिसिद्धेतो तो तस्स तओ सिस्ट्रितो ॥९५७॥ प्रतिद्वारं समबतारितत्वात् तस्य, तत्रैतत्स्यात्-पुनरप्येतद् ग्रन्थावत्नेन समबतायंतां, तन्न, यतो 'लाघवार्थं' प्रनरसौ वाच्योऽन्याय्यत्वात, तदेवमयं क्षयोषश्चमत उत्क्रामितः ॥९५९॥ इत्युपक्रमः समाप्तः । अथ गाथार्थः ॥९५४॥ द्वारं ॥ अथ वक्तड्यता, सा च त्रिविधा, स्वसमयवक्तज्यतादिभेदाद्, आह च-मण्यते १ इत्यत आह— 1138811

इह जइ कीस निरुत्ते तत्थ व भणिएह भण्णए कीस १। निक्खेवमित्तमिह्हं तस्स निरुत्तीएं वक्खाणं ॥ ने कीस पुणो सुते १ सुतालावो तओ न तन्नामं । इह उण नामं नत्थं तं वक्खायं निरुत्तीए ॥९६७॥ नो कीस पुणो सुते १ सुतालावो तओ न तन्नामं । इह उण नामं नत्थं तं वक्खायं निरुत्तीए ॥९६७॥ जो सुत्तपयन्नासो सो सुत्तालाबयाण निक्खेवो। इह पत्तलक्षणो सो निक्खिप्पइ न पुण, किं कडजं शा९७१॥ इह पुण कीस न भणणह ? जं निक्खेबो इमो स निज्जुती। निज्जुती बक्खाणं निक्खेबो नासमैतं तु ॥९६८॥ नणु निज्जुतिअणुगमे भणिया एसावि नासनिज्जुती। सन्नमियं निज्जुती इयं तु निक्खेवमित्तस्स ॥९६९॥ इह जह पत्तोवि तओ न नस्सए कीस भण्णए इहहं 21 दाहजाइ सो निक्खेवमेत्तसामण्णओ नवरं ॥९७३॥ सुतं चेव न पावइ इह सुतालाबयाण कोऽबसरो १। सुताणुगमे काहिइ तण्णासं लाघबनिमित्तं ॥९७२॥ जेण सुहप्पज्झयणं अज्झप्पाणयणमहियमयणं वा। बोहस्स संजमस्स व मोक्खस्स व जं तमज्झयणं॥ निक्लेवमित्तमह्वा अत्थवियारो य नासजुतीए। सद्गओ य निक्ते सुत्तप्तासिम सुत्तगओ ॥९७०॥ ओहो जं सामण्णं सुयाभिहाणं चउटिवहं तं च। अव्झयणं अव्झीणं आओ झवणा य पत्तेयं ॥९६१॥ संपयमोहाईणं संनिक्षिताणमणुगमो कडलो। सोऽणुगमो दुविगप्पो नेओ निज्जुतिसुत्ताणं ॥९७४॥ अज्झीणं दिज्ञंतं अन्बोचिछत्तिनयओऽित्यकायन्व । आओ नाणाईणं झवणा पावाण कम्माणं ॥९६४॥ सामाइयंति नामं विसेसविहियं चउिवहं तं च। नामाइं निरुतीए सुतप्तासे य तं बोच्छं ॥९६५॥ नामाइचउङ्मेयं वण्णेऊणं सुयाणुसारेणं। सामाइयमाउज्जं चउसुंपि कमेण भावेसु ॥९६२॥

13001

130011

व्याख्येय इति भावनीयं, ततः किमत आह-'तं' ति तदस्य नामादिनिश्षेषं 'बोच्छं' बक्ये, क्वेत्याह-'निक्तीष्'ति अनुगमास्य-म्रक्तं भवतीत्याह-'ओहो' इत्यादि ॥ ओयो यत्सामान्यं श्रुतिमित्यभिधानं तचतुविधं, तद्यथा-'अष्मयण'मित्यादि पदचतु-त्रिविधित्वादिति गायार्थः ॥९६०॥ तत्रौषनिष्पन्न इति कि-अध्यात्मं-चेतः, ततश्र धुमं अध्यात्मं जनयतीति 'सुहब्झप्पयणं' पकारहोपः प्राकृतशैष्या, ततो 'तमब्झयणं'ति सम्बन्धः, अथवा 'अब्झ-आह-'चतुविधं' चत्रूपं, तचात्य वर्तते, कथमित्यत आह-'नामादि' नामसामायिकादि, इदं च निस्नेपमात्रं, निस्नेपश्र क्वचिद् संयमस्य वा, कारणत्वान्मोक्षस्य वेति गाथार्थः ।।९६३॥ 'अज्ङ्गीण' मित्यादि स्पष्टा इत्ययमोघनिष्म उक्तः ।.९६४॥ साम्प्रतं नामनिष्यनः, तत्र-'सामाइये'त्यादि ॥ सामायिकमित्येतत्राम विशेषविहितं, न सामान्यकृतं, तचास्य विशेषनाम कतिविधामित्यत ष्यन्यास इति गाथार्थः ॥९६१॥ 'नामादी'त्यादि ॥ अत्र चैकैकं नामादिना चतुभेदं व्याख्यायानुयोगद्वारानुसारेण, किमत 'भणणाइ' इन्यादि । 'भण्यते' व्याख्यायते व्याख्यात्रा 'गृह्यते च' आदीयते च श्रोत्रा 'सुखं' अक्लेशेनैन 'नि-आह-'सामाधिकं' सामाथिकाध्ययनम् 'आयोडयं' इवतत्यं चतुर्खिप 'कसेण' आतुष्ट्यि 'भावेसु'ति भावाध्ययने भावाक्षीणे भावाये भावसपणायां चेत्यर्थः, इति गाथार्थः ॥९६२॥ एकैकस्याध्ययनादेनिंहक्तमाह-'जेणे'त्यादि ॥ येन कारणेन शुभं-प्रशस्तं प्पाणयणे 'ति पकाराकारणकार होपात्, शेषं प्राग्वत्, 'वा' इत्यथवा 'अधिकं' विशेषेण 'अयनं' गमनं प्रापणं, कस्येत्याह-बोधस्य निज्जती तिविगप्पा नासोवग्वायसुत्तवक्षाणं । निक्षेवस्साणुगया उहेसाईह्वग्वाओ ॥९७५॥ 'शास्त्रं' सामायिकाष्ययनादि यतसतः 'अबश्यं' नाम सत्रं च निक्षेप्तच्यम्, ओघनामनिष्पन्नसत्रालापकभेदेन क्षेपपदानुसारतो' निक्षेपारुयानुयोगद्वारीपष्टम्भेन 1130811

उपोड्घातस्येति शेषः, निक्षेपस्तु 'न्यासमाज्ञ'रचनामात्रमिति महदन्तरमिति गाथार्थः ॥९६८॥ अत्रैयान्येन कारणेनाह-'नणु'इत्यादि ॥ बमेत्तामिहड् तरस'ति तस्य-सामायिकनामादेरिह-नामनिष्यते 'निक्षेपं' निक्षेपद्वारांशे निक्षेपमात्रमधिक्रियते, तच 'कृतमेव' नाम- ∥ सामायिकमित्येवमादिवचनात्, 'निक्तीए वक्खाणं'ति निरुक्तौतु ब्याख्यानं तस्याधिक्रियते, निक्षेपब्याख्यानयोश्र महान् विशेष असम्बद्धतां परिहरत्नाह-इह तु-नामनिक्षेपे सामायिकनाम न्यस्तं, तद्च्याख्यानं तु निरुक्तौ,अतः सुच्यवस्थितमादिप्रतिज्ञागाथास्त्रमिति | गाथार्थः ॥९६७॥ आह-परिहृतं नामैतत्, तथापि-'इहे'त्यादि ॥ 'इह पुण'नि इहैव निक्षेपद्वारे तन्नाम निक्षेपमात्रं कृत्वा लाघवार्थम-ध्ययननामार्थनिरूपणमपि 'कीस ण भणणङ् ?' किमिति न क्रियत इत्यर्थः, उच्यते, यत्-यस्माद्यं-तत्रामादि निश्नेपो-निश्नेपद्वारं 'सा णिडजुित्ति सा निरुक्तिः निर्धित्तर्वती, ततो निक्षेपमात्रे व्याख्याऽनवसरः, व्याख्यावसरः कः १, तथा चाह-'निज्जुती वक्ताणं' मिति 'पुनः' भूयो द्वितीयां वार्ग 'स्तेत्र' सत्रस्पशिकायां तद्वश्यते, येनोच्यने 'सुनफासे व तं वोच्छं'ति, करोमि भदंत ! सामायिकमिति अनभिमतमतिषेधमाह-'तत्ओ न तं नाम'न्ति तत्राम, 'सूत्रालाषकव्यास्या'सा, न तु नाम्नो व्यास्या सा, तस्या निर्शिक्तविषयत्वात् , प्रबन्धेन, तस्मात् सर्वमेतद्सम्बद्धमिति, उच्यते, न, अभिप्रायापरिज्ञानात्, तथाहि-स्रत्रालापकः खब्बसौ जुटिमात्रसमाननिद्यभावी, इति गाथार्थः ॥९६६॥ आह-यद्येवं 'तो कीस' इत्यादि ॥ यदि निश्चेषद्वारन्यस्तं सामायिकनाम निरुक्तौ न्याख्यायते ततः कि-विशेषाव कि हास्पतिद्वारे, तथा सत्रस्पर्धे च-अनुगमास्यद्वारविशेष एन, सुनफासगयं नामादि सौत्रं निक्षिपं कुत्वा तह्च्यास्यानादिति गाथार्थः कोव्याचार्य 🛠 ॥९६५॥ इदानीमतिगहनद्वारकलापविवेचनार्थं चोद्यं कारयनाह-'इहे'त्यादि ॥ इह-अस्मिन्नवसरप्राप्ते नामनिष्यनेऽपि निश्चेपे यदि ग्रामाथिकं नाम प्राप्तं ततः 'कीस निक्ते'नि किमिति निक्तौ वश्यते १, अथ तत्रेदं वश्यते इह किमिति भण्यते १, उच्यते, 'निक्ले-। 1130511

स्याद्यमेदे, कः प्रत्ययः १ शति चेत्, उच्यते, यतः श्र्यन्ते गायन्तो निक्षेपनिधुक्तचनुगमोऽनुगतो यदिदमधो निक्षिमम्,अत इहैन निक्षे-पार्थन्यारुपाऽप्यस्तु, किम्रुच्यते तस्य निधुक्तयादौ न्याख्येति १, उच्यते, सत्यमियं निधुक्तिन्यसिस्य, निश्चेषस्येत्यर्थः, किंत्वियं 'नामा-निधुक्त्यनुगमः सत्रस्पर्शनिधुक्त्यनुगमश्रेति। आह च-'निज्जुत्ती'त्यादि प्विद्धिकार्थं,तत्र 'निक्षेपस्यानुगता' निक्षेपमात्रस्यावसिता, नन्वेपाऽपि-न्यासिन्धुंक्तिः नन्वेपाऽपि निक्षेपस व्याख्या 'मणिता' प्रतिपादिता, क्वेत्याह-'निज्जुन्तिअणुगमे' अनुगमाख्यद्वार-चानुगमी द्वेया-सत्रानुगमी निर्धेक्त्यनुगमश्रेति गाथार्थः॥९७४॥ तत्र तावित्रिधुक्त्यनुगमित्रिविधः-नित्रेषनिर्धेक्त्यनुगमः उपीद्घात-इति।।९७३॥ अथ तृतीयद्वारसम्बन्धनार्थमाह-'संपय'मित्यादि ॥ साम्प्रतमोघादीनां निक्षितत्वादनुगमः कार्ये इत्यनुगमः प्राप्तः, स तत्थ अनं भासिआइ, तथा तद्रथिविचारमात्रं तु 'न्यासनिधुन्तं' निश्नेपनिधुक्तौ यथा 'जस्स जीवस्स वेत्येवमादि', निरुक्तौ तु शब्द-सूजालापकानिष्पन्नमाह-'जो' इत्यादि॥ 'सुत्त'मित्यादि॥यः स्त्रपदानां नामादिन्यासः सोऽयं, सचेह प्राप्तावसरोऽपि न निथि-प्यते, आह-किं कज़ं १, उच्यते, इह सत्राप्राप्तेस्तदालापकानामविभागः, यत एवं तस्माछाघवार्थं सत्रानुगमे न्यासं करिष्यत इति गाथार्थः ॥९७१-७२॥ अत्राप्पाह-'इहे'त्यादि ॥ इह यद्यमौ प्राप्तोऽपि सन्न न्यस्यते कि तेनोक्तेन १, तद्यथा-सत्रालापकनिष्पत्रश्रेति, उच्यते, विचारः, सूत्रस्पर्धे च सूत्रगत एव भविष्यति, स्त्रार्थपर्याती चनारूपत्वात्, नतु सामायिकनाम्न इति ॥९७०॥ नामनिष्यन्नो गतः, देनिक्षेपमात्रस्यैव' नामादिन्यासस्वरूपनिरूपणमात्रार्थेवेयं, न तु निक्षेपशब्दार्थनिरूपणार्थापि, तस्य निरुक्तिविषयत्वादिति गाथार्थः 1९६९॥ पुनरपीदं प्रकरणं विषयविभागे व्यवतिष्ठापिषुराह-'निक्खेव' इत्यादि ॥ अथवा निशेषद्वारे सामायिकस्य 'निक्खेवमेतं निक्षेपमार्रमङ्गीकत्योपद्रस्यत एव, नवरं केवलं, न तूपन्यस्यते, प्रन्थगौरवप्रसङ्गात्, इत्युक्तः स्नालापकनिक्षेपः, तदुक्तौ च

1130311

सैयास न्यास्या यन्न्यासमात्रामितिकृत्वा। द्वारम्। तथोहेशादिभिद्वारै: 'उपोद्घातः' शास्त्रीत्पनिस्तुगम्यत इत्यध्याहारः॥९७५॥तद्यथा-किं कड़ विहं करस कहिं केसु कहं केचिरं हवड़ काळे। कड़ संतरमविरहियं भवाऽऽगरिस फासण निरुत्ती (८०) अंगाइपण्हकाले कालियसुयमाणसमबयारे य । तमणुहेसयबद्धं भिषयं चिय इह किमन्भहियं १ ॥९८३॥ उहेसे निहेसे य निग्मे बित्त काळ युरिसे य। कारण परचय लबखण नए समोयारणाऽणुमए (नि. ७९) इह विहियाणमणागयगहणं तत्थऽन्नहा कहं कुणउ ?। तेसि गहणमकाउं दारन्नासाइकलाइं ?॥९८०॥ अङ्झयणं उद्देसोऽभिहियं सामाइयंति निदेसो । सामण्णविसिद्धाणं अभिहाणं सत्थनामाणं ॥९७८॥ दारोवज्ञासाइसु निक्लेबे औहनामनिप्पन्ने। उहेसी निहेसी भणिओ इह कि पुणग्गहणं ? ॥९७९॥ अहवा तत्थुद्सो निद्सोऽविय कओ हह तिसि। अत्थाणुगमावसरे विहाणवक्ताणमारदं ॥९८१॥ नणु निग्गमो गड चिय अत्ताणंतरपरंपरागमओ। तित्थराईहितो आगयमेयं परंपरया ॥९८४॥ अने उ विसेसमिहं भणंति नोहेसबद्धमेयंति । जाणावियमञ्झयणं समासदाराबयारेणं ॥९८२॥ 'उहेस' इत्यादि ॥ 'किमि'त्यादि ॥

अन्झयणलक्सवणं नणु खओवसभियं गुणप्पमाणे वा।नाणागमाइगहणे भणियं किमिहं पुणोगहणंशा९८६॥

इह तिसं चिय भणणड् निहेसो निग्गमो जहा तं च। उचयातं तिहिनो खेताइ विसेसियं बहुहा ॥९८५॥

7

सामाइयसमुदायत्थमेत्तवावारतत्परा एए। मूलदारनया युण मुत्तप्कासोवओगपरा ॥९९१॥ जीवगुणो नाणंति य भणिए इह किंति का युणो संका?।तं चिय किं जीवाओ अण्णमणज्ञंति संदेहो ॥९९२॥ निहेसमेत्मुत्तं वक्खाणिज्ञ सवित्यरं तमिह । अहवा सुयस्स भणियं लक्खणमिह तं चउण्हंपि ॥९८७॥ । मिणए खओवसियंति कि पुणो लब्भए कहं तंति ?। इह सो चिय चिति जाइ किह लब्भइ सो खओवसमो १९९३ भिषया नयप्पसाणे भण्णंतीहं नया युणो कीस ?। मूलहारे य युणो एएसिं को णु विभिओगो ? ॥९८८॥ ले चिय नयप्पमाणे ते चिय इहहं सवित्यरा भणिया। जं तमुबक्कममेतं बक्लाणमिणं अणुगमोति॥९८९॥ अहवा तत्य पमाणं इहं सत्ववावहारणं तेसिं। तत्तो वक्कंता वा इह तदणुमयावतारोऽयं ॥९९०॥

अन्झे त्यादि । इह शास्त्राध्ययनमिति सामान्याभियानमुदेश उच्यते, सामायिकमिति च विशेषोक्तिनिंदेशः । अमुमेनार्थं पत्राद-। द्धेनाह-'सामण्णे'त्यादि, तत्र 'अभिहाणं' इत्यभिधानं उदेशनिदेशौ, कयोरित्यत आह-'सत्थनामाणं'ति शासं च नाम किं बहुणा ? जसुवम्कमनिक्खेवेसु भणियं युणो भणइ। अत्थाणुगमावसरे तं वक्खाणाहिगारत्यं॥९९४॥ उद्समेत्तनियओ उवक्कमोऽयं तु तिविबोहत्थं। पाएणोवग्घाओ नणु भिणओऽयं, जओऽणुगमो॥९९६॥ नासस्स व संबंधणमुबक्कमोऽयं तु सुत्तवक्षाए। संबंधोवग्घाओं भणणङ् जं सा तदंतिमि ॥९९७॥ सत्थसमुत्थाणत्यो पायेणोवक्कमो तहाऽयंपि । सत्थस्तोवग्घाओ को एएसि पङ्विसेसो १ ॥९९५॥

च शास्त्रनामनी तयोः, किंविशिष्टयोः १, सामान्यविशिष्टयोः, ओषविशेषविशिष्टयोर्सत्यर्थ इति गाथार्थः ॥९७८॥ आह-यदेवं

🖔 न वाच्यमेतद् द्वारद्वयं, प्रागेव गतार्थत्वाद्, अनुयोगद्वारप्रारम्भवेलायामेव अस्य च सामायिकाध्ययनस्य चत्वारीत्याद्यक्तत्वात् ॥ आह 🖟 उद्यादिषु निदेशाभिथानेनेत्यर्थ इति गायार्थः ॥९८२॥ आह-अस्त्वयं न्याय्य इति, तन्न, पौर्वापयनिववोधात्, तथाहि-'अंगादी' त्यादि । 'अंगा-दिपण्हकाले तमणुहेसयबदं भणियं चियतं गो उहेसी गो उहेसित बचनात्, तथा 'कालियम्सयसमोयारे जं भिषयं' अथित 'न ग्रीधितमिदानीं त्तीयशुद्धये प्राह, आह-'निच'त्यादि ॥९८४॥ नन्यागमद्वारे निर्गमोक्तेः किमितीह भूय उच्यते १, उत्तरमाह-इहोपोट्घातस्वस्थाननिहितयोः सतोस्तयोः सत्रद्वारोपन्यासादौ अनागतग्रहणमकारि, इत्थं चैतद्, अन्यथा कथं करोतु तयोरध्ययन-्|| माथार्थः॥९८०॥ 'अहबे'त्यादि। अथवा तत्र द्वारोपन्यासादौ अनयोःह्यमात्रतैव पठिता, इह तूपोद्घातनिधुक्तौ तयोविधानतो लक्षणतश्र || | व्याख्यानं प्रारब्धं, किमिति १,अथचिगमावसरत्वात् साम्प्रतकालस्य,तद्नेन कालक्रमेणाध्ययनं व्याख्यातुं पार्यते न हेलयैवेत्येतदाहेति गा-इदमध्ययनं नोहेशकप्रतिबद्धमिति ज्ञापितं भवति, केनेत्याह 'समासद्वाराचतारेण' अङ्गश्चतरकन्थाध्ययनसमासद्वारावतारेण, इहोहेश-मामायिकरूपयोरुद्देशयोग्रेहणमकुत्वा द्वारोपन्यासादौ 'कार्यारीण'उपक्रमादिद्वारन्यासादीनि, आकाशस्येवेति प्रतीतिः स्यादिति थार्थः ॥९८१॥ 'अन्ने उ'इत्यादि ॥ अन्ये तु न्यारुयातार इह उपोद्घाते द्वारोपन्यासाद्यक्तयोरप्यनयोधिशेषं भणन्ति, किविशिष्टमित्याह-🖐 च चोदकः-'दार' इत्यादि ॥ द्वारोपन्यासादावेतौ भणितौ, 'अस्य च मामायिकाध्ययनस्ये'ति वचनात, ओघनामनिष्पत्रनिक्षेपयो- 📗 🍴 श्वेताबुक्तौ, 'अध्ययनं सामायिक'मिति बचनात् , अत इह-उपोद्घाते किं पुनरनयोग्रेहणमिति गाथाथः ॥९७९॥ उच्यते-'इहे'त्यादि, संखेडजा उद्ता' इह किमभ्यधिकमज्ञातं ज्ञाप्यते १, संस्मार्थत इति चेत्, न त्वितिष्रसङ्ग इति गाथार्थः ॥९८३॥ तदेवमाद्यं द्वारद्वयं

'इहे'त्यादि । इह निगैमे उपोद्घाते वा तेषामेव जिनगणधराणां 'मण्यते' मरूप्यते, क इत्यत आह—निर्देशः, क एते जिनाद्य

1300 ॥थर ॥९८८॥ उच्यते-'जे' इत्यादि । आधस्त्या एवेह सविस्तरमुच्यन्ते, द्वितीयं परिहारमाह-यस्मातत्र तेषाम्रुपक्रमणमात्रमुक्त-सामाइये'त्यादि। नयप्रमाणीक्ता उपोद्घातोकाश्व नयाः मामायिक्समुदायार्थमात्रज्यापारपराः, न म्रत्रार्थाविनियोगिनः, मुलद्वार-| जाप्यागमादिग्रहणे भणितमिद्मतः किमितीह लक्षणिमिति गाथार्थः ॥९८६॥ उच्यते-'निष्टेस' इत्यादि । तस्य लक्षणस्या-स्तानिदेशमात्रमुक्तामिह तु तत्सिविस्तरं व्याख्यायत इति को दोषः १, अथवाऽधस्तात् सुतसामाइयस्स तछक्षणमुक्तम्, इह तु चतुर्णा-मिप सामायिकानामुच्यते, 'सम्मत्त सुयं देसे सब्बे तह होइ सामइ्यं'ति गाथार्थः ॥९८७॥ नयानङ्गीकृत्याह-'भिषाया' इत्यादि नया इति, इह तु तेषामेव स्वरूपनिरूपणम् , अथवा तत्रोषकान्तानामिह तद्नुमतावृतारोऽयं चिन्त्यत इति गाथार्थः ॥९९०॥ तथा— गुणनये ति बचनात् भणिता नयद्वारे नया इह किमुच्यन्ते १, तथा मूलद्वारे चतुर्थे भणिताः, की बांऽनयोद्वरियोविंनियोगः १ इति नन्यध्यमुरुक्षणं क्षायोपशमिकमुक्तमेवास्ति इह कि भूयो रुक्षणग्रहणं १, तथा गुणप्रमाणे वा 'णाणमिदं भणियं' इति, तथा 'निर्ममो' निष्कासो मिष्यात्वतमसः, तच सामायिकं यथा तेम्यः प्रधतं, किंतिशष्टम् १ 'क्षेत्रादितिशेषितं' मिह तु तैन्योत्यानं-कः किमिन्छतीत्येवमादीति गाथार्थः॥९८९॥ 'अह्वे'त्यादि। अथवा तत्र मूलद्वारे प्रमाणं भणितं यथा सप्त ते इच्यक्षेत्रकालपुरुषकारणप्रत्ययादिविधिष्टं 'बहुधा' नानेति गाथार्थः ॥९८५॥ लक्षणमधिक्रत्याह—'अज्झ्यण' मित्यादि **三のの部** 

नयास्त्वेवमिति गाथार्थै: ॥९९१॥ आह-'जीवगुणो' इत्यादि पुच्छा, उच्यते, स एव हि गुणो गुणिनोऽथन्तिरमनथन्तिरं वेति सन्दे-

हात् किमित्याहेति गाथार्थः ॥९९२॥ आह-'भिष्णं इत्यादि । षड्विधनाम्नि क्षायोषशमिकमेतदिति भणिते पुनः कथं लभ्यत इति

कोऽस्य विभागो १, ननु तदावरणक्षयोपश्यमाछभ्यत इति को न जानाति १, उच्यते, इह स एवास्य कथं लभ्यत इति चिन्त्यत इति

माथार्थः ॥९९३॥ एवमेवंजातीयानां चीद्यानां परिहारजातिमाह-'किं बहुणे'त्यादि स्पष्टम्, नवरमुपक्रमनिश्रेपयोरुहेशमात्रनियत-वनते, आदात्वात् तस्य चानन्तरत्वात्, अयं तूषोद्घातः स्त्रच्याष्यानविधेः सम्बन्धनं, प्रथमत्वात् तसाश्च चरमत्वात्, तथा-गास्नोहेशनियतः, अयं चोपोद्घातः प्रायेण तदु हिष्टवस्तुप्रबोधनार्थः, किमित्यत आह—नतु भणितोऽयं यतोऽनुगमः, एतदुक्तं भवति-ामश्रुतेरेव शब्दार्थमेदः प्रतीयते तयोरिति विशेष इति गाथार्थः॥९९५–९६॥ 'नासे'त्यादि न्यासस्य बाऽध्ययनसम्बन्धिनः सम्बन्धन-संपई'त्यादि। साम्प्रतं सत्रस्पर्यानिधुकत्यनुगमः, स च श्रुतन्याक्यानलक्षणस्तसावसरः, स पुनिरिह प्राप्तलक्षणोऽपि न भण्यते, किमिन अ थाणि मिदं तीसे जड़ तो सा कीस भण्णए इहड़ं?। इह सा भण्णड़ निज्जुत्तिमेत्तामन्त्रओं नवरं॥१०००॥ त्वात् ॥९९४॥ आह—'सत्थे'त्यादि। उपक्रमोपोद्घात्योर्गिषेशेषः, शास्त्रसमुत्थानाथाविशेषात्॥ उच्यते—'उद्मेशे'त्यादि। उपक्रमो हि कि? जेणासइ सुने करस नई ? तं जया कमप्पने । सुताणुगमे बोच्छिइ होहिइ तीए तया भागो ॥९९९॥ संपइ मुत्तप्तासियनिज्जुत्ती जं सुयस्स वक्तवाणं। तीसेऽवसरो सा उण पत्तावि ण भणणए इहरूं ॥९९८॥ तेणेदाणि सुत्तं सुत्ताणुगमेऽभिधेयमणवज्ञं । अक्खिलियाइविसुद्धं सलक्खणं लक्खणं चेमं ॥१००१॥ अप्परगंथमहत्यं बत्तीसादोसविरहियं जं च। लक्षणजुत्तं सुतं अष्टहि य गुणेहिं उबवेयं ॥१००२॥ अप्पक्लरमसंद्धं सारवं विस्ततोमुहं। अत्थोभमणवज्जं च मुत्तं सब्वण्णुभासियं ॥१००४॥ निहोसं सारवं चेव, हेउजुत्तमलंकियं। उवणीयं सोवयारं च, मियं महरमेव य ॥१००३॥ हि तदन्ते सत्रं न्याच्यायत इति प्रतीतम् ॥९९७॥ एचसुपोट्घातणिज्जुत्तऽणुगमो समत्तो ॥ 130611

िवति, ततश्र तत्स्त्रं 'यदा' यस्मिन् काले क्रमप्राप्ते स्त्रानुगमे उचारियति मविष्यति तस्यास्तदाऽयसर इति गाथार्थः ॥९९८–९९॥ 'अ- 🍴 🖄 युक्तः सत्र-| त्यत आह-'कि जेणा' इत्यादि । येनासति सत्रे कस्यासाविति, तथाहि-सत्रं स्घुश्तीति सत्रस्पर्शिका, तस्य चेहाद्याप्यभावात् कि स्पृश- ||🏒 | सत्रस्पन्ननि-।समाप्तो निर्धेकत्यनुगमः॥ येन चैवम्-'तेण' इत्यादि । तेनेदानीमनेनैव सम्बन्धेन सत्रस्यानुगमं-अनुसरणमिति धत्रानुगमस-त्रविज्ञप्रणीतत्वेन च भवजलिथिपोतभूतत्वात्, भवजलिथिपोतभूतस्य च मक्तिबहुमानाभ्याभुचारणात्, किंबिशिष्ट च तद्नवदं भवती-त्याण'मित्यादि। यद्येवं किमिह सीच्यते १,उच्यते, नियुंक्त्यनुगमसामान्यात् निक्षेपद्वारे निक्षेपसामान्यात्, स्त्रालापकनिक्षेपवत्।।१०००॥। स्मिन् स्त्रममिषेयम्-अभिथातन्यमनसस्प्राप्तत्वात्, किं यथाकथश्चिदेव १, नेत्याह-'अनवधं' निद्रोंपं, किमिति १, सर्वज्ञप्रणीतत्वात्, 'अक्सिलियं अमिलिय'मित्यादि, एते च वक्त्रगुणाः, तच किविशिष्टमित्याह-'सिल्झाणं' लक्षणवत्, तचेदं लक्षणम्-'अप्पन्गंथम-यिकामिति, तथा द्वात्रिंशब्दोषविराहितं यच सत्रं तछक्षणयुक्तमाभिधीयते, निर्वाच्यत्वात् , ते चेमे दोषाः, तद्यथा-"अलियमुबघायज-हत्य'मित्यादि। प्रहेणकगाथा, अस्या व्याख्या-अल्पीयोभिरक्षरैयंन्महान्तमर्थराशिमभिघने तद्लप्रम्थं महार्थं च, यथेदमेव सामा-अणभिहियमपयमेव य समाद्वीणं ववहियं च ॥२॥ कालजतीच्छविदोसा समयविरुद्धं च वयणमेतं च । अत्थावतीदोसो य होइ असमा-त्याह-'अक्त्वाहियाइविसुद्धं' अयमत्र भावार्थः-विद्युदं-सकलदोषविप्रमुक्तमनवद्यं भवति, किंस्वरूपं च तदित्याह-'अक्ष्वित्यादि' तत्रानृतम्-अभूतोद्धावनं भूतनिह्यश्व, अभूतोद्धावनं यथा-प्रधानं कारणमीश्वरः कारणमित्येवमादि, भूतनिह्ववो यथा 'नास्त्यात्मा, शून्यं णयं निरत्थयमनत्थयं छलं दुहिलं । निस्सारमहियमूणं पुणरुनं वाहयमजुनं ।। १।। कमभित्रवयणभिन्नं विहत्तिभिण्णं च सिंगभिणं च। सदोसो य ॥३॥ उबमारूबगदोसो निदेसपयत्थसंधिदोसो य। एए उ सुनदोसाबनीसं होति नायन्त्रा ॥४॥" (आव०नि. ८८१-२-३-४) 130611

विशेषाव० 🕱 जगादे'त्येवमादि, उपघातजनकं-सन्वोपघाती, यथा—वेदविहिता हिंसा निंसा मबति, निर्थंकं वर्णक्रमनिहेंशवद् ददरादिवत् डित्थादि- 🛱 सत्रस्पर्शनि-तेत्याचार्य 🆄 वद्रा, पौर्वापर्यायोगाद्यतिसम्बन्धार्थमपार्थकं, यथा—दश् दाडिमानि षडपूपाः कुण्डमजाजिनं पललपिण्डस्त्वर कीटिके दिशमुदीची स्पर्श 🖟 पुनिः सत्र-ड्रहिलं, यथा-"यस्य चुद्धिन लिप्येत, हत्वा सर्वमिदं जगत्" इत्येवमादि, कलुषं वा द्रहिलं, येन पुण्येपापयोः समता आपाद्यते, यथा-अथवा हेत्दाहरणाधिकमधिकं, यथाऽनित्यः शब्दः कृतकत्वप्रयत्नानन्तरीयकत्वाभ्यां घटपटबद्तियेवमादि, एताभ्यामेव न्युनं हींनं, ''एतावानेष पुरुषो, यावानिन्दियगोचरः'' इत्येवमादि, निःसारं परिफल्गु वेदवचनवत्, वर्णादिभिरभ्यधिकमधिकं, तैरेव हीनं न्यूनम्, | नकस्य पिता प्रतिसीन इत्येवमादि, वचनविघातोऽर्थविकल्पोपपन्या छलं वाक्छलं, यथा-नवकम्बलो देवद्त इत्येवमादि, द्रोहस्वभावं

स्वशब्देन पुनर्वचनं च, तथाहि—शब्दपुनरुक्तमिन्द्र इन्द्र इति, अर्थपुनरुक्तमिन्द्रः शक्र इति, अर्थादापन्नस्य स्वशब्देन पुनर्वचनं यथा— यथा-अनित्यः शब्दः घटवत् अनित्यः शब्दः कृतकत्वादित्येवमादि, शब्दार्थयोः पुनर्वचनं पुनरुक्तमन्यत्रानुवादात्, तथा अर्थापन्नस्य

(पीनो)देवदनो दिवा न भुद्ध इत्यथदिषम्नं रात्रौ भुद्ध इति, तत्र यो मूयात् दिवा न भुद्ध रात्रौ भुद्ध इति स पुनरुक्तमाह, ज्याहतं नाम

संस्थमनुदेशो न क्रियते, यथा-स्पर्शनरसनघाणचश्चःश्रोत्राणामथाः र्शरसगन्धवर्णशब्दा इति बक्तब्ये स्पर्शरूपशब्दगन्धरसा इति विभिक्तिन्यत्ययः यथैष द्यक्ष इति वक्तन्ये एष द्यक्षमित्याह, लिङ्गन्यत्ययः यथेयं स्नीति वक्तन्ये अयं स्नीत्याह, अन्मिहितम्-अनुप-कटतटअष्टेगेजानां मद्विन्दुभिः। प्राव्ततेत नशी घोरा, हस्त्यक्षरथवाहिनी ॥१॥"इत्येवमादि 'क्रमभिन्न'मित्यादि, क्रममिन्नं यत्र यथा-यत्र पूर्वणापरं विहन्यते यथा—"कम्मे चास्ति फलं चास्ति, कत्ती नास्ति तु कर्मणा"मित्येवमादि, अयुक्तम्-अनुपर्गतिक्षमं यथा—"तेषां ज्यादित्येबमादि, 'बचनभिन्नं' बचनन्यत्ययो यथा-बुक्षावेतौ पुष्पिताविति वक्तन्ये बुक्षावेते पुष्पितावित्येवमादि, 'विभक्तिभिन्नं'

दिष्टं स्वसिद्धान्ते, यथा-सप्तमः पदार्थो दशमं वा द्रव्यं वैशेषिकस्य, प्रथानपुरुषाभ्यां अधिकं सांख्यस्य, चतुःसत्यातिरिक्तं च शाक्यस्ये- 🎼 पुनः प्रकृतमधिकियते, यथा-हेतुकथामधिकृत्य सुप्तिङन्तपद्रुक्षणप्रपञ्चमर्थशास्त्रं वाऽभिधाय पुनहेतुवचनमित्येवमादि, 'कास्टे'त्यादि | विशेषस्तेजस्थिता, समयविरुद्धं यत् स्विसिद्धान्तविरुद्धं, यथा-सांस्यस्यासत्कार्णे कार्यं, सद्देशेषिकस्येत्येवमादि, वचनमात्रमहेतुकं, यथेष्ट-समासन्यत्ययः, यत्र वा समासविधौ सत्यसमासवचनं यथा-राज्ञः पुरुषोऽयमित्येवमादि, उपमादोषो-हीनाधिकोपमानुपमाभियानं, यथा समुद्रावयवानां चाभिधानमित्येवमादि, अनिदेश्यदोषी यत्रोहिश्यपदानामेकवाक्यभावी न क्रियते, यथेह देवद्ताः स्थाल्यामोदनं पच-'कालदोपः' अतीतादिकालन्यत्ययः, यथा-रामो बनमनुप्रविश्वति बध्यते कणं इत्येवमादि । 'यतिदोषः' यतिन्यत्ययः, यतिः-विन्छेदः | तस्याकरणमस्थानकरणं वा यथा-सम्धरायाक्तिसप्तकेष्वकरणमन्यत्र वा करणमित्येवमादि, 'छविदोषः' छविदिनता, छविद्यिलङ्कार-भदेशलोकमध्याभियानवत्, अर्थापतिदोषो यत्राथदिनिष्टापत्तियेथेह बाह्मणो न हन्तब्य इति, अर्थाद्बाह्मणघातापत्तिः, 'असमासदोषः' मेरुः सर्पेषिमाः सर्पेषो मेरूपमो, मेरुः समुद्रोषम इत्येवमादि,रूषकदोषः-स्वरूषावयवच्यत्ययो यथा-पर्वतरूपावयवानां पर्वतेत्निभिधानं त्येवमादि, अपदं पद्यविधावन्यच्छन्दोऽधिकारेऽन्यच्छन्दोऽभिधानं यथाऽऽधिपदे वैतालीयादिपदाभिधानं, स्वभावहीनं यद्रस्तुनः स्वभा-वतोऽन्यथावचनं,यथा—शीतोऽगिनः मूर्तिमद्काशमित्येवमादि, व्यवहितम्-अन्तर्हितं, तथाहि-यत्र प्रकृतमुत्सुज्याप्रकृतं व्यासतोऽभियाय 1138811

तीति वक्तन्ये पचतिशन्दानभिधानं, पदार्थदोषो यत्र बस्तुपयधिवाचिनः पदार्थस्यार्थान्तरपरिकल्पनमाश्रीयते, यथेह द्रन्यखरूपप्यि-यवाचिनां सत्तादीनां द्रव्याद्धिन्तरपिष्कित्पनमुष्ट्कस्य, सिन्धिद्रोषी विश्विष्टमंहितत्वं व्यत्ययो वेति, एभिविमुक्तं द्वात्रिंशहोषरहितं लक्षणयुक्तं सत्रं, तिदिति वाक्यशेषः, द्रात्रिशहोषरहितं यचिति वचनात्त्छब्दिनिदेशो गम्यते॥ तथाऽष्टाभिश्व गुणैरुपेतं तत्, लक्षण-

सूत्रच्या-🖔 युक्तमिति वर्तते, ते चेमे गुणाः-'निद्दोस'मित्यादि, निद्राषमुक्तवत् सारचद्-बहुपर्यायं गोशब्दवत् सामायिकाभिधानवद्या हेतुयुक्तं उपपन्धुपेतं अलङ्कृतं उपमादिभिः उपनीतं उपनयोपसंहतं सोपचारं-अग्राम्याभिधानं मितं-वणीदिनियतपरिमाणं मधुरं श्रवणहा-पायं पयविच्छेओ समासविसओ तयत्थनियमत्यं। पयविग्गहोत्ति भणणङ् सुद्धपए सो न संभवङ् ॥१०११॥ गिति स्रोकार्थः ॥१००१–३॥ तथा–'अप्पक्त्वरे'त्यादि, अ**संदि**ग्धं असंग्रयं न यथा सैन्धवाभिधानेऽश्वलवणपुटपुरुषाभिधानादि-'परबोहहिओ, बऽत्यो किरिया-कारगविहाणओं बन्नो। पज्जायवयणओऽविय तह भूयत्थाभिहाणेणं ॥१००९॥ संग्यः 'अल्पाक्षरं सारवचीतं, अन्यपरिपाट्या चेदमित्यचोदां 'विश्वतोमुखं' अनेकमुखं, अनुसतं अनुयोगचतुष्याभिघानात्, सारचन्त-प्रतिमुखमनेकार्थाभियायकमिति, अपुनरुक्, वैहिहकाराद्योऽनर्थकाः पद्निछद्रपूरणायैवौपादीयमानाः स्तोभका इत्युच्यते, प्यमत्थवायगं जोयगं च तं नामियाइ पंचविहं। कारग-समास्त-तद्धिय-निरुत्तवबोऽविय प्यत्यो ॥१००८॥ एवं सुताणुगमो सुतालावगगओ य निक्लेवो । सुत्तप्तासियनिजुत्ती नया य वर्चाति समयं तु ॥१००६॥ मुतं पयं पयत्यो संभवओ विग्गहो वियारो य। दूसियसिद्धी नयमयविसेसओ नेयमणुसुतं ॥१००७॥ पचक्त्वओऽह्वा सोऽणुमाणओ हेसओ व सुत्तरस । वचो व जहासंभवमागमओ हेडओ चेव ॥१०१०॥ मुत्तेऽणुगए मुद्धेति निच्छिए तह कए पयच्छेए । सुत्तालाबयनासे निक्षिते मुत्तकासो उ.॥१००५॥ सुत्तगयमत्थिविस्यं व दूसणं चालणं मयं तस्स । सहत्थणणायाओ परिहारो पचवत्थाणं ॥१०१२॥ स्तोभकः-क्षेपकस्तद्विरहाद्स्तोभकः अनवदं अगहेमित्यादिलक्षणं इत्यल्पप्रन्थमहार्थिमित्यादिग्रहणकगाथार्थः ॥१००४॥

संजन्मा-च निक्षिप्ते नामकरणमित्यादिना संभवतः, ततः किमित्यत आह-'सुन्तफास्मे' नि ततः युनः सत्रस्पश्चों च्यापायंत इति ॥१००५॥ ततथ-'एव' मित्यादि । एवं 'स्त्रानुगमः' अनुगमद्वितीयभेदः, तथा स्त्रालापककृतश्च निक्षेपः' निक्षेपतृतीयभेदः, तथा सुत्ते' इत्यादि, तदेवं सत्रातुगमतः सत्रे अनुगते उचरिते मति यथा 'करेमि भंते। सामाइय'मित्येवमादि, तथा 'शुद्धे इति' एवं विनिश्चिते, तथा क्षत्रानुगमादेव पदच्छेदे कृते, यथा करोमि भदन्त ! इत्येवमादि, तथा क्षत्रालापकनिक्षेपात् सूचालापकन्यासे होइ कयत्यो बोत्तं, सपयन्छेयं सुयं सुयाणुगमो। सुतालाबगनासो, नामाइन्नासिबिणिओगं ॥१०१॥॥ ख़मणुसुत्तमत्यं, सन्वनयमयावयारपरिसुद्धं। भासेजा निरवसेसं, गुरिसंव पहुर्च जं जोग्गं ॥१०१३॥ स्तर्कासियनिज्जुतिनिओगो सेसओ पयत्थाई। पायं सोचिय नेगमनवाइमयगोयरो होइ॥१०१५॥ संपयमत्थाणुगमे, सत्योवग्घायवित्यरं वोच्छं । क्यमंगलोवयारो, सोऽतिमहत्योत्तिकाऊणं ॥१०१९॥ पायं पयविच्छेओऽवि सुत्तफासोवसंहिओ जेण। कत्थइ तयत्थकारगकालाइगई तओ चेव ॥१०१६॥ अणुओगहाराणं परूवणं तत्पओयणं जं च । इय चेव परिसमाणियमब्वामोहत्थमत्थाणे ॥१०१७॥ दाइयदारिवभागो, संखेवेणेह वित्यरेणावि । दाराणं विणिओग, नाहिइ काउं जहाजोगं ॥१०१८॥

सत्रं पठनीयं, पुनः पदच्छेद इत्यादि द्वारगाथासत्रं कण्ठयं, नवरमेवं ज्ञेयमनुसत्रं च्यारूयानं, नयमतादिति। पदमधिक्रत्याह-'पद'मि-

ध्याहार: ॥१००६॥ पते चैवं व्याख्यायमाने सति गच्छन्तीत्यतो व्याख्यालक्षणमाह-'सुत्त'मित्यादि । सूच्यमिति प्रथममुक्तलक्षणं

'स्त्रस्पर्शनियुष्टितः' नियुक्त्यनुगमतृतीयभेदः 'नयाश्च' मूल्द्वारिबहिता 'बजनित' गच्छनित 'समकं' युगपत्, प्रतिष्वत्रमित्य-

ारनीयहितः पदार्थित्रिविधो वाच्यः, तद्यथा-क्रियाकारकविषयो यथा-घट चेष्टायामिति, घटते असाविति घटः, तथा पर्यायवचनतो-ऽपि यथा घटः कुटः कुम्भः इति, तथा भूतार्थाभिधा त श्र कष्वंकुण्डलौष्ठायतश्रनप्रीबत्बाद् घट इति यथेति गाथार्थः ॥१००९॥ 💢 त्यादि । इहार्थस्य बाचकं पदं भवति बोतकं च, तत्र बुक्षस्तिष्ठतीत्येवमादि वाचकं, प्राद्यश्राद्यश्र प्रायेण बोतकं, एवं सामान्येन, न गोश्रकारणं 'अहबाऽणुमाणतो सो वचो सुत्तरस' अनुमानं-अर्थापतिः, तत्र्य मिथ्याद्रश्नादीनि तु न, 'सेसतो व' ति अथ्या ठेशतीऽसौ सत्रस्य वान्यः, किमुक्तं भवति १-समस्तपदोपादानात्, न न्यस्तानीत्यर्थः, तथा-'वचो वे'त्यादि, अथवा यथासंभवं अत्रेव प्रकारानतरमाह-'पच'इत्यादि । अथचाऽसौ पदाथौ वाच्यः सूत्रस्य कथं ?-'प्रत्यक्षतः' यथाश्रुतित एव, सम्याद्श्नीति पुंयत इति मिश्रम् । पदार्थश्वतुविधस्तद्यथा-कारकवाच्यः कारकविषयो, यथा पचतीति पाचकः, समासविषयो यथा राज्ञः पुरुषो राजपुरुषः, गद्धितविषयो बसुदेबस्यापत्यं बासुदेवः, निरुक्तविषयो अमति च सौति च अमर इति गाथार्थः ॥१००७-८॥ 'पर्'इत्यादि । अथवा मुनविशेषतः, विशेषतः प्राह-तत्पुननिभिकादि पञ्चविधं, तत्राश्च इति नामिकं, खिविति नैपातिकं, परीत्यौपसर्भिकं, घावतीत्याख्यातिकं,

शाच्यसाद्यथा─आगमतो भव्याभव्याभिधानादिवत् ,ेहेतुठो न सर्वगतोऽयमात्मा. केहेत्वात् कुळाळादिवत्, आह─मूर्तोऽपि स्यात्तत एव

तोस्तद्रद्,उच्यते, इन्यत एव संसारीति गाथार्थः ॥१०१०॥ 'पाय' मित्यादि ॥ इह बाहुल्यतः 'पद्विचछेदः' पद्विक्षेषः

समासविषयः' समासान्यभिचारी सदाऽनेकार्थो बहुबीहिविशेषण्समासादिप्रकारेण अतस्तद्र्धनियमार्थः 'पद्विग्रहो भण्यते'

॥१०११॥ 'सुत्त' इत्यादि ॥ 'सूज्रगतं' स्त्रेण न्यायेन 'अर्थगतं' (विषये) आर्थेन न्यायेन यिन्छिष्यचेदिकाभ्यां दूषणमारभ्यते तचा-

पद्योः पदानां वा समासः क्रियते, यथा राज्ञः पुरुषः राजपुरुषः श्वेतः पटोऽस्येति श्वेतपटः, स च शुद्धपदे न संभवत्येवेति गाथार्थः

वतार्परिद्युद्धमर्थ भाषेत निरवशेषं योऽस्याहेद्भिरुक्तः सत्यां शक्तै, पुरुषं वा नयमतानभिज्ञं प्रतीत्य यद्योग्यं वस्तु तद-पाय' मित्यादि । 'प्रायः' बाहुस्यतः 'पद्विच्छेदोऽवि' नि स्त्रानुगमोऽपीत्यर्थः 'सुत्तफासोवसंहिदो'नि स्त्रस्पर्धे अर्थप्रत्या-'नदत्य' नि तस्य पदस्यार्थसतद्रथंस्तिसिन् गनिः-पिर्च्छेदो भवति, तथा कारकगतिश्र, तथा कालगतिः, आदिशब्दः स्मेदप्र-मीपद्रीनात् स्वातन्त्र्यमतिषेयाथै वेति गाथार्थः ॥१०१२॥ उपसंजिह्यिषुसह-'एच'मित्यादि । एवं सत्रं सत्रं मित सर्वनयमता-भिद्ध्यादिति गाथार्थः ॥१०१३॥ इह च-'होई'त्यादि 'सुने'त्यादि सुनोधार्थम् ॥१०१४–१५, किन्त्वाद्यगाथाद्यावयवापवादमाह-रानफले उपसंहत:-उपक्षिप्तो वर्तते, केन कारणेनेत्याह-'जेण कत्यई तओ चेच' ति येन क्वचित् देशे तत एव-पद्विच्छेदात् लनं मतं, तस्य 'शब्दार्थन्यायतः परिहारः प्रत्यवस्थानं' मतमिति, यथा करोमि भदन्त ! सामायिकमित्यत्र गुर्वामन्त्र-ावचनो भद्नतशब्द इति, अतश्रोद्यते-गुरुविरहे तद्भियानमथुक्तं, अनर्थकत्वात् , न, आचायभावेऽपि स्थापनाचार्यिक्रयोपस्थापन-ापनाथेत्वात् तद्, यथाऽहेत्प्रतिमोपसेवनं, गुस्गुणज्ञानोपयोगाद्वा विज्ञातभावाचायोमन्त्रणवचनाद्वा आचायेगुणनिवन्धनाद् विनयमूल-ल्यापकः, कालश्र वर्तमानो बुच एष्यंश्वेत्यनुयोगद्वारप्रघष्टकपरिसमाप्तिगरिति गाथार्थः ॥१०१६॥ त तत्स्याद्-अस्थानमस्येह,

सामान्ये स्थितः शास्त्रस्याधिकृतस्योपोद्घातविस्तर इति समासस्तं 'वोच्छं' वस्ये, किविशिष्टः सन्नित्यत आह-'कृतमङ्गलोपचारः तथाहि—'दाइते'त्यादि स्पष्टा, तदेवं नन्दीअनुयोगद्वार्प्रघष्टश्च योधित इति गाथार्थः॥१०१७–१८॥।पेढवंथो समन्तो॥नमः अतदेवतायै भगवत्यै॥ अथ यथाविवक्षितमापूरयत्राह भाष्यकार:-'संपद्'मित्यादि, 'साम्प्रतं' अधुना 'अर्थोनुगमे' अथनुगमदारे अध्ययनपरिसमाप्तिविषयत्वादिति, तन्न, यतः—'अणु'ड्रत्यादि । इह व्यवघानभयादेतत्प्ररूपणादि अस्थान एवोक्तं अव्यामोहाथत्वाच्

सन्' विहिततीर्थकरादिनमस्कारः सन्, किमिति १, तस्य सकलानुयौगसाधारणत्वेनातिमहार्थत्वात् श्रेयोभूतत्वात्, श्रेयःप्रवृत्तौ च मायो नणु भंगलं क्यं चिय कि सुडजो? अह क्यंपि कायडवं। दारे दारे कीरइ तो कीस न मंगलगगहणं १॥१०२०॥ नणु मञ्झिरिमाचि मंगलमाइट तं च मञ्झमेयंति। सत्थमणारदं चिय एयं कतोचयं मज्झं १॥१०२१॥ चउरणुओगहारं जं सत्थं तेण तस्स मज्झिमिणं। साहइ मंगलगहणं सत्थरसंगाइं दाराणि ॥१०२२॥ विस्तसम्मवादिति गाथाथैः॥ १०१९॥ आह—

तहिव न मज्झं एयं भणियमिहाबस्सयस्स जं मज्झं। तं संगत्यमाइटं इदमञ्झयणस्स होजाहि ॥१०२३॥

138811

1138611

आवस्स्यस्स तं क्यमिणं तु नावासमेत्तयं किंतु। सब्वाणुओगनिब्जुतिसत्थपारंभ एवाय ॥१०२५॥

भिणयं च पुन्वसेयं सन्बं चिय मंगलिति किमणेणं ?। मंगलितयबुद्धिपरिग्गहंपि काराविओं सीसो ॥१०२४॥

दस्गालियाइनिज्जितिगह्णओ भिणयमुबिर बा जं च। सेसेसुवि अञ्झयणेमु होइ एसेब निज्जुती॥

'नणु'इत्यादि ॥ ननु मङ्गलमादौ कृतमेव 'आभिमिणिबोहियनाण'मित्यादिवचनाद् अतः कि भूयस्तत्करणप्रयासः १, अथ

इह निसि तिम गए बीसुं बीसुं विसेसिमितायं। वेचिछइ सुहं लिहुं चिय तग्गहणं लाघबत्थमओ ॥१०२८॥

समाइयबक्खाणे दसालियाईण कोऽहिगारोऽयं १। जं पायमुबग्घाओं तेसिं सामन्न एवायं ॥१०२७॥

तरुहा जेण महत्यं सत्यं सब्बाणुओगाविसयमिणं। सत्यंतरमेवऽहवा तेण पुणो मंगलग्गहणं,॥१०२९॥

कुतमपि क्रियते ततः किमिति द्वारे द्वारे न क्रियते १, क्रियतां, क्रुनत्वादिहेचेति गाथार्थः ॥१०२०॥ अथाचार्यदेशियसावदाह—

क्यकञ्जतस्कन्यस्य यन्मध्यं 'तं मंगलमादिइं'ति तन्मध्यमङ्गलमादिक्यते, इदं तु कस्येति चेदाह-इदमध्ययनस्यास्यैव स्याद् उपक-मनिक्षेपयोगेतत्वाद् अन्यथा "सत्थमणारदं चिय एयं कतोचयं मज्झं १" तस्मात् "नणु मंगलं कयं चिय"इत्यादि प्रकरणार्थं इति गाथार्थः ॥१०२३॥ अपिच-'भणित'मित्यादि ॥ भणितं च प्रागेतत् सर्वमेवाचिद्रोषेण शास्त्रं मङ्गलिमिति, तस्मात्कि-सबित्योगनिधुन्तिशास्त्रशास्म एवायं, अत एव तद्विसं (घ्र) संपाद्नाय 'क्यमंगलोवयारो' इत्याहेति गाथार्थः ॥१०२५॥ कुत विशेषाव०||० || 'नणु'इत्यादि ॥ नतु मध्येऽपि मङ्गलं प्रतिज्ञातं, 'मज्झे'नि वचनात् ,तचेदमिति का पुनरुक्ततेति 2, मूलचोदक आह–शास्त्रस्याद्याप्य- ||त मन्येन मध्यमङ्गलकरणप्रयासेन १, तत्रेतत्त्याद्-अनेन मध्यमङ्गलबुद्धिराधीयत इति, प्राह-मङ्गलत्रयबुद्धिपरिप्रहमपि शिष्यः कारितः वनिनो, शास्त्रस्कष्मेवेत्यर्थः, इति गाथार्थः १०२२॥ मौल आह—'तहबी'त्यादि, तदेवमध्ययनमात्रमङ्गीकृत्य भवत्यपि, न तु पद्-विधश्चतरकन्धं, तथा चाह-'त्तथाऽपि' एवमपि नैतन्मध्यं भणितं, सकलश्चतरकन्धस्थेत्यध्याहारः, यत 'इहाचरसगरस'ति इहाव-प्रागेव, तस्मात् भगवन् ! इदमवशिष्यत इति गाथार्थः १०२४॥ अस्येदानीं द्रषे शातयन् सिद्धान्तवाद्याह-"आवस्सए"त्यादि ॥ आचङ्यकस्य' आवश्यकश्चतस्कन्थस्य तदादिमध्यावसानमङ्गलं कृतं, इदं तु नावश्यकमात्रमस्माभिन्योर्रज्यातुमारभ्यते, किन्तु नारब्यत्वात् कौतस्त्यमेतन्मध्यं १, तथाहि—नैकोऽप्यस्याद्यापि वर्ण उचार्यते, अधस्तान्मङ्गलमात्रामिधानादिति गाथार्थः ॥१०२१॥ तिक्रान्तेश्वं मध्यं, मध्यत्वाचेद्मपि मध्यमञ्जलं, यचाभ्यधायि भवता 'शाह्मस्याद्यात्यनार्व्यतादिति तत्र त्रुमः 'साहह'ति यत्पुनः गास्त्रिनारच्येऽपि मध्यमङ्गलग्रहणं करोति तत् साहइ-कथयत्येतद् यदुत 'शास्त्राङ्गानि' शास्त्रावयवाः 'द्वाराणि' अनुयोगद्वाराणि र्शीयोऽप्यनामोगतयाद्वारद्वयमतिकान्तमिति मध्यममबबुष्यमान आह—"चङ'इत्यादि ॥ चतुरचुयोगद्वारात्मकत्वाच्छास्नस्य द्वारद्वया-

विशेषाव० 🖄 एतदेवमित्यत आह—'दसे'त्यादि ॥ दशकालिकादिनिधुक्तिप्रारम्भोऽयमिति, वश्यति 'आचस्सयस्से' त्येवमादि, यतश्रोषरिष्टाद-कोव्याचार्य 🎋 प्युषोद्द्यातस्य परिसमाप्तौ भाषातं—यदत 'सेसेस्मची'त्यादि माथार्थः ॥१०२६॥ अनारमान् 'मार्ग्यन्त मे प्युपोड्घातस्य परिसमाप्तौ भणितं-यदुत 'सेसेसुची'त्यादि गाथार्थः ॥१०२६॥ अत्राप्याह्र-'सामाङ्य'इत्यादि ॥ सामायिकव्या-ब्याने कोऽमीषां भागी येनोच्यते 'दस्तगालियस्स तहे'त्येवमादि १, उच्यते, किमिद्मसकुज्झंक्षसे १। 'ज'मित्यादि स्पष्टं, प्रा-तमहा हत्यादि ॥ तस्माद् येन कारणेन महाथिमिदं उपीद्घातारव्यं शास्त्रं सवित्योगव्यापकत्वाद्, येन वेदं शास्त्रान्तरं तेन भूयो-थोग्रहणं दशकालिकस्य शय्यम्भवस्वामिनो निर्गतत्वात् , तथा चाह−'इहे'त्यादि ॥ 'इहे'ति सामान्योपोद्घाते 'तेषां'आवश्यकादीनां तास्मिन्' उपोद्घाते 'गते' अतिक्रान्ते 'बीस्टं बीस्टं'पतेयं २'विसेसमेन्तायं' विशेषमात्रं यथाऽग्रकादग्रकं निर्गतमिति ग्रहीष्यति सुखं' सुखेन अपयासेन, तद्पि लघु शीघमेन, अतो लाघनाथांमह तद्ग्रहणं, लाघनाथोंऽयमधिकार इति गाथाथं: ॥१०२७-२८॥

तिज्ञ इं तेण नहिं तओ व तित्यं तयं च दब्विस्म। सिर्याईणं भागो निर्वायो तिस्म य पिस्दे॥१०३१॥ तित्थयरे भगवंते अणुत्तरपरक्कमे अमियनाणी। तिण्णे सुगइगइ गए सिद्धिपहपएसए वंदे (नि. ८१)॥१०३०॥ तिरिया तरणं तिरियन्वयं च सिद्धाणि तारओ पुरिसो। वाहोडुवाइ तरणं तरणिकं निन्नयाईयं ॥१०३२॥ सूर्णंगं पिच तसुदृह्छं व न य पुष्णकारणं णहाणं। न य जङ्जोगं तं मंडणं व कामंगभावाओं ॥१०३५॥ इह तारणाइफलयंति ण्हाणपाणाचगाहणाईहिं। भवतारयंति केई, तं नो जीबोबघायाओ ॥१०३४॥ देहाइनार्यं जं बरझमलावणयणाइसतं च। णेगंताणबंतियफलं च तो दब्बतित्यं तं ॥१०३३॥ ऽत्यस्य मङ्गलग्रहणं क्रियते ॥१०२९॥ तद्यथा-

दाहोवसमाइस वा जं तिसु थियमहब दंसणाईसु। तो तित्यं संघोधिय, उभयं व विसेसणविस्सेसं॥१०४०॥ कोहिंगियहाहसमणादओ व ते चेव जस्स निण्णऽत्था। होइ तियत्यं तित्यं, तमत्यसहो फलत्योऽयं ॥१०४१॥ पांडेचण्णो उण कम्माणुभावओ भावओ परममुद्धं। किह मोन्छिइ जाणंतो परमहियं दुछहं च पुणी।१०४९॥ तचिणियाण वितियं, विसयसृहकुसत्यभावणाथियं। तह्यं च बोडियाणं, चरिमं जहणं सिवफलं तु।१०४६। एवं तु दन्वतित्यं, माबे दुक्खं हियं लहड् जीवो। मिच्छत्तऽन्नाणाविर्ड्विसयस्ह भावणाणुगओ ॥१०४८॥ णाभिष्पेयफलाई तयंगवियलत्यो क्रतित्थाइं। वियलनयत्तणऔऽविय, विफलाई वियलिकिरियन्न ॥१०४४॥ देहोवगारि वा तेण तित्थमिह दाहनासणाईहिं। महु-मज्ज-मंस-वेस्सादओऽवि तो तित्थमावन्नं ॥१०३६॥ अहब सुहोतारत्तारणाइ दब्बे चडिबहं तित्यं। एवं चिय भाविभिन्नि , तत्याइमयं सरक्षाणं ॥१०४५॥ इह सम्मं सद्धाणोवलद्विकिरियासभावओं जेणं। तित्थमभिष्पेषक्तं सम्मपरिच्छेयिकिरियन्व ॥१०४३॥ अहवा सम्महंसणनाणचरित्ताइं तिन्नि जस्सऽत्था । तं तित्यं पुरुवोइयमिह अत्थो वत्थुपज्जाओ ॥१०४२॥ भावे तित्यं संघो सुमविहियं तारओ तर्हि साहू। नाणाइतियं तरणं तारेयन्वं भवसमुहोऽयं ॥१०३७॥ जं नाणदंसणचरित्तभावओं तिब्बबक्खभावाओं। भवभावओं य तारेह तेण तं भावओं तित्यं ॥१०३८॥ तह कोह-लोह-कम्ममयदाहतण्हा-मलावणयणाइं। एगंतेणऽचंतं च कुणइ य सुद्धि भवोघाओ॥१०३९॥ नणु जं दुहावयारं दुक्खुतारं च तं दुरहिगम्मं। लोयमिम पूड्यं जं सुहावयारं सुहुतारं ॥१०४७॥ 1138811

(पा० ३-१-७७) दीर्घत्वे परगमने च तीर्थं इति स्थिते 'डक्कज् करणे' इत्यस्य चरेष्ट (३-२-१६) इत्यसात् स्रताद् टप्रत्ययाधिकारेऽनुब-जं तेण' नि तीयैतेऽनेनेति तीथै, अयमात्मा परं पारं प्राप्यत इत्यथैः, 'तिसिं'नि तीयैतेऽस्मिनिति वा, 'तओ व'नि तीयैते अस्मा-निरपायअ इञ्यतीर्थ, तत्र [इञ्य]तीर्थे सिद्धे सति कानि सिद्धानि सम्बन्धिशब्दतया प्रसिद्धानि भवन्तीत्यत आह—'निरिता'इत्यादि त्वात्मानं, मीक्षस्य परमार्थेन परक्षलत्वेन व्यवस्थितत्वात्, बाह्यमलापनयनादिशक्तत्वाच, एतदुक्तं भवति-'तण्हाइयं वितण्हीकरेइ अवणेइ नित्यगरे भगवंते'इत्यादि ॥ इह हि तीर्थकरणशीलास्तीर्थकरास्तान् वन्द इति क्रिया, तत्र तृ ध्रवनतरयोरित्यस्य 'पाहतु-दिति वेति तीर्थं, 'तयं च'ति तच तीर्थं नामादि यावद् व्यतिरिक्तं 'दव्बिस्म' द्रव्येऽधिकृते, किमत आह-सरिदादीनां समी भूभागो तिमाने 'कुनो हेतुताच्छीस्यानुलोम्येष्यि'ति (३-२-३०) टप्रत्ययेऽनुबन्घलीपे च कुते गुणे सपरत्वे परममने च तीर्थकर इति स्यात्, शेषं भाष्य एव न्याख्यास्यामः, तचेदम्-'तिज्ञती'त्यादि। तत्र तीर्थकरणाचीर्थकराः, अथ तीर्थमिति कोऽर्थः १ इत्यत आह-'तिज्ञति प्रतीताथों।।१०२०-२।। कि पुनः कारणमिदं इच्यतीथीमित्यत आह-'देहादी' त्यादि। यस्मादिदं देहादिमात्रं तार्यति-परं कुलं नयति, न विशिष्टि कियासन्यपेक्षाध्यवसायजन्यस्य तत्त्रत्यनीकि कियासहगताष्यवसायतः क्षयोषपतः, अलं चस्पेति। तथा नेकान्तिकफलत्वाच, तथा देवचिरिचिरिचिरिचिभ्यस्थिगित (उ० २-७) थक् प्रत्यये अनुबन्धलीपे च कृते 'ऋत इद्वातो'रिति (पा० ३-१-११०) इत्वे खरत्वे 'हिल चे'ति बाहिरं पंकं, नान्तरं तस्य प्राणातिपातादिमहापातकपञ्चकजनितत्वात् , तस्य च तद्विनिद्यत्तिमन्तरेणोत्पत्तिनीयाभावात् , प्रागुपातस्य च इय कम्मवाहिगहिओ संजमिकिरियं पवजाए दुक्लं। पिडवन्नो कम्मक्षयमिच्छंतो मुंचए दुक्लं ॥१०५१॥ अइक्सवर्ड व किरियं रोगी दुक्खं पवजाए पहमं। पडिवन्नो रोगक्खयमिक्छंनो मुंचए दुक्खं ॥१०५०॥ 133011

|ॐ| हि-अनेन कदाचित्तीयेते कदाचिच घ्रियत इति, तीर्णमपि च पुनस्तीर्यंत इति प्रसिद्धं, 'तो' इति ततो द्रञ्यतीर्थं तत्, स्वयमपिच द्र- |कि||तीर्यतिक-|ॐ| ज्यत्वादिति गाथार्थः ।।१०३३॥ एतदेव केनचिद्धिशेषेण भिन्दत भावयन्त्राह—'इहे'त्यादि । इह केचिद्दकससकराः प्रत्यक्ति- |ॐ||तरणीयादि दित्रयं तु तरणं, तरणीयं भवीदन्वानिति । इह च तीथिदिनां परस्परतोऽन्यताऽनन्यता च विवक्षातोऽवसेया, तत्र सम्यग्दशनादिपरि-ण्हाणपाणावगाहणादीहिं विधीए सेविज्जंतं उद्यं भवाओऽवि तारेह्ं" कृतः १ इत्याह—'तारणादिफलद्ं'ति ग्रीरसंतारणादिफलं इष्ट-कः १ इत्यत आह-'संघः' साध्वादिसमुदायो गुणसंघातत्वात्, किविशिष्टमत आह-अतिविहितं, उक्तअ-'तित्थं भंते ! तित्थं १, ति-ग्यत्वादिति गाथार्थः ।।१०३३॥ एतदेव केनचिद्विशेषेण भिन्दत् भावयन्नाह—'इहे'त्यादि । इह केचिदुदकसूकराः प्रलपन्ति— मेतत्, द्येन परीक्षानुमानादिति भावना, तदेतत् न, कृतः १ इत्याह-जीवोपघाततद्भावादिति गाथार्थः ॥१०३४॥ 'सूण'मित्यादि । अयमिह पौर्वापयण प्रयोगः-स्नानं पुण्याय न भवति, जीवोषघातनान्तरीयकत्वात्, जालबहुद्खलवद्या, न च दृष्टमात्रेण परोक्षासिद्ध-त्यकरे तित्थं ?, गीयमा ! अरहा ताव (नियमा) तित्थंकरे, तित्थं युण चाउन्बन्नो समणसंघो" तत्र संघे तद्विशेषः स्रिताधुः, ज्ञाना-करणभावापत्रस्य साधकतमत्वेन करणत्वात् तरणत्वं, तरणीयं आत्मन एवौद्यिकादिसंसारपरिणामस्तत्परित्यागादिति माथार्थः ॥१०३७॥ किमित्ययं भावः १ इत्याह-'ज' मित्यादि । 'यस्मात्' ज्ञानादिस्वाभाव्याद्वेतोः नद्रिपक्षात्-मिथ्यात्वादिरुक्षणात् णामानन्यत्वात् संघस्तीर्थं, तारणाचद्न्तर्भावित्वाचद्विशेष एव तरिता (तारयिता) साधुः, स्वातन्त्र्येण सम्यग्दर्शनाद्यनुष्ठानात्, तस्य च 'ण ये'त्यादि गाहापच्छदं स्पष्टं, ननरं व्यक्तिरेकेण ज्ञानम् । 'देहो' इत्यादि । अथ चेहाहनाश्चादिभिदेहोयकारीति तीथै स्यातु उ-तरं पश्राद्धेनाह-मध्वादयोऽपि तीर्थं, देहोपकारिन्याविशेषादिति गाथार्थः॥१०३५-३६॥ द्वारम्। 'भावे'त्यादि । भावे-भावविषयं तीर्थं, नियामकामावात् , मत्यक्षसिद्धप्राण्युपमदेवाधितत्वादित्येवमादि स्वधियोत्प्रेक्ष्य असक्रद्वक्तर्यं, दलत्वात् , अथवा किं बहुनोक्तेन १

्री 'नार्याते' उत्तार्यति, तथा भवसत्तायाश्र, अतस्तर् भावतीर्थमिति, उक्तञ्च—"भागाद्यम्भाः प्रमाद्व्यसनशतचलदीर्घकछोलहेलः, जो- | अ|तिर्थतितृत् | घेष्यावाडवारिनम्तिजननमहानक्रचक्रौषरीदः। तृष्णापातालकुम्मो भवजलधिरयं तीयेते येन सद्यसाद् ज्ञानादिस्वभावं कथितमिह सुरे-द्राचित्रमित्तिथै ।१। इति गाथार्थः ॥१०३८॥ 'नहे' त्यादि । 'तथे' त्युपपन्यन्तराकर्षणार्थः, क्रोघश्र लोमश्र कर्म च क्रोघलोभ-कप्ताणि तन्मया दाहतुष्णामलाः क्रोयलोभकर्मदाहतुष्णामलाः, क्रोधात्मको दाहः परितापरूपत्वात् . लोभात्मिका तृ आर्थासारूपत्वात्, क्यित्मको मलो मिलनस्वभावत्वात, तेपामपनयनानीति समासः, तानि एकान्तेन-नियमेन अत्यंतं च-सर्वात्मना करोति यतः शुद्धि ्यादि गतार्था । प्रमाणमाह—'इहे' त्यादि । इह जैनमेव तीर्थमभिप्रेतेनार्थनार्थवत् , सम्यक्श्रदानोपलव्यिक्यासद्भावात् , सम्यक्ष-रिच्छेद्क्रियावद् , यथाहि—नैपुण्यवतो वैद्यस्यासाधारणश्रद्धापरिज्ञानक्रियाभिश्रिकित्सा अभिप्रेतार्था—अर्थवती, एवमिदमपीति, वैधम्पेण क्टवैद्य इति माथार्थः ॥१०४१–४३॥ तथाहि-'णा' इत्यादि। न कुशासनानि क्षायोपशमिकत्वे सत्यभिप्रेतफलानीति मतिज्ञा, ज्ञाना-दिविकलत्वाहिकलक्रियावत् , प्रधानेहिकविकलक्रियावत् ,तथा विकलनयत्वाद्षि च-एकनयान्तराधिष्ठितत्वाद्षि च विकलानि तानिएकौष-जं टियं 'तो' ततः त्रिस्थं भण्यते, युनश्र तित्थं स्यात्, ततु संघः एवेति, उभयं वा त्रित्यसंघलक्षणं विशेषणविशेष्यं स्यात्, तद्य-च भवोषात् 'तेण तं भावओ तित्यं' ति गाथार्थः ॥१०३९॥ त्रिषु वा स्थितत्वात्त्रिस्थमिति, आह च-'दाहे' त्यादि । "दाहोव-समे तण्हाएं छेपणे मलपवाहणे चेच । जं तिसु बचइ तित्थं, भावत्थो वन्निओं चेच॥१॥" आव० १०७७। अहवा दंसणादीसु निस्तु | थार्थः ॥१०४०॥ ड्यर्थत्वास्त्रिफलत्वाद्वा तित्थमित्याह्र-कोह(ग्गी)तीत्यादि गतार्था । त्रिपयित्वाद्वा तित्थमित्याह्-'अहचे' था-कः संघः १ इति प्रक्ने त्रिस्थविशेषणविशिष्टो य इत्युत्तरं, कः त्रिस्थ इति च प्रक्ते संघत्वविशेषणविशिष्टो य इत्युत्तरमिति गा

約 | यरहितविवाक्षितद्रव्यसंघातवदिति गाथार्थः॥१०४४॥ एवं तावद्रदृव्यभावतीर्थद्वन्द्रं चिंचतम् ।'अहच सुहोषार्'हत्यादि ॥ सुहोषारं सुहु- | छितं संसारसमुद्रतरकाण्डं 'लभते' प्रामोति 'जीवः' प्राणी, किं कारणमित्याह-मिध्यात्वानुगतत्वाद्, उत्तञ्च-"जह जरियस्स न | नारं ॥ 'नच' इत्यादि सुगमम् ॥ एवसुक्ते सत्याह-'नणु' इत्यादि सुगमा, नवरं तसादाद्यभन्नो ज्यायान् नचरम इति, लोकप्रसिद्धिया-रुचड्, सक्कापित्तवसेण। तह जिणवयणु न रुचई, जीवहु कम्मवसेण ॥१॥" तथा अज्ञानानुगतत्वाद्, उत्तञ्च-"विवरीयदिष्टिपसरा चंपक-गायार्थः ॥१०४५-४८॥ अमिलपितमर्थं यतिपादयन्नाह—'पडी'त्यादि ॥ 'पडिचन्नो पुण मिच्छतादीणि जिणिउं' अत एवाह—'कम्मा-णुभाचओं' कथं ?-भावताः परमाथेत, जिणवयणंति मामध्यद्भित्यते, किविशिष्टमित्याह-'परमञुद्धं' अलियादिदोसरहियं, एतदुक्त "इइ माणुसजम्मं चिय, दुलहं जीवस्स होइ संसारे। किं युग पंचमहन्वयगुगगणमगहारि सामण्णं ॥१॥" इति गाथाथः ॥१०४९॥ दृष्टा-न्तान्त्रमाह-'अिने'इत्यादि॥ 'इये'त्यादि॥ सुचचै, तसात्सुष्ठ संभवति चरमभङ्ग इति॥१०५०-५१॥ एवं तीर्थं निरूप्य तीर्थंकरमाह-धितलाद् , उच्यते-'एच'मित्यादि। एवं श्रजितं भवति द्रव्यतीर्थमेव, प्रथमभङ्गन्यवास्थतत्वात् , भावे तु भावमङ्गीकृत्य दुःखं कथिन-निरंकुरो जीवो। णस्सइ हियाउ करिणीविमोहिओ वणगइंदो व्य ॥१॥" विषयसुखभावनानुगतत्वाच-आलजालचिन्ताव्यामुहमनस्त्वाचेति मबति-भावतित्ये उअरिय पन्वर्ओति यदुक्तं भवति 'किह मोच्छिई युणो' कहं उत्तरिही १, कहं उषणक्तमिहित्ति भणियं होइ, जाणंतो प्रममइदुछई पन्त्र । लद्रं नं सामणां, सत्तद्र भवेहिं नेह निन्वाणं। तं इह जावजीनं भण को जेणं न निन्यहह १॥१॥" अविय-फुछंति मिन मनेता। अग्गीं कीडपयंगा, पडंति अन्नाणदोसेण ॥१॥" तथा अविरत्यनुगतत्वाद्, उक्तञ्च—''पावद्वाणेहिंतो अप्पडिविर्ओ अणुलोमहेउतस्तीलयाय जे भावतित्थमेयं तु। कुव्वंति पगासंति य, ते तित्थयसा हियत्थकरा ॥१०५२॥ 1135311

अणुलोमें त्यादि ॥ 'घे' इत्यनिदिष्टस्वरूपाः परमपुरुषविशेषाः 'तुः' पुनःशब्दायों, ये पुनभवितीर्थमिदं-श्रमणसङ्घलक्षणं सिद्धिपहो पुण सम्मत्तनाणचरणाइं वक्खमाणाइं। भवहेउविवक्खाओ निठाणपडिक्कलिसिरियन्य॥१०५८॥ तुळ्युणाणं परिसं, निभिज्रण जहेच साभियं नमङ् । तह तुळ्युणेऽचि जिणे निभिडं तित्थाहिवं नमङ् ॥१०६१॥ ईसरियह्वसिरिजसधम्मपयता मया भगाभिक्ला। ते तेसिमसामण्णा संति जओ तेण भगवंते॥१०५३॥ तेण्णा समइक्ता भवण्णवं कं गई गया तरिडं १। सुगईण गई पत्ता, सुगइगइगया तओ होंति॥१०५६॥ सिचय सुगईण गई सिद्धी सिद्धाण जो पहो तीसे। तहेसया पहाणा सिद्धिपहपएसया तो ते ॥१०५७॥ पत्तेयवंदणमिओ संपर् तित्थाहिबस्स बीरस्स । सुयनाणत्थप्पभवो, सविसेसेणोवगारिति ॥१०६०॥ विरियं पक्तमो इह परेऽरयो वा जओ तदक्षमणं । सोऽणुत्तरो वरो सिं अणुत्तरपरक्तमा तो ते ॥१०५थ॥ वंदेऽभिवाद्येऽभित्युणामि वा ते तिलोगमंगल्ले । सामण्णवंदणमिणं तित्थयरत्ताविसिट्टाणं ॥१०५९॥ अभियमणंतं नाणं तं तिसि अभियणाणिणो तो ते।तं जेण नेयमाणं, तं चाणंतं जओ नेयं ॥१०५५॥ 1135811

क्रियाहेतवः यहुद् यशस्करी विद्यति, ताच्छील्ये क्रतिनोऽपि सन्तस्तीर्थकरनामकमोद्याद् भन्यसत्त्वानुकम्पापरतया सद्धमेतीर्थदेशना-

करणशीलाः कुलकरनृपवत् , आनुलोम्ये त्नीपुरुषबालबुद्धस्यविरजिनकल्पिकानामुत्सगीपबाद्विधानानुरूप्यतः सद्धमैतीथन्तिलोमका-

कुर्वनित' निष्पाद्यनित तथा 'प्रकाशयनित' केवलज्ञानज्योत्स्नयोज्ज्वालयनित च, कथं कुर्वन्तीत्यत आह-अनुत्रोमहेतुताच्छंक्पि-

नया तत्र 'कुजो हेतुताच्छीस्यानुलोम्येष्मिति (पा. ३-२-२०) करोतेहेंतौ ताच्छीस्ये आनुलोम्ये(च)टप्रत्ययो भवति, तत्र हेतौ सद्धमंतीर्थ-

132811

अचिन्त्यगुणाविभूतिः भुवनन्यापि ४ घर्मः उत्तमक्षमादिः, अशेषचारित्रमोहनीयमलाप्गमादक्षत इत्यर्थः ५ प्रयतनं प्रयत्नः-अप्रमादः ६, | ४ | ॥३२५॥ वमादि, तीर्थकरः पुनः 'यः कालज्ञयवन्तिभि'रित्येनमादीति गाथार्यः ॥१०५२॥ 'मगवंते'नि, अथ केऽमीषां मता भगाभित्वयाः-भगसञ्जाः १ इत्यत आह-'ईसरिये'त्यादि ॥ तत्र त्रिविधातिशेषमयमैक्षये १ निरुषमा रूपसम्पत् २ श्रीः-तपस्तेजोविभूतिः ३ यज्ञः त एते मगसञ्जाः, शेषं स्पष्टम् ॥१०५३॥ 'विस्य'मित्यादि ॥ अशेषवीयन्तिरायप्रश्लयात्पराक्रमो वीर्यं, शेषं स्पष्टम् ॥ अमितेत्यादि- | | वर्षिकरा इत्युक्तें भवति, तदेवं तीथकर इति पदं व्याख्यातं । अथवा 'पद्भदाहिपपासाना' मित्येवमादि, 'पद्भस्ताबत्पाप'मित्ये- || भागोऽचिता सत्ती स महाभागो महप्पभावोत्ति। स महामुणी महंतं जं मुणङ् मुणिष्पहाणो वा ॥१०६३॥ 'बंदे' इत्यादि ॥ 'बदि आभिबादनस्तुत्योः' इति बन्दे-अभिवादघेऽभिष्दुचे वाऽहमित्युक्तं भवति, सामान्यवन्दनमिदं मङ्गलाथै, तीर्थकरत्वा(द)विशिष्टानामुषमादीनामिति मूलगाथार्थः ॥१०५९॥ उत्तर्गाथासम्बन्धमाह—'पन्तेषे'त्यादि, 'तुह्धे'त्यादि, मुखो-स्पष्टा, बहुत्रीहिः ॥ 'निण्णे'त्यादि सुगमा, नवरं तरन्ति स्म-तीर्णाः ॥ 'स्निचिये'त्यादि ॥ तस्या एव सुगतीनां गतेः सिद्धेः पन्याः २ प्रयानाः प्रगताः प्रशस्ता आदो वा देशकाः प्रदेशकाः सिद्धिपथस्य प्रदेशकाः सिद्धिपथप्रदेशकास्तान्। 'सिद्धि'त्यादि स्पष्टा ॥१०५४-५८॥ वंदामि महाभागं महामुणि महायसं महावीरं। अमरनररायमहियं तित्थयरमिमस्स तित्थस्सं (नि. ८२) तिह्रयणविकखायजसो महाजसो नामओ महाबीरो। विक्रंतो व कसायाइसनुसेन्नपराजयओ ॥१०६४॥ नेयम् ॥१०६०-१०६१॥ 1132411

एक्कारसऽवि गणहरे पवायए पवयणस्त वंदामि। सब्वं गणहरवंसं वायगवंसं पवयणं च ॥१०६७॥[नि.८२] ईरेड़ विसेसेण च खबेड़ कम्माइं गमयह सिवं वा। गच्छइ् य तेण वीरो स महं वीरो महावीरो ॥१०६५॥ अमरनररायमहियंति पूह्यं तेहिं किसुय सेसेहिं १। संपइ तित्थस्स पह्न मंगछमहोवगारिं च ॥१०६६॥ कोट्याचार्य 1132511

जह वा राघाऽऽणतं रायमिउत्तपणओ सहं लहह् । तह जिणवरिंदविहियं गणहरपणओ सहं लहह् ॥१०६९॥ ||द्रा||॥३२६॥ पुजो जहऽत्थवता सुयवतारो तहा गणहरावि । पुजा पवायगा पवयणस्स ते वारसंगस्स ॥१०६८॥

जिणगणहरुग्गयस्सि सुयस्स को गहण-घरण-दाणाइं।कुणमाणो जहं गणहर्यायगवंसो न होज्ञाहिशा१०७१॥ $\mathbb L^2$ 

सीसहिया बतारो गणाहिया गणहरा तयत्थरस । सुत्तरसोबङझाया बंसो तेसि परंपरओ ॥१०७२॥

पगयं पहाणवयणं पवयणं वारसंगमिह तस्स । जङ् वतारो पुजा तंपि विसेसेण तो पुन्जं ॥१०७३॥

ते बंदिऊण सिरसा अत्थपुह तस्स तेहिं कहियस्त । सुयनाणस्त भगवओ निज्जु सिं कितइस्तामि [नि. ८೪] |

अत्यो सुयस्स विसओततो भिन्नं सुयं पुहुत्ति। उभयभिदं सुयनाणं नियोजणं तेसि निज्जुती ॥१०७६॥

ते तित्ययराईएऽभिवंदिउं सुक्तयमंगलायारो । निविग्घमओ बोच्छं, पगयसुवग्घायनिज्जुर्ति ॥१०७५॥

अत्यस्त व पिहुभावो पुहुत्तमत्यस्त वित्यरति। इह सुपविसेसणं चिय अत्यपुहुतं व से सण्णा ॥१०७०॥

जह सूलसुयप्पभवा पुजा जिणगणहरा तहा जेहिं। तदुभयमाणीयभिदं तेसि वंसो किह न पुज्जो है।।१०७०॥ 🕅

थायाधुना सत्रकतृषभूतीनामप्याह-'एक्कारस्डबी'त्यादि॥ एकाद्शेति संख्या, 'अपिः' सभुचये, अनुत्तरज्ञानद्शेनादिधमंगणं थारय-इत्येतद् ज्याचिक्यासुराह—'अत्यो'इत्यादि ॥ अध्यंत इत्यर्थः, असावर्थः श्रुतस्य विष्यो, वाज्यत्वातस्य, कस्पेत्यत आह-'श्रुतस्य' श्रुतज्ञान-'ते तित्ये'त्यादि ॥ ते तित्यगरादीष्डभिवंदिउं सिरसा, सुक्रतमङ्गलोपचार इत्यर्थः, किमत आह-प्रकृतामुपोद्घातनियुक्ति वक्षे, कस्ये-ाक्तिरित्यर्थः, महान् भागोऽस्येति महाभागः-महातिशेषभजनम्, अथवा महद्धिः-इन्द्रादिभिभोगो-भजनं सेवेति, 'मन श्राने' श्रीत मन्यतेऽसावित्येवमादि, बन्दे बन्दामीति च प्राक्रते सर्वत्रो भयपदोपद्यीनार्थमिति॥१०६२-६६॥ अथ वक्तमेङ्गलार्थं बन्दनमभि-कर्माणधरा बन्द्याः एवं येरिद्मर्थसत्ररूपं मबचनमानीतं नदंशोऽप्यानयनद्वारेणीपकारित्याद्वन्द्य एवेति, प्रचचनं तु साक्षाद्बन्यैवोपका-अत्थाओं व पुहुनं जस्स तओ वा पुहुत्तओं जस्स । जं वा अत्थेण पिंहं अत्थपुहुनंति नन्भावो ॥१०७८॥ | त्यत आह-अतज्ञानस्य भगवतः, स्वरूपं चैतत्, किविशिष्टस्येत्यत आह-तैः-तीर्थंकरादिभिः कथितस्य, पुनरिप किविशिष्टस्येत्यत आह-'बन्दामी'त्यादि सभाष्या गाथाः सुखोन्नेया इति, नगरं 'भागः' अचिन्त्या शिक्तः, अथवा 'भज सेवायां'मिति भजनं भागो, | 'अत्यपुद्धत्तस्स'ित स्त्राथौभयरूपस्य, अर्थाद्वा पृथम्भूतस्येत्येवमादिति गाथार्थः ॥१०७४–७५॥ सांप्रतं-'अत्थपुद्धत्तस्स निज्जुत्ति' न्तीति ते गणधरास्ताच् , प्रक्षेण प्रधाना आद्रौ वा वाचकाः प्रवाचकास्ताच् , कस्य ?-'प्रचचनस्य' आणमस्य, कि ?, बन्दामि, एवं ता-'प्रचचनं च' आगमं च वंदामीति सम्बन्धः, तत्रैतत्स्याद्-वंशद्वयस्य प्रचन्तस्य च कथं वन्द्यतेति १, उच्यते, यथा अर्थस्त्रप्रणेतारस्तीर्थ-रीति गाथार्थः ॥१०६७॥ 'पुज्जो' इत्यादि भाष्यगाथाः षडेतद्नुसारेणानुसर्नेन्याः ॥१०६८–७३॥ प्रकृतमुषद्शेयनाह—'ते' इत्यादि॥ बन्मूलगणधरवन्दनं, तथा 'सबै' निरवशेषा गणधरा-आचायिरितेषां प्रवाही वंशस्तं, तथा चाचकाः-उपाध्यायास्तेषां वंशस्तं, तथा

🖔 | स्य बाचकत्वात्, ततथानेन 'अत्थ' ति व्याख्यातं, तच् थ्रुरं ततो भिन्नं, ततोऽथदिथन्तिरं सिक्मित्यत आह-'पुहन्त'त्ति पुथक्त्वमाख्या- 🌾 श्रीवीस्पण त्वमुच्यते, अत एबाह- 'अत्थस्म चित्थरनं' ति, तत्रश्च 'इह' व्याख्याने 'सुच्यिक्सिसणं चिच्य'ति श्रुतस्यैव भगवतो विशेष्य-स्येद्मथीवस्तरत्वं विशेषणं वर्तते, तद्यथा-घटस्य रुश्वणं कीतीयिष्यामि, किविशिष्टस्य ?-रत्तस्म, तत्र रक्तस्येति बक्तब्ये रक्तत्वस्येति घुथु अर्थघुथु तद्घानोऽर्थघ्यत्वं तस्य निर्धिन्ति, किं?, की नीयष्यामीति गाथायः॥१०७८॥ किमविशेषेण १, न, तद्विशेषाणामिति, आह च-दोपः, प्राकृतशैल्या भावप्रत्ययश्वणस्यानाद्दतत्वाद् बहुब्रीहिब्री, अर्थप्रथोभवि यस्मिस्तद्रथेष्यु अतं तद्घाबोऽर्थपुर्वं तस्यार्थपुयुत्वस्य श्रुत-ज्ञानस्य निर्धिक्ति वस्य इति, 'अत्थपुद्धनं व से सपपा'ति 'से' तसार्थष्यकत्वं वा सञ्ज्ञा वरीते, ततश्रार्थप्यकत्वतिस्य-अर्थप्रयक्त्व-तद्धृधयक्तं तस्येति, 'नओ वा' असौ बाऽर्थः 'पुहुत्ततो' भेदेन वर्तते यस्य तत्त्या तस्येति, 'जं वे' ति यद्या, किमत आह-अर्थेन क्ष्र ।।१०७६॥ 'अत्थस्स वे' त्यादि ॥ 'वा' इत्थवा 'पृथु विस्तार' इति, अर्थो हि प्राब्गिरूपितशब्दार्थः तस्य 'पृथु भावः' विस्तरभावः पृथु-नाम्नः श्रुतस्य निर्धिक्ति वस्य इति गाथार्थः ॥१०७७॥ 'अन्थाओ वे' त्यादि॥ अथोद्या सकाशात् 'पृथक्त्वं' नानात्वं यस्य श्रुतस्य जातं, एवमत्रापि श्रुतज्ञानस्य निर्धेन्ति वस्ये, किविशिष्टस्य ?-'अत्थयुह्यत्तस्स' ति तत्रार्थप्रथोरिति वक्तब्येऽर्थपुथुत्वस्येत्युच्यते, अर्थविस्तरस्येति जायते स्थापना लक्षण घट रक्त आह-एक्मत्र घट इव सामानाधिकरण्यं न प्राप्नोति, भावप्रत्ययश्रवणाद्, उच्यते, न भिधीयते, निर्धिक्तित्तु का अभिधीयते ? इत्याह-'नियोजनं' निश्चितं सम्बन्धनं तयोविषयविषयिणोर्निधिक्तिभिधीयत इति गाथार्थः 🚀 || यते, विष्यविष्यिणोभेदात्, ततश्रार्थश्च प्रथक्त्वं चेति द्वन्द्रः, इह चोभयमिदं 'स्मुयनाणं'न्ति उभयमिद्मर्थप्यक्त्वरुष्णे श्वतज्ञानं भगवद्-

न्यायो यत्र हेतुमनभिधायापि द्यान्त उच्यते, तद्यथा-गतिलक्षणो धर्मास्तिकायो मत्स्यजलबदित्येवमादि, क्रिचिच हेतुरेव केबलोऽभि-धीयते, यथाऽस्ति धर्मास्तिकायः जीवपुद्रलयोगेत्यन्यथाऽनुषपतेः, 'कारणमुपपन्तिमाञं' यथा निरुषममुखः सिद्धः, ज्ञानानाषाथा-प्रकाति, उपपत्तिमात्रताऽस्याऽऽविद्वदङ्गनादिलोकप्रसिद्धोपमानासंभवात्, तत्राहरणाथिभिघायकं पद्माहरगपदं, एवं हेत्वर्थपदं कार कि दिरूप एव १, नेत्याह-साध्यवस्तुपर्यायः, सिसाधियिपितधर्मविशिष्टथर्मिथर्म इत्यर्थः, आहरणं तु हष्टान्तः, साधम्येतरो द्वेया, क्रमेण 'आबस्सए'त्यादि। 'कपस्स ये'त्यादि। 'एएसि'मित्यादि पाठसिद्धम् ॥ हतीयगाथापश्चादंमाहे—'हे ऊ'इत्यादि ॥ हिनोति-गम-यति जिज्ञासित्यमीविशिष्टानथानिति हेतुः, स चानुगमळक्षणः, सकलसपक्षव्यापित्वाद्, व्यतिरेकलक्षणश्रेकान्तेन विपक्षव्याष्ट्रतत्वात् , एएसिं निज्जुति बोच्छामि अहं जिणोवएसेण। आहरणहेउकारणपयनिवहमिणं समासेणं (नि. ८७) चेमौ भाष्यकृतोत्तौ, प्रयोगकमस्याङ्गीकृतत्वात्, सत्रकृता त्वादाबाहरणमभ्यथायि तथाविधन्यायोपद्रंजनार्थं, तथाहि-अस्त्यसावपि इय सन्बसंगहाईऍ जेणमावासयं अहिकयं च। सामाइयं च तस्सिवि तो पढमं तस्स बोन्छामि॥१०८॥॥ हेऊ अणुगमबहरेगलक्षणो सज्झबत्थुपज्ञाओं। आहरणं दिहेतो कारणमुववित्तेनं तु ॥१०८२॥ एवं पयाण निवहो हे जदाहरणकारणत्थाणं । अहवा पयनिवहोचिय कारणमाहरणहे जणं ॥१०८३॥

🆒 वा आहरणं च हेतुश्र तौ तयोः कारणं आहरणहेतुकारणं २ चासौ पद्निवहश्र २ स विद्यते यस्यां सा नथोच्यत इति गाथार्थः ॥१०८३॥ 🔀 अथवा आह–अशक्षेषा प्रतिज्ञा, युगपद्रक्तुमशक्यत्वाद्, अत्रोच्यते—'ह्य'इत्यादि सुगमा, नवरं तो तस्स पढमं वोच्छामि उवग्घाय-एवं ताबहुपन्यस्तगाथात्रयमाख्याय यथोहेशं निदेश इति न्यायमाश्रित्याभिषेतार्थविवेचनार्थमुत्तरगाथा म्बन्धमाह--'ङ्य'इत्यादि ॥ निज्जुति' नित ॥१०८४॥ 1133011

सामाइयानिज्जुर्सि बोच्छं उवएसियं गुरुजणेणं । आयरियपरंपरएण आगयं आणुपुर्विष् ॥१०८५॥ मि.८८॥ 'सामाइए'न्यादि ॥ सामायिकं-वक्ष्यमाणशब्दार्थं तस्य निर्धिक्तिः वक्ष्यमाणशब्दार्थंव तस्य निर्धिक्तितां 'वोच्छं' वक्ष्ये उप-दन्वस्त परंपरओ जुतो भावसुयसंकाो कतो १। सहोऽवि नागओऽयं स एव जिणगणहरुवस्ओ ॥१०८८॥ आगयभिवागयं तंततो जतो समुब्भवो जस्स। सपरंपरओ यजओतमागयभिओ तदुवयारो ॥१०८९॥ जिणगणहरगुरुदेसियमायरियपरंपराणयं ततो । आयं व परंपरया पच्छा सयगुरुजाणुद्दिं ॥१०८६॥ उज्जेणीओ नीया जहेडगाओ पुरा परंपरया। पुरिसेहिं कोसंभिं तहाऽऽगएयं परंपरया ॥१०८७॥

भावतश्र, दन्य परंपरओ इट्टाणं, भावओ एसिचिय उवग्घायनिज्जुती, कथमायातामित्याह-'आनुष्ट्यी' परिपाटचा,तथाहि-'जंबुओ पभ

सामीप्येन देशितां 'गुरुजनेन' तीर्थकरावस्यादिलक्षणेन, पुनश्रीपदेशकालादारभ्याचार्यपारंपर्येणागतां, स च परंपरको देधा-द्रज्यतो

विशेषाव० 🖔 वेणं तत्ती सेज्जंभवेण आणीया' इत्येवमादि, अथवाऽऽचार्यपारंपर्येणायातां पुनश्च स्वगुरुभिराख्यातामिति ॥ द्व्यपरंपरए उदाहरणं— । कोव्याचार्य 🖒 सामेयं नगरं, जियसत्त् राया, सयलरायंगपडिपुण्णो, तस्त परात्थमे निक्कार्यः क्यार्यः विकास परात्थि । द्व्यपरंपरए उदाहरणं— । यतौ 🌂 जनको नाम अह न चित्ति अइ जणं मारेह, ततो राया अप्पबहुयं आलीएउं चित्तावेह, चित्तयरा य पलायंता रना नाया, संकलियापाड हुयाय काउं रुद्रा, णामाणि य लिहिडं कलसे पनिखनाणि, ततो बारिसे २ जस्स नामं डच्छलइ सो चित्तेडं मरइ, तत्थ य एगा थेरी, तीसे पुत्तो सो-तस्स गिहे ओयरिओ, सिक्खइ, वच्द कालो, अन्नया य सा थेरी वगरक्खत (वारऽक्खम) वारयागमणसंकाए रुयंती तेण भणिया-किं मङओ नाम सयलचित्तसेणिओच्बरिडाते, वच् कालो, अन्या य कोसंबीओ दारओ चित्ताण (विन्नाण) निमितं सोमदेवो नाम आगओ, अम्मो ! रुयसि १, सा मणइ-पुत्त ! नियवावारं कुरु, 'जो य ण दुहिए०' गाहा, तीए कहियं, सो भणइ-अहं चित्तिरसं, सा भणइ-सरिसं एयंपि भवइति, तओ तर्हि चेव वरिसे उच्छा छियं सीमदेव(डय)स्म नामयं, खेडिओ वारओ, तत्तो सोमदेवो छड्डभनं काऊग गतो जक्तव-चेव रीवणयं, तुमंपि मे पुनोनि, तओ तेण सा बोहिया, तहाऽहं एईए जनाए चित्तिस्सं जहा न मिर्स्संति, तीएऽचि पिडवन्नं, कपाइ निहं, ण्हायसुइभूएणाणाहयं बत्थज्ञयलं परिहियं, अट्टगुणाए य पीतीए सुहकमलमाबारियं, णवयेहिं ण्हवणकलसेहिं मिज्जिओ जक्तो, णव येहिं कुचएहिं उग्घुड़ो, सुईए मछए पोंडबद्धणियाए सेडियाए अल्लेसं धवलिओ, पविनोदगरायबङ्गादीहिं वण्णएहिं चिनिका पाएस पडिओ, पणितो "फुडमरगयदलसामल विबुद्धवरकमलपत्तसरिसच्छ 1। जक्ख 1 तुमे खिमयन्बो तुम्ह कओ जो मए दोसो ॥१॥" जक्बोऽवि भणति-तुड्डो बरेहि बरंति, तेण भणियं-सत्ताणमभयं देहि, जक्खो भणति-दिणां चेब जं तुमं न मडित्, किमेयेण १, अन्नं जक्को वसइ, सन्निहियपाडिहेरतणेण मंडलप्पिद्धो, सी य विरित्ते विरित्ते चितिजाइ, महो य से कीरइ, चित्तिओं य चित्तयरं मारेइ, 1133811

मुगावती विशेषावः 🔀 वरेहि, सो भणति—जइ एवं तो जरस सचेयणाचेयणस्स दुपयचउप्पयाइयस्स एगावयवंषि पस्सेज्ञा तस्साहं विद्दुाणयं लिहेज्ञा, || कोव्याचार्य 🖄 जक्तेण दिण्णो वरो, ततो सो ते चित्तगरे खरंटेता सिद्धकजोति कोसंबिं गओ। तत्थ य सप्पाणिओ नाम राया, सो अन्नया || मिगावईए रूवं फलए चित्तेऊण पज्जीयस्स उबड्डावियं, तेण दिंडं, पुच्छियं, तेण दूओ पेसिओ, जह न पड्डवेसि ततो एमि, तेण अस-| बईएति, तेण तयंगुडुगाणुसारेण देवीए रूवं निन्यतियं, तीसे चक्छुंमि डम्मिछंते एगो मसिबिंदू ऊरूअन्तरे पडिओ, तेणं पुच्छिदो, | | ण य सा सोहइ, पुणीवि डमिमछिङंतेसु पडिओ, एवं तिन्नि वारा, पच्छा तेण नायं-एएण एवमेव भवियन्वं, तओ चित्तसभा अप्पवले अतिसारेण मओ, ताहे मिगावईए चिंतियं-मा इमो बालों मम पुत्तो विणस्सिहित्ति, एस खरेण न सक्कह, पच्छा दूओ पड-वाणं, तक्लणमेत्तमेव आणता चित्तकरा, तेहिं सभाओवासा विभइता चित्तिया, तस्स वरदिन्नगरस जो रन्नो अन्तेउरकीडा (पएसो) कयाइ सुहासणमाओ दूर्य पुच्छद्-जं अन्नेसिं राईणं अश्यि तं ममं किं नित्य १, दूयेण भणियं-चित्तसभा, मणसा देवाणं बायाए परिथ-तेण सा तयाणुरूचां जिहिया, तहिव तेण संडासओं छिंदाविओं निव्यिसओं य आणत्तो, सो पुणोऽवि तस्सेच जक्खस्स उववासेण िओ, भणिओ य-बामेण चित्तेहिसि, तओ सी सयाणियस्स पओसं गओ, तेण चिंतियं-पज्जोओ एयस्स पीदिं पिबेज्ञा, तओऽणेण क्कारिओ निद्धमणेण निष्टतो, तेण सिंडे, इमोऽवि तेण द्यवयणेण रहो सन्ववलेण कोसंबि एइ, तं आगन्छंतं सीऊण य सयाणिओ सी पएसी दिन्तो, तेण तत्थगयाणुरूवेस निमिष्स कया उ मिगावईए जालकी डगंतरेण पायंगुडुओ दिडो, डवमाणेणं णायं जहा मिगा-मम पत्ती धारिसियत्तिकाऊण बज्झो आणत्तो, तओ चित्तकरसेणी उबद्विया, सामि ! एस वरलद्धओति, तओ से खुजाए भुहं दाइये, || निम्माया, ततो राया चित्तसमं पत्नोएंतो तं पएसं पत्तो जत्थ सा देवी लिहिया, तिननन्यणांतेण सो बिंदू दिड़ी, तं द्दूरण रही, एएण 133311

| विओ, मणिओ-एस कुमारो वालो, अम्हेहिं गतेहिं मा सामन्तराइणा केणइ अन्नेण वा पेछिजिहिनि, सो भगति-अहं भलामि, को ||दूँ|| मृगावती ताहे सा विसंवह्या, चितियं च णाए-धन्ना णं ते गामागरनगरजावसंनिवेसा जेसु णं सामी विहरह, जड् य सामी इहं एजा तओ अहं भणिए गीयमसामिणा भणियं-किमेएण जा सा सा सिन भणियं १, एत्थ तीसे उद्ठाणपरियाणियं सन्तं भगवं परिकहेतिति । तेणं सेसकालं न देइ, सी इस्साछुओं तं घरं न कयाइ मोक्नलं मुपड्, न वा अन्नस्स अछिउं देइ, सी अन्नया मितेहिं पगए वाहिती अणि-पुच्छ देवाणुष्पिया ! वहवे सत्ता संबुज्झंतित्ति, एवमवि भणिते तेण भणियं-भगवे जि। सा सा सा १, तत्थ भगवया भणियं-आमंति, कालेणं तेणं समएणं चंपानामाए नयरीए, तत्थेगो सुबन्नगारो इत्थीलोलो, पंच सुवन्नसयाणि दाऊण जा पहाणा कन्ना तं परिणेह, इओ य-सामी समोसहोति सोउं एगो पर्चतमाहणतणओ संसयावन्नो आगंतूण परुछणां मणसा पुरुछइ, ततो सामिणा भणिओ-वायाए )|| समालभामी आविद्धामी य, ण्हायाओ पइरिक्तमज्ञणविहीए तिलगचीहसगेणं अलंकारेण अलङ्कारेजज अहागं गहाय पेहमाणीओ चिट्ठति, पन्बन्जं गेण्हेजा, तओ भगवं विहरंतो आगंत्रण तत्थेव वाहिरियाए समीसहो, तओ वेरा पसमंति, मियावई निम्मया अधिमतरियाओ, च्छंतो बला णीओ, तं च विष्णिंगेडं, तओ तहिं गओति नाऊण ताहिं चिन्तियं-किं अम्हाणं एएणं सुत्रन्नएणंति, अज पश्रिकं ण्हामी पेल्लेड् १, सा भणड्-उस्तीसये सप्पो जोयणए वेओ किं कीसिहिट् १, तो नगरीं दढं करेहि, तो मणति-आमं करेमि, ताए भणाइ-आणियाओ इड्डमाओ कयं (दहं) नगरं, ताहे ताए भण्णइ-इयाणि धन्नस्स भरेहि नगरिं, तेण भरिया, जाहे नगरी गेहगसजा जाया एवं तेण पंचसया पिंडिया एक्केक्काए तिलगचीह्सं अङ्गाभरणं करेह, जहिवसं च जाए समं भोगे भ्रेजिहिह तिहियसं देह अलङ्कारं, उन्जेगीए इट्टाओ बालियाओ, ताहिं कीरड, आमंति, तस्त य चीइसराइगो वसविताो, तेण ते सबला ठिवया, प्रिसपरंपरएण तेहिं

द्धान्तः सोडिंग य अवस्तयेण नियत्ती, पहाणपत्तीए से अग्गला अविणया, तं पसाहियं दर्हण कसायाणलडज्झमाणेणं तालगेणं मारिया, ताओ अनाओ य भणेति-एम अम्ह एक्सेन्टिंग नामिनिः जाया, एगामि पन्यए परिवर्साति, सोऽवि य कालगओ अप्पट्टिइतिरिक्सेसु उववन्नो, तत्थ जा सा पहमं मारिया सोऽवि तिरिएसु उव-वण्णो तओ उन्बट्टिऊण बंभणकुले चेडो आयाओ, सो य पंचवरिसो, सोऽवि य सुबण्णकारो तिरिक्सेहितो उन्बट्टिऊण तिमि चेय य कुले दारिया जाया, सो चेडो तीसे बालग्गाही, सावि य असुहभावा निचमेव रुवह, तओ तेण उद्रपीथ(प्प)यं करंतेण कहवि सा जोणिदारे हत्थेण आह्या, तह चेव ठिया रोविङ, तेण नायं, जहा लद्भो मए उवाओत्ति, एवं सो निचकालमेव करेह, सो तेहिं मायापितीहिं णाओ, चोरपछि जत्थ ताणि एगूणगाणि पंच चोरमयाणि परिवसंति, सावि पइरिक्कं हिंडंती एगं गामं गया, सोऽवि गामी तेहिं चोरेहिं तहिवसं चेव सा तीसे छिदाई मग्गइ, केण पुण उवाएण एयं मारेजा ?, ते य चीरा अन्यया उद्घाइया, तीष्वि सा भणिया-हला पेच्छ जर् अना से वितिष्जिया लमेजा तो से विस्तामो होज्जा, तती तेहिं कयाह् तीसे वितिष्जिया आणिया, जिद्वमं च सा आणिया ताहे हणिऊण थाडिओ, साऽवि अपडुप्पणा चेव विहाया, सो य चेडो पलायमाणो चिरणगरविणइदुइसीलायारो जाओ, गतो एगं पेल्लिओ, सा य अण्णेहिं गहिया, सा तेहिं पंचहिंपि चोरसएहिं परिभुत्ता, तेसिं चिंता जाया-अहो इमा बराई एत्तियाणं थरिसणं सहइ, ाई अम्ह पड्मारियाणं भविस्सइ १ लोए य उद्भणाओं सहियन्वाओं, ताहे ताहिं घणकवाडिनिरंतरं छिड्डाई ठवेऊण अग्गी पंच एगूणाइं अहागसयाइं जमगसमगं पिक्षितानि, तत्थ सो अहायधुंजो जाओ, पच्छा पुणोऽवि तासिं पच्छादाबो जाओ-का देनो सन्वओ समंतओ, तेण पच्छायाणुतावेण साणुक्कोसयाए य ताए य अकामनिज्ञराए पचंते मणूसा उववण्णा, पंचिष सया चीरा

मृगावती द्यान्तः || क्रमे किंपि दीसइत्ति, तओ सा उज्ज्ञययाए दट्डुमारद्धा, तीए तत्थेव छृदा, चीरा आगया पुच्छंति, तीए भणाइ-अप्पणो महिलं कि न | सारवेह ?, तेहिं णायं-जहा एईए मारिया, तओ तस्स बंभणचेडगस्स हियए ठियं, जहा एसा सा मन पावकम्मा भिगिणिनि, चितेह भगिणी, पत्य सो संवेगमावन्नो पन्वतिओ ॥ एयं च कहाणयं सीउं सन्वा सा परिसा पयणुरागा संबुत्ता, ततो सा मिगावती देवी भणिऊणं पन्जीयं आपुच्छइ, तओ सी पज्जीओ तीसे महइमहािकयाए सदेवमणुयासुरपिसाए लज्जाए न तरइ बारेडंति विसिज्जिया, पन्नइयाओ। तानि पंच सयाणि तेण साहुणा गंतुं बोहियाणि पन्नावियाणि य, एयं पसंगेणं भणियं, एत्थ इमं परंपरयेण अधिगारो, एस दन्त्रपरंपरओत्ति गाथार्थः ॥१०८५॥ पश्चाद्धँ न्याचिष्यासुराह—'जिणे' त्यादि, 'उज्जेणी'त्यादि भावितवत् ॥१०८६- ७॥ अत्राह— तत्त आगतमियागतं, तद्यथा-रूपकात् धृतं, घटात् तद्विज्ञानं दाष्टीन्तिकमाह, यतस्तत्सामायिकमिहागतं 'परम्पर्ताः' पारम्प्येणे-'दन्वे' त्यादि ॥ 'द्रन्यस्य' इष्टकादेः 'परम्परकः' हस्तसञ्चारेण गमनं 'युन्तो' घटते, भावश्रुतसंत्रमस्तु कुतः १, तस्यात्मपयिषि-त्वेनान्यत्र संक्रमायोगात्, तत्रैतत् स्याद्-भाषश्रतहेतोद्रंग्यस्यागतस्तदुषचारादागतन्यपदेशः, तद्प्यसाधु, यतः अयं स एव जिषागुण-य-भगवं महावीरो सन्वण्णू सन्वद्रिसी यिन वादो सुन्वइ, ततो एस इहागओ समोसरणे पुन्छइ, ताहे सामी भण्णइ-सचेन सा तव जेणेव समणे भगवं महावीरे तेणेव डवागच्छइ, उवागच्छिता समणं भगवं जाव रायं पज्ञोयं आपुच्छामि ततो हुम्ह सगासे पव्चयामिति तओ मिगावई पडजीयस्स उद्यणं कुमारं निक्षेवनिहितं काऊण पब्वइ्या, पज्नोयस्सवि अद्व अंगारवर्डपमुहाओ देवीओ आउच्छिऊण थरीचरितः शब्द इत्येवं न आगतः, श्रुत्यनन्तरमेवोपरमादिति गाथार्थः ॥१०८८॥ उच्यते-'आ'इत्यादि ॥ जस्त जनो समुब्भनो 1133411

ंत्यसौ परम्परकः उपचारात्, एतदुक्तं भवति-सामायिकमाचायंपारम्पयंप्रत्ययत्वात्तस्मादागतामित्युच्यते, न चायमागतज्ञब्दो गमि-

1133511 'निज्जती' अत्र च निर्धेकानां युक्तिभिर्धेकयुक्तिरिति प्राप्ते निर्धिक्तः, एकस्य युक्तशब्दस्य लोपाद्, उष्ट्रमुखी कन्येति यथा, निर्धेक्ता-अथ नियुक्तिगिति कः शब्दार्थः १ इत्यत आह-'निज्जुती' इत्यादि ॥ निश्यमेन साधु आधिक्येनादौ वा युक्ता घटिता इति निधुक्ताः, के १, 'अथिः' मन्द्रमकराकरादयः श्रुतगोचरा जीवादयश्च, एतदुक्तं भवति-एते ह्यर्थाः सूत्रे करोमीत्यत्र प्रतिबद्धा एव सन्तो निधुक्ताः सम्यग्न्यवस्थापिताः खल्बनया गाथापद्धत्या 'ज' मिति यद् येन कारणेन तेन कारणेन भवति इयं, केत्याह-इच्छह विभासिडं मे सुयपरिवार्डि न सुद्हु बुज्झामि। नातिमई वा सीसो गुरुभिच्छावेह् वोतुं जे॥१०९६॥ एयं नणु भिणयं चिय अत्थयुहुत्तस्म तेहिं कहियस्स। इह तेसिं चियसीलाइकहणगहणप्तलियिसेसो ॥१०९८॥ सुने निज्यताणं निज्यतीए युणो किमत्थाणं १। निज्यतेशि न मन्ने कोइ अवक्षाणिए सुणइ॥१०९२॥ निज्जुता ते अत्था जं बद्धा तेण होड़ निज्जुती। तहवि य इच्छावेड् विभासिउं सुत्तपरिवाडी।।नि. ८९।। कतो पस्यमागयमायरियपरंपराऍ सुयनाणं। साम्नाइयाह्यमिदं सञ्बं चिय सुत्तमत्यो वा १ ॥१०९ण॥ अह्वा सुयपितवाडी मुओवएसोऽयमेव जदवस्सं। सोयव्वं निस्संकिय मुयविणयत्थं मुबोहंपि ॥१०९५॥ फलयलिहियंपि मंखो पढड् पभासइ तहा कराईहिं। दाएइ य पड्वत्धुं सुहबोहत्यं तह इहंपि ॥१०९४॥ नो सुयपरिवाडि चिय इच्छावेड् तमणिच्छमाणंपि। त्रिज्जुतेऽवि तदत्ये बोतुं तद्णुग्गह्हाए ॥१०९३॥ जं निन्छयाङ्जुता सुते अत्या इमीएं वक्षाया। तेणेयं निज्जुती निज्जुत्तत्याभिहाणाओ ॥१०९१॥ क्रियावचनः, किं ति है १, उत्पत्तिवचनो बोयबचनो बेति गाथार्थः ॥१०८९॥ विशेषाव**े** कोट्याचार्य

विशेषाव ॥ ॥ थीनां व्याख्या निर्धिक्तिरित्यर्थः, आह-ये सक्कत्सत्रे निर्धुक्तार्ते निर्धुक्ता एव, किमपरेषामस्यां नियोजनेन १ येनेषा निर्धुक्तयुक्तिरिति ॥ तारं 'अनिच्छन्तमिष' अनभ्युषगच्छन्तमिष एषयति ग्राहं क्रत्वा, किं तत् ? इत्याह-'योन्तुं' व्याख्यानिषतुं, कान् ?, निर्युक्तानिष नियोजितत्वेन सुबोध्यत्वाद्, उच्यते, यतस्तत्र, निधुक्तानिष सतः सर्वान् न कश्चित्तनुधीजीनाति शिष्यस्तस्माद्रस्त्यनया प्रयोजनं, अन्याख्यातानाममुणनादिति गाथार्थः ॥१०९२॥ 'तो' इत्यादि ॥ 'ततः' तस्मात् श्रुतपरिपाटचेव कर्तभूता 'त'मिति तं न्याख्या-सन्तोऽर्था न्याख्यातास्तेनेयं निर्धुक्तयुक्तिरिति वान्ये निर्धुक्तिर्मियीयते, युक्तध्वनिलोपात्, किमित्यत आह-निर्धुक्तार्थन्यात्ता-दिति गाथार्थः ॥१०९१॥ चीदक आह-'म्मुत्ते'इत्यादि ॥ मुत्ते निज्जुताणं अत्थाणं सुयगीयराणं घुणो य निज्जुतीए कि 2, मूत्र एव 'सुत्तपरिवाडिं वा' तदाऽऽचार्यं शिष्यः, स चानया भाष्यत इति गाथार्थः ॥१०९०॥ 'ज'मित्यादि ॥ यदनया सत्रे निश्रयादियुक्ताः | यान्नोति १, उच्यते, सत्यमेवमेतत्, किन्तु तथाऽपि च सत्रे तात्रिधुक्तानिप सत एषयिति संगच्छयति 'विभाषितुं' विभाणितुं, नायं मामयगच्छतीति, त्वयैव तेषां निधैकत्वात्, किमहं करोमीति चेत् उच्यते—'निज्जुत्तऽवि न सन्वे कोइ अवक्ताणिए सुणइ' का? 'स्जपिरिपाटी' स्त्रपद्धतिः, स्त्रोलीतियावत्, कं १, व्याख्यातारिमिति सामध्यिद्रिम्यते, कथं १-हे व्याख्यातः भण भण मामस्मै,

करादिभिश्र दर्शयम् प्रभाषते-इदमनयाऽन्यजन्मिन द्रोहं कुतमिति, अत एबाह-दर्शयति च प्रतिवस्त पूर्वकृतकमीविषाकं, यथाऽनया-

अत्राचायों द्धान्तं कथयन्नाह-'फलये'त्यादि॥ यथेह मह्नः फलकलिखितमपि सत् अवालुपाटिकादि पठति रग्रस्(स)कलादिना तथा

सतः 'नदर्थान्, सत्राथिन्, किमथै १, अनुप्रहार्थं, एतदुक्तं भवति-अप्रतिबुष्यमाने श्रोति तमसाबनुप्रहार्थभुषरोधयति इच्छतेच्छत

मामस्मै ज्याख्यातुमितीत्थं प्रयोजयतीवेति गाथार्थः ॥१०९३॥ आह-किं बहुनाऽनेनोक्तेन १, यदस्पष्टं तदन्यथा (नया) स्पष्टं क्रियते, |

विशेषाव०||८|| ऽन्यजन्मनि भर्तमित्र आयाते मुखकोणको दच आसीत् ततोऽस्याः शिरस्थाने कण्टकबुक्षः समुद्गत इन्येगमादि, किमर्थ १, मुखगे- ||८ कोट्याचार्य||४|| यार्थ, दाष्टान्तिकोपसंहारमाह-तथेहापि श्रोतवैचित्र्यं पत्र्यन् सर्वानुप्रहप्रवहणबुद्धिमेणवान् भद्रचान्हस्बामी स्रे निर्धक्तानपि सतो- ||४ (८) का १ इत्पाह-'सुयपरिवाडी' श्रुतविधियेदुत 'श्रुतोपदेशः' श्रुताज्ञा इयसेत, यदवक्यं सुगोष्यमपि श्रोतव्यं, निःशङ्कितश्रुतार्थ विन-१) याथे चेति गाथार्थः ॥१०९५॥ पाठान्तरमधिक्रत्याह-'इच्छहे'त्यादि ॥ 'वा' इत्यथवा नातिमतिः शिष्यः 'गुर्क' आचार्य 'इच्छाचेइ' ॥ चिय' सत्रादिरूपं इति गाथार्थः ॥१०९७॥ तीर्थकरादिभ्य इति चेदेतदाशङ्क्याह-'एय' मित्यादि ॥ नन्वेतत्कथितमेव, केन प्रनथे-उत्कीन्येते, तद्यथा-भगवतः शीलं-तपीनियमज्ञानादीनि, आदिशब्दस्तपआदिषु स्वमेद्प्रास्काः, एतान्येव ब्रुक्षः 'कहण'ति तदा-🖒 ऽथिननया दर्शयति विनेयानामिति गाथार्थः ॥१०९४॥ 'अहबे' त्यादि ॥ अथवा मूलगाथापूर्वाद्धं व्याल्पाते 'तहवि य इच्छावेह', एषयति 'बोक्तं जे' वक्तुं, कथमित्याह--'इच्छह विभासिउं में'नि इच्छतेच्छत विभाषितुं मम सत्रपद्धतिं, नाहमेनां सुप्ड, अवबुध्य | बुध्यत इति निर्धिक्तिशब्दार्थः । अथ यदुक्तमनन्तरगाथायां 'आयरियपरंपरयेणमागय'नित, तत्रायमुक्तरगाथासम्बन्धनार्थं प्रशः-'कत्तो' रोहणेऽभिधानिकिया 'फलिबिसेसो'नि भन्यजनबोधनार्थता, गणधराणां तिवह ग्रहणग्रन्थनफलिबिशेष उत्कीन्येते, तत्र ग्रहणं सामध्ये-इति गाथार्थः ॥१०९६॥ अथवाऽमतिबुष्यमाने श्रोतर्यनन्तरत्वानिर्युक्तिरेवानुप्रयोक्त्री मवति-इच्छत विभाषितुं स्त्रपरिपाटिं, नायमव इत्यादि ॥ कुतः पुनः प्रस्तामिमामायरियवरंपरागतां वस्यसे 'कतो वा' आगतमाचार्यपारंपर्येण 'सुयनाणं सामाइयादियमिदं सन्बं नेत्यत आह-'आत्थे'त्यादि, अत्राचार्य आह-सत्यं, किन्त्विह वश्यमाणे प्रकुते तेषामेव तीर्थकरगणयरादीनां शीलादिकथनफलविशेष | प्रापितं, तत्फलं ग्रन्थनं, संद्भेणमित्यर्थः, फलविशेषः प्रचनार्थता मुखग्रहणार्थता चेति ॥१०९८॥ अत उच्यते— 133511

। झानबृष्टिः 'तं' तां मुक्तां ज्ञानग्रष्टिं 'ग्रुद्धितयेन' बुद्धिविशेषपसरतन्त्वात्मकेन 'पटेन' आघारविशेषेण 'गृहीत्वा' आदाय 'निरवशेषां' समस्तां | के १-'मणघराः' तदन्वतिश्ययिनः पुरुषविशेषाः, बीजादिबुद्धित्वात्, किं कुवैन्ति १, अत आह-भाषणानि भाषितानि तीर्थकराणां भा-धिमनःपयिषेकेचलज्ञानभेदाद्, अत आह-'अभितज्ञानी' सर्वज्ञ इत्यर्थः, 'तो' ततस्तमात् ज्ञानष्टक्षात् 'मुअति' विस्जति 'ज्ञान-बृष्टिं ज्ञानकारणामृतरसास्तादोपमशब्दबृष्टिं, किमथीमत्यत आह-अनादिपारिणामिकभव्यभावयुक्तो जनो भव्यजनस्तद्भिताथीय (तद्विचोधनार्थाय) अभन्यजनस्य तु मुक्ताऽपि नानुग्रहायासौ, स्वरोषदुष्टत्वाद् आदित्यविस्तृतकरनिकरवदुत्पलानामिति गाथार्थः। पितानि तीर्थकरसापितानि कुसुमकल्पानि 'प्रथनिन' स्त्रीकुर्वन्ति, विचित्रकुसुममालामिव, किमित्यत आह-'प्रवचनार्थं' द्रादशाझ-'तवे'त्यादि ॥ 'तं बुद्धी'त्यादि ॥ तपो-द्यादशप्रकारमनशनादि, नियमः-इन्द्रियनियमो नोइन्द्रियनियमअ, ज्ञानं केवलज्ञानं | संघूण गुहाते, तपश्र नियमश्र ज्ञानं चेति समासः, तान्येव बुश्रः, रूपणे च कारणं वरूयामः, तं 'आर्क्डः' अधिष्ठितः, केनलस्य संपू रित्वात् संपूर्णतास्त्यापनायैवाह-केवलमसास्तीति केवली, अयमपि चतुर्घा श्रुतसम्यक्त्वचारित्रक्षायिकज्ञानभेदात्, अथना श्रुताब-विशेषाव० 👸 तवनियमनाणरुक्खं आरूढो केवली अमियनाणी। तो मुयइ नाणबुट्धिं भवियजणविबोहणद्वाष् नि.९० कोव्याचार्य 🖄 तं बुद्धिमाएण पडेण गणहरा गेणिहः निज्योतः । गणिपिटकप्रविभागार्थ, सङ्घार्थं वा प्रवक्तीति प्रवचनत्वात्तस्येति गाथाद्वयार्थः ॥१०९९–१००॥ तपआदीनां प्रयोजनमित्यत अह-1133611

मा होजा नाणगहणिस संसओ तेण केबलिग्गहणं। सोऽबि चउहा तओऽयं सञ्वणण् अभियनाणिसि ॥११०५॥ कुसुमित्यभूमिचिद्वियपुरिसपसारियपडेसु पिक्षववइ। गंथंति तेऽवि घेतुं क्षेसजणाणुग्गह्डाए॥११०३॥ पज्जत्तनाणकुसुमो ताइं छडमत्थभूभिसत्थेसु। नाणकुसुमत्थिगणहरिसयबुद्धिपदेसु पिक्षिववइ ॥११०६॥ तुंगं विडलक्लंयं साइसओ कप्परुक्त्वमारूहों। पज्जत्तगहियबहुविहसुसुरभिकुसुमोऽणुकंपाए ॥११०२॥ कीस कहेड् कयत्यो १ किं वा भवियाण चेव बोहत्यं १। सच्बोपायविहिण्णू किं वाऽभव्वे न बोहेड् १॥११०७॥ स्क्लाइक्वयनिक्वणहिभिह द्व्यक्क्विद्हितो। जह कोइ विउलवणसंडमङ्सयारिष्टेयं रममं ॥११०१॥ लोगवणसंडमज्झे चोत्तीसाइस्यसंपदोवेओ। तवनियमनाणमइयं स कप्परुक्षं समारूदो ॥११०॥। कोट्याचार्य ||38º||

जं व कघत्थस्सवि से अणुवक्चपरोवगारिसाभव्वं।परसहिषदेसियतं भासयसाभव्वसिव रविणो॥११०९॥

नेगंतेण कयत्थो जेणोदिन्नं जिणिंदनामं से । तदवंद्यफलं तरस य खबणोवाओऽयमेव जन्नो ॥११०८॥

स्डझं तिणिच्छमाणी रोगं रागी न भण्णए बेजो। सुणमाणी य असङ्झं निसेहयंतो जह अदोसो॥१११ श॥

तह भव्वकम्मरोगं नासंतो रागवं न जिणवेजो। न य दोसि अभव्वास्त्अकम्मरोगं निसेहंतो ॥१११४॥

जह बोद्धगाईणं पगासघम्मोऽवि सो सदोसेणं। उइओऽवि तमोरूवो एवसभडवाण जिणसरो ॥१११२॥

जं बोहमउलणाई सुरकरामरिसओ समाणाओ। कमलकुमुयाण तो तं साभव्वं तस्स तिसिं च ॥११११॥

क्सिं व कमलेसु राओ रविणो बोहेइ जेण सी ताई। कुमुएसु व से दोसो जं न विबुज्झंति से ताई १ ॥१११०॥

<u>बृक्षरूपक</u> 1380

श्रुक्पक 1138811 सब्वेहिं गणहरेहिं जीयंति सुयं जओ न वोच्छिनं । गणहरमज्जाया वा जीयं सब्वाणुचिन्नं वा ॥११२२॥ जिणमणिइचिय सुत्तं गणहरकरणमिमको विसेसोऽत्थशिसोतदवेक्खो भासई नउ वित्यरओ सुयं किंतु।११२३। ग्रथितं तत्स्त्रीकृतं सुखं भवति अहेद्रचनवर्षणं, मुक्तमुक्तत्वात् कुसुमसंघातवत् , 'चः' समुचये, एतदुक्तं भवति∹नानासंदर्भितं सत् तत् प-द्वाक्यप्रकरणाध्ययनादिना प्रतिपन्नमयत्नेनाप्युपादातुं शक्यमिति, एवं सुर्वेनेव गुणनधारणे अस्य क्रियेते, तत्र गुणनमेताबद्धीत-शिष्येभ्यो निसर्गः, प्रशः संग्रये निःसंदेहार्थं विद्दत्संनिथौ स्वविवशास्त्रकं वाक्यमिति, 'एभिः कार्णैः' अनन्तरोक्तेहेत्रभूतैः जीवि-रुक्तादिक्वयेत्यादिगाथाः १७ सुगमाः ॥ 'घेनुं वे'त्यादि प्रयोजनान्तरप्रतिपिपाद्यिषया चेदमुच्यते 'महीतुं च' आदातुं च मेतावचाध्येयं, यारणं अमच्युत्या, तथा दातुं मध्दं चेति, 'चः' समुचये, 'एच' एवकारावघारणात्, महीतुः सुखमेव भवतीति, दानं सक्जिसमाण गहणाइयाई जह दुक्षरं करेंड जे। गुच्छाणं च सहकरं तहेब जिणवयणकुसुमाणं ॥१११९॥ पयवक्षपगरणङ्झायपाहुडाइनियतक्षमपमाणं । तद्णुसरता सुहं चिय घेष्पङ् गहियं इदं गेष्झं ॥११२०॥ एवं गुणणं धरणं दाणं पुच्छा य तदणुसारेण । होइ सुहं जीयंति य कायच्वभिदं जओऽवस्सं ॥११२१॥ पगयं वयणं पवयणमिह सुयनाणं कहं तयं होत्ता १। पवयणमहवा संघो गहेंति तयणुग्गहद्वाए॥१११७॥ तं नाणकुसुमबुद्धिं घेनुं बीयाइबुद्धओ सब्बं। गंथिति पबयणहा माला इव चित्तकुसुमाणं ॥१११६॥ वेतुं व सहं सहराणणधारणा दाउं युन्छिउं चेव । एएहिं कारणेहिं जीयंति क्यं गणहरेहिं ॥१११८॥ मोत्रमजोग्गं जोग्गे दिए रूवं करेड रूवारी। न य रागहोसिछो तहेव जोगे विबोहॅंतो ॥१११५॥ क्रीट्याचाय

अनेकपद्ममुदायो वाक्यं, एवं क्रते अहंद्रचनं क्रतं अतः 'नद्मुसरता' पदाद्यनुसरता माधुनेति, शेषं स्पष्टम् ॥ ११२० ॥ 🎚 🎚 निययगुणं वा निउणं निहोसं गणहराऽहवा निउणा। तं पुण किमाइपज्जंतपमाणमिह को व से सारो ?।११३०। निभित्यब्यविद्यितिनयाभिगायतः सत्रमेव 'जीतं' ति माकुतशैल्या 'कृतं' रचिनं गणधरेः, अथवा 'जीत' मित्यवरुपं गणधरेः कर्त- ∥् 'एव'मित्यादि गतायाै ॥११२१॥ 'सब्बेही'त्यादि ॥ यद्वा सबैंरारचितं तत्, जीतमिति पञ्चमब्यवहारवद्ब्यवब्छेद्नयाभिषायात् || तो सुत्तमेव भासइ अस्तप्पबायगं न नामऽत्यं। गणहारिणोऽवि तंचिय करिंति को पइविसेसोऽत्थ १॥११२६॥ विमेव जीवितमुच्यते 'जीयं' ति प्राक्रताभियानादिति गाथार्थः ॥११२२॥ उत्तरगाथासम्बन्धमाह—'जिने'त्यादि ॥ जिनभणितिरेव | ज्यमेताद्ति, तत्रामकमोद्यादिति गाथार्थः ॥ 'मुक्के'त्यादि स्पष्टा ॥१११९॥ तथा च-'पदे'त्यादि ॥ अनेकवर्णसमुदायः पदं, ॥ सुत्रं, गणधरभाषणे को विशेषः १, उभयोरिष सत्रभणनात् १, उच्यते—'सः' तिर्थकत् 'तदपेक्षं' गणधरापेक्षं भाषते, मात्रकापदाक्ष-नणु अत्योऽणिभिल्पो स कहं भासइ? न सहरूवो सो?। सह्मि तहुवयारो अत्यप्पचायणफलिमि ॥११२५॥ अंगाइसुत्तरयणानिरवेक्खो जेण तेण सो अत्यो। अहवा न सेसपवयणहियति जह बारसंगमिणं ॥११२८॥ अत्थं भासङ् अरहा सुनं गंथति गणहरा निउणं। सासणस्स हियद्वाए तओ सुनं पवर्ने इं। नि. ९१। पवयणहियं पुण तयं जं सुहगहणाइ गणहरेहिंतो। बारसिबिहं पवतह निउणं सुहुमं महत्यं च ॥११२९॥ सो पुरिसावेक्तवाए थोवं भणइ न उ बारसंगाई। अत्थो तद्वेक्तवाए सुत्तं चिय गणहराणं तं ॥११२७॥ ग्गणि उप्पन्ने वेत्येवमादि, अत एवाह-न पुनविंस्तारेणाचारादिना श्रुतं, आह च, किन्तु ॥

1138311 अत्यमित्यादि॥ अस्य व्याख्या-'नेणु'इत्यादि॥ नत्त 'अर्थः' घटादिरभिलाच्यो वत्ते 'सः' तीर्थक्कत कथं तं भाषते १, येनोक्त 'अत्थं सो भासइ'नि, स शब्दश्चेतन्न, यतो न शब्दरूपोऽसो अध्वनित्वात्, उच्यते-'सहंभि' मधुरमनोहारिण्यस्मत्स्वामिमुखपङ्कजा-नियोति सति 'नदुपचारः' अर्थोपचारः क्रियते, अर्थमत्यायनफलत्वाच्छब्दस्येति गाथार्थः ॥११२४-५॥ आह-'तो इत्यादि ॥ तत निते, किमपेक्षया १ इत्यत आह-'नदपेक्षया' द्राद्शांग्यपेक्षया, यावति चोक्त शेषमनुक्तमपि जानते बीजबुद्धित्वात् तदपेक्षयाऽर्थः, नियतगुणत्वाद्या संनिहिताष्टगुणत्वाद्या नियुणं, निद्रिपत्वाद्या द्यात्रिशहोषाविरहात्, पाठान्तरेण निज्णा वा गणघरा इति मूलगाथार्थः अन्नाणओ हयसि य किरिया नाणिकिरियाहिं नेव्वाणं। भणियं तो किह चरणं सारो नाणस्स तमसारो ११११३॥ पचारेऽपि कृते सति, शेषं स्पष्टम् ॥ अत्रापि परिहारमाह-'स्तो' इत्यादि पुन्बद्धं कंठं, ततश्र माहकाषद्भाषणं भगवतोऽथो त्यादि शब्दो गणभृतां 'अंगादिसुत्तरयणातिरवेक्त्वो जेण अत्थो, सेसपवयणं संघो' अत आह-अथवेत्यादि, 'तो सो अत्थो' मबचनहितं तु किमित्यत आह-'पबयणे'त्यादि सुगमा, नवरं 'नियुणं'ति सक्ष्मत्वान्महार्थत्वाचेति॥ मक्तारान्तरमाह-'नियये'त्यादि। गणथराणां तु तत्पदत्रयं सत्रमेवार्थो वेति गाथार्थः ॥११२६-२७॥ कथं पुनरथी वेत्युक्तमत आह-'अंगे'त्यादि । सं 'उप्पणोति वे' 188२८-३०॥ उत्तरगाथासम्बन्यमाह-'तं पुण सुयनाणं किमाइ किंपज्ञतं किंपमाणं को व से सारो ?' इत्यत आह-सामाइयमाईयं सुयनाणं जाव बिन्दुसाराओ।तस्सवि सारो चरणं सारो चरणस्स नेठवाणं (नि. ९३) सीउं सुयण्णवं वा दुग्गेडझं सारमेतसेनस्स। घेच्छं तयंति पुच्छइ सीसो चरणं गुरू भणइ॥११३२॥ चरणोवलिद्वहेडं जं नाणं चरणओ य नेव्वाणं। सारोत्ति तेण चरणं पहाणगुणभावओ भिणियं ॥११३४॥ 1138311

त्रयानमोक्षाभ्युपगमाद्, इह त्वनन्तरफलत्वाचरणस्य तदुपलविधनिमित्तवाच श्रुतस्य निर्वाणहेतुत्वसामान्ये सत्यपि ज्ञानचरणयोगुणप्र-धानभावादित्थमुपन्यास इति गाथार्थः ॥११३१॥ 'सोड'मित्यादि । अथवा 'सोडं सुघन्नचं दुग्गेज्झं' (श्रुतस्र)महत्त्वात्परिमितत्वा-दायुष्: स्वतश्र जडत्वात् सारमात्रकमस्य ग्रहीष्य इतिकृत्वा तत्प्रच्छति शिष्यः-कोऽस्य सारः १, गुरुभेणति-चरणं, अपृष्ट एवाह-तस्या-सामाइये'त्यादि। सामायिकमादिर्यस तत्सामायिकादि 'जाच चिंदुसाराओ' विन्दुसारपयेन्तं, यावच्छब्दाद् 'द्रयनेकद्वाद्या-पिशब्दान्नियाणमपि, अन्यथा ज्ञानस्य निर्वाणहेतुत्वं न स्यात्, चरणस्येव च ज्ञानरिहतस्य स्यात्, अनिष्टं चैतत्, सम्यग्दर्शनादि-तु नाणं असार'मित्युच्यते। ननूक्तं सारशब्दः प्रधानफलपयिषवचन इति, तत्रैतत्स्याद्-एतदेव न क्षम्यत इत्यत आह-'चरणे'त्यादि 'यत्' यस्मात् ज्ञानं त(स्य चरणलाभ)स्य कारणं चरण(लामश्र) निर्वाणस्य, साक्षात्कारणत्वात् , तेन कारणेनास्य सारश्ररणं, कोऽत्र सारशब्दः प्रधानफलप्यांयो वत्ते, अपिशब्दात्सम्यक्तवस्यापि सारश्ररणमेव, अथवा व्यवहितः सम्बन्धः, तस्य सारश्ररणमपि, अ-पि मोक्षमात्रकामिति गाथार्थः ॥११३२॥ अत्र दृहमूद्यतया परत्तस्यापि सारश्ररणमित्यक्षमन्नाह—'अण्णाणओ' इत्यादि । अण्णाणओ हयति किरिया, अकिरियाओवि हयं नाणं' तिकृत्वा ज्ञानक्रियाभ्यां निर्वाणं भणितं भगवता' 'तो किह नाणस्स चरणं सारो तं मेद'-मिति गम्यते, तस्यापि श्रुतज्ञानस्य सार:-फलं चरणं-चारो, भावे ल्युट्पत्ययः, चयंते वाऽनेनेति चरणं, परमपदं गम्यत इत्यथंः, लामेंऽवि य जस्स मोक्खों न होड़ जस्स य स होड़ स पहाणों। एवं चिय सुद्धनया नेव्वाणं संजमं बेंति ॥११३७॥ नाणं पयास्यं चित्र गुत्ति-विसुद्धिष्फलं च जं चरणं। मोक्खो य दुगाहीणो चरणं नाणस्स तो सारो ॥११३५॥ जं सञ्चनाणलाभाणंतरमह्या न मुचए सञ्बो। मुचइ य सञ्बसंबरलाभे तो सो पहाणयरो ॥११३६॥

न्तरतपःफला निर्जेरा, ततः किमित्यत आह-मोक्षः द्रयाधीनः-संवरनिर्जरायनस्तत एवमिति माथार्थः ॥११३५॥ एवं ताबत्क्षायी-प्यामिकमायमङ्गिकत्योक्तं, अथ शायिकमप्यङ्गीकृत्याह-'ज'मित्यादि । अथवा जं सब्बनाणलाभानन्तरं न मुच्यते सर्वे एव प्राणी क-विशेषाव् 🗡 भावार्थ इत्यत आह, अथवेहीभयसंयोगान्मीक्ष इत्यत्रोच्यते-प्रधानभावश्र गुणभावश्र सतस्तस्माद् 'भिषातं' उक्तं 'चरणं' मोक्षकारणं गुप्तिथ विश्वद्धिथ फलं च गुपिविशुद्धफलानि तानि यस्मिन् सन्ति तद् गुप्तिविश्वद्धिफलं, गुप्ति:-सप्तरशविधः संयमो विश्वद्धिवाभय-मूलगायायामित्युत्तरोत्तरप्रायान्येन पूर्वपूर्वगुणभावादिति गायार्थः ॥११३३-४॥ अपिच ज्ञानवादिन् ! 'नाण'मित्यादि । यस्माज्जी-संवरस्तु प्रधानसाद्भावभावित्वान्मोक्षस्य, अत एव शुद्धनयाः संवरमेव निर्धितमाहुः, कारणे कार्योपचाराद्, अत्यन्तप्रत्यासत्तेः, नतु जेणं चिय नाणाओं किरिया ततो कलं च तो दोऽवि। कारणमिहरा किरियारहियं चिय तं पसाहेजा।।११४१॥ ग्मृहकर्मकचवरविद्युद्धो कर्नेन्यायां ज्ञानं प्रकाशमात्रकरणेनोपकुरुते, द्रन्यमृहरजोविद्युद्धौ पदीपवत्, चरणं च यस्माद् गुप्तिविद्युद्धिकलं, मीणा, मुच्यते च सर्वेसंबरलाभे तत्तोऽसावेव संबरः प्रधानतरः, केवलज्ञानानन्तरं मोक्षानवाप्तेः। तथाहि-'लाभेऽबी' त्यादि । जं च मणोिंचितियमंतपूर्यविसभक्षणाइ बहुभेयं। फलमिह तं पचक्षं किरियारहियस्स नाणस्स ॥११४०॥ आह पहाणं नाणं न चरितं नाणमेव वा सुद्धं। कारणमिह न उ किरिया सावि हु नाणप्कलं जम्हा ॥११३८॥ जह सा नाणस्म फलं तह सेसंपि तह बोह्माछेऽवि। नेयपरिच्छेयमयं रागादिविणिज्गहो जो य ॥११३९॥ नाणं परंपरमणंतरा उ किरिया तयं पहाणयरं। जुत्तं कारणमह्वा समयं तो दोन्नि जुत्ताइं ॥११४२॥ ज्ञानं, न्यवहितत्वादिति गाथार्थः ॥११३६-३७॥ 117881

तह नाणल्डानिज्जामओऽवि सिद्धिवसाहें न पाउणङ्।निउणोऽवि जीवपोओं तवसंजममारुयविहूणो।नि.९६ जह छेयलद्धनिङ्जामओऽवि वाणियग इच्छियं भूमिं। वाएण विणा पोओ न चएइ महण्णवं तरिउं। नि.९५। संसारसागराओ उन्बुड़ो मा पुणो निबुड़ेन्जा। चरणगुणविष्पहूणों बुंड्डइ सुबहुंपि जाणंतो 1११५२। नि. ९७ आहऽण्णाणी कुम्मो पुणो निसज्जेळा न उण तन्नाणी । सिक्षिरियापरिहीणो बुडुइ नाणी जहडन्नाणी ॥११५५॥ बत्थुपरिच्छेयफ्लं हवेजा किरियाफ्लं च तो नाणं। न उ निव्यत्तयमिटं सुद्धं चिय तं जओऽभिहियं॥११४ण॥ तो तं कतो ? भन्नड् तं समयनिबद्धदेवओवहियं। किरियाफलं चिय जभो न भंतनाणोवओगस्स ॥११४६। सुयनाणिसिनि जीवो वहंतो सो न पाउणइ मोक्खं। जो तवसंजममइए जोगे न चएइ बोहुं जे। नि. ९८। दुलहंपि जाणमाणो सयणसिणेहाइणा तयं चतो। संजमिकिरियारहिओ तत्थेव पुणो णिबुड्डेजा ॥११५४॥ रागाइसमो संजमिकिरियधिय नाणकारणा होजा। तीसे फले विवाओं तं ततो नाणसहियाओ ॥११४४॥ परिजवणाई िकिरिया मंतेस्त्रिवि साहणं न तम्मतं। तण्णाणओ य न फलं तं नाणं जेणमिक्षिरियं ॥११४४॥ संसारसागराओं कुम्मो इब कम्मचम्मविवरेण। उम्मिज्जिउमिह जहणं नाणाइपगासमासज्ज ॥११५२॥ सिक्किरियाविरहाओ इन्छियसंपावयं न नाणंति। मग्गणणू बाऽचेट्टो वायविहीणोऽह्वा पोओ ॥११४९॥ कार्णमंतं भोत् किष्यमणंतं कहं मयं नाणं १। सहचारिते व कहं कार्णमेकं न पुणरेकं १ ॥११४३॥

जहा खरो चंदणभारवाही भारस्स भागी नहु चंदणस्ताष्वं खु नाणी चरणेणहीणो नाणस्त भागी नहु सुग्गईप् किरियाफलसंभवओ अप्पंपि सुयं पगासयं होइ। एक्षोऽवि हु चक्खुमओ किरियाफलदो जह पईवो ॥११६१॥ निह नाणं विफलं चिय किलेसफलयंपि चरणरहियस्स। निष्फलपरिवहणाओं चंदणभारो खरस्सेव ॥११६२॥ ह्यं नाणं कियाहीणं, हया अन्नाणओ किया। पासंतो पंगुलो दुड्डो, धावमाणो य अंधओ।।११६८।। नि. १०१। काहिइ नाणचायं किरियाए चेव मोक्खिनिच्छंतो। मा सीसो तो भन्नइ हया य अन्नाणओ किरिया ॥११६६॥ अइसंकडपुरदाहम्मि अंघपरिघावणाइकिरियव्व।तेणंऽनोन्नावेक्खा साहणमिह नाणकिरियाओ ॥११६७॥ अंधोऽणववोहोचिय वोहफलं पुण सुयं किमण्णाणं श बोहोऽवि तओ विफलो तस्स जमंधस्स वऽवबोहो।११५९। अप्पंपि सुयमहीयं पगासयं होड् चरणजुत्तस्त। एक्नोऽवि जह पहंवो सचक्खुअस्ता पयासेड्। ति. ९९। सुबहूपि सुयमहीयं किं काही चरणविष्पहूणस्त । अंधस्त जह पलिता दीवसयसहस्सकोडीवि ? । नि. ९८। ह्यमिह नाणं किरियाहीणंति जओ हयंति जं विफलं। लोयणविन्नाणंपिव पंगुस्स महानगरदाहे ॥११६५॥ पत्त्यमभावाओं नेत्र्वाणं समुदियासुऽवि न जुत्ं। नाणिकिरियासु वोत्तुं सिकतासमुदायतेछं व ॥११६८॥ नेच्छड्यनयमएण व अन्नाणी चेव सी मुणेंतीऽचि। नाणफलाभावाओ कुम्मो व निबुद्ध स्थाहि ॥११५६॥ संतांपे तमण्णाणं नाणफलाभावओ सुबहुयंपि। सिक्किरियापरिहीणं अंघस्स पहंबकोडिन्व ॥११५८॥

नाणं प्यासयं सोहओ तवो संजमो य ग्रुत्तिकरो। तिण्हंपि समाओगे मोक्खो जिणसासणे भणिओ।।नि.१०३ संजोगासिद्धीइ फलं वयंति, नहु एगचक्रेण रहो पयाइ। अंधो य पंगू य वणे समेचा, ते संपउत्ता नगरं पविद्या। वहरेगो जं विफलं न तत्थ सम्मिकिश्योवलद्धीओ । दीसंति गमणविगले जहेगचके सिव रहिम ॥११७२॥ सहकारिते हिंस कि केणीबकुरते सहावेणं १। नाणचरणाणमह्वा सहाविद्धारणिमयाणि ॥११७३॥ वीसुं न सन्बहाचिय सिकताते छं व साहणाभावो। देसोवगारिया जा सा समबायिभि संपुण्णा ॥११६९॥ हुगसंजोगिभिम फलं सम्मंकिरिओवलिद्रिभावाओं। इहपुरागमणंपिव संजोए अंघपंज्णं ॥११७१॥

असहायमसोहिकरं नाणिमिह पगासमेत्तभावाओ। सोहेइ घरकयारं जह सुपगासोऽवि न पईवो ॥११७५॥ न य सञ्चित्सोहिकरी किरियाचि जमपगासधम्मा सा। जह न तमोगेहमलं नरिकरिया सञ्चहा हरइ॥११७६॥ दीवाइपयासं पुण सिक्किरियाए विसोहिय क्यारं। संवरियक्यारागमदारं सुद्धं घरं होइ ॥११७७॥ तह नाणदीवविमलं तविकिरियासुद्धकम्मयक्यारं। संजमसंवरियसुहं जीवघरं होइ सुविसुद्धं ॥११७८॥

हायं कारणमिह, मोक्षरयेति प्रकृतं, अनभिमतपतिषेषमाह-न तु िकया, किमित्यत आह-असाविष मोक्षफला क्रिया, यस्मात् 'ज्ञान-'आहे' त्यादि । ज्ञाननय आह, ननु च प्रधानं-सारः चारित्रस्य ज्ञानमेव, न तु चारित्रं, मूलत्वात्, अथवा ज्ञानमेव शुद्धमस-संजमतवोमई जं संवरनिक्करफला मया किरिया। तो तिगसंजोगोऽवि ह ताडिचय नाणिकिरियाओ ॥११७९॥

ज्ञानक्रियाः । हेतुवादः विशेषाव 📗 🖄 फलमेव' ज्ञानकार्यमेव मोक्षवत्, तथाहि-ज्ञानं मोक्षस्य कारणीभवद्पान्तरालवत् शैलेश्यवस्थाया अपि कारणीभवत्येव, यथा मृद् घट-क्तियेच, नान्यत्किश्चित्, सा च बहुत्रीहिन्यायेन 'ज्ञानकारणा' ज्ञानफला स्यादित्युचैरिदमभिदध्महे, किन्तु 'तीसे' किरियाए 'फले' | विषमक्षणनमोगमनादि बहुमेदमिह फलं हत्यते तत्प्रत्यक्षसिद्धं, कियारहितस्यैव ज्ञानस्य फलमिति। एवमदृष्टमिष मोक्षाच्यं बस्तु कारणं मोक्षस्य, अथ चेत्सकं कारणं विवश्या ततो हे अपि युक्ते, न युक्तमप्राधान्यं क्रियाया इति गाथार्थः ॥११४२॥ अपिच ज्ञानमीक्षवादिन् ! 'कारण'मित्यादि । कियामन्त्यं कारणं झुक्त्वाऽनन्त्यं कथं मतं मोक्षकारणं १, सहवारितं चेदुच्यते-सहे-त्यादि स्पष्टं ॥११४३॥ यचाभ्यधायि—'रागादिविनिनग्नहो जो य'ति तद्धिकृत्याह—'रागादी'त्यादि । रागादिप्रदामः संयम-शान्तौ विवादः, तथाहि-तन्मोक्षफलं कि १ ततः क्रियाया उत ज्ञानसहिताचरणादित्यत्र विचारः, तत्र वयं ब्रुमो-ज्ञानसहितायाः क्रि-ज्ञानस्यव फलमिति पूर्वपक्षः । 'जेपा' मित्यादि । यत एव ज्ञानात् किया जायते 'ततः' क्रियातश्र 'फलं' मोक्षाल्यं 'तो' ति नस्यैव फलं तदन्तरेण तद्मावात्, 'चऋ' समादिविनिग्रहः स चेति माथार्थः ॥११३८-९॥ 'जं चे'त्यादि । यच मनश्चिन्तितमन्त्रपूत-॥११४०-१॥ यदि नाम-'नाण'मित्यादि । ज्ञानं ज्यबहितकारणं किया त्यमन्तरकारणमतस्तत् कियानुष्ठानं प्रधानतरं युक्त मोक्षाल्यं ज्ञानफलमेव, यथा हि मृदो मृतिषण्डः फलमेवं तत्फलोऽपि घटः, तथा बोधकालेऽपि ज्ञेयपरिच्छेदात्मकमात्मरूषकं ज्ञाः अत एव हे अपि कारणमिति मूमः, इतरथा 'िकयारहितमेव' कियानिरपेक्षमपि तत् ज्ञानं प्रसाययेत् मोक्षं, कियामिवेति गाथार्थः || यायाः, न तु ज्ञानमात्राद्रागादिशमकियावदिति व्यतिरेकीति गाथार्थः ॥११४४॥ यचोक्तं 'जचे त्यादि, अत्रोच्यते—'परी' त्यादि । स्य मृतिपण्डादीनामिप । तथा च-'जाह सा' इत्यादि । यथाऽसौ त्रिया ज्ञानस्य कारणस्य 'फलं' कार्य तथा शेषमिप क्रियाकार्य

विशेषावः क्षि भंतेम्मुचि कि मन्त्रज्ञानेष्वपि विषिचितं कुर्वत्मु मत्मु परिजयनादिक्षिया विद्यत एव यत् सहायं तत्करोतीति न 'तन्माजं' ज्ञान- के कोट्याचार्य क्षे मात्रं तत्करोति, तत्रैतत्त्यात्, प्रत्यक्षविरुद्धमेतत्, क्वचिञ्जानमात्रादेव फलदर्शनाद्, अत्रोच्यते, मन्त्रज्ञानादेव न फलं नभोषामना- कि वृत्ते ि हि. निह 'नत्ज्ञाचं' माष्ट्रात्म्याव्याव्यक्ति क्षेत्रत्यां क्षेत्रत परिहरनाह यतो भिणितं भगवता ॥११४७॥ कि भणितमित्यत आह-'सुयनाणिमिनवी' त्यादि। स जीवः श्रुतज्ञाने अपि-र पारिशेष्यात् ज्ञानं वस्तुपरिच्छेदः फर्लं यस्य सकललोकालोकिनिभेदलक्षणस्तचयोच्यते, स्यादेतद् अनेनांशेन सिक्रयं-भोग्यं, एत-दववोयादिति, तदनन्तरं क्रियाफलं च स्यात्, तद्भोगादिति भावार्थः, न तु स्वतन्त्रमेत्र जनकमिष्टं मोक्षस्येति, अत्र स्वमनीषिकां शब्दान्मतिज्ञानादिष्विप वन्तेमानो न मोक्षं प्राप्नोतीति पक्षः, क्षायोपश्मिकत्वादिति स्त्रस्चितो हेतुः, अवधिज्ञान इवेत्युपरिष्टाद्र-मित्यर्थः, तथा चोक्तम्—"न योषिद्मक्यमोगज्ञो, ज्ञानमात्रात्सुखीभवेत् ।" प्रयोगः-ज्ञानमात्रं विवक्षितफलसायनायालं न भवति, सा च क्रिया, तत्फलमेव तदितिगाथार्थः ॥११४६॥ अत्राधिकृतभावार्थप्रतिपाद्नज्याजेनोपसंजिहीर्पुराह—'बत्थु'इत्यादि । 'तो' ततः क्यति, कोऽयमित्यत आह—यस्तपःसंयमात्मकान् योगान् न राक्नोति बोद्धमित्यनेन हेत्यर्थः स्वितो, द्यान्तस्त्वभ्यूस इति गाथार्थः ॥११४८॥ अथतद्व्याख्यानार्थमुत्तरप्रन्थसम्बन्धनार्थं च प्रयोगमाह—'स्नक्षी' त्यादि । ज्ञानमात्रमभीप्सितार्थप्रापकं न भवति, सित्कयाशून्यत्वात्, मार्गज्ञाचेष्टवत्, सद्वातप्रेरणहीनयानपात्रवद्वेति गाथार्थः ॥११४९॥ सौत्रमेव द्यान्तमाह्— 'जहे'त्यादि। आंक्रयत्वाद् आकाशवद्, व्यतिरेकेण कुलाल इति गाथार्थः ॥११४५॥ आह-पद्येवम्-'तो' इत्यादि । ततस्तत् प्रत्यक्षसिद्धं नभोगम-दि, नहि 'नउज्ञानं' साक्षारफलमुपाहरदुपलक्ष्यते, मन्त्रज्ञानस्याक्रियत्वात्ः, कथश्चिदिति शेषः, ततत्र्वाववोधमात्रशक्तिकं ज्ञानमात्र-नादिकाये कुतः १, उच्यते, भवानेवात्र पृष्टच्यो य एतमाह, न चेत् ज्ञायते भण्यते-तत्कार्थ मन्त्राक्षरपरिपाटीनिबद्धदेवताप्रसादजनितं, ।।उत्रा

'तहे' त्यादि, सुचर्चम् ॥११५०-१॥ तस्माचिरित्रेऽममाद्वता भवितव्यं येन 'संसारे'त्यादि । संसारमागराद् हदादिव कूर्मः 'उच्बुद्धः' | जीवो, जहा तस्स उम्मञ्जणं तहा जीवस्स सुमाणुसत्तलामो, जहा तस्स कौमुदीचन्द्रप्रकाग्नप्राप्तिस्तथा जीवस्स जिनधर्मप्राप्तिः, जहा हि सो तयं दुलमंपि जाणमाणो तओ सयणत्सेणेहाइणा हेउणा मोहिओ तत्थ पडिबज्झइ, एवं एसोऽवि नाणी नियं सयणं छड्डेउं परज-इतिमाथार्थः ॥११५२–४॥ 'आहे'त्यादि स्पष्टा ॥५५॥ अथवा-'नेच्छई'त्यादि स्पष्टा ॥५६॥ अतः स्थितमेतत्-'सु इत्यादि ॥ | 🖒 उन्मग्नः कथञ्चित्काकतालीयन्यायात् मा पुनः भूयोऽपि तत्रेव निमजेत् । नन्वज्ञान्यसावित्यत् आह—'चर्णे'त्यादि स्पष्टम् ॥११५२॥ | 'संसारे'त्यादि ॥ अत्र भावार्थः-जहा हरदो तहा संसारसागरो, जहा तस्स कहंचि चम्मवितरं तहा कम्मविवरं, जहा कुम्मो तहा संतंपी'त्यादि। 'सदिपि' अधीतमपि, शेषं स्पष्टम् ॥११५७-८॥ चोद्क आह-'अंधो'इत्यादि ॥ 'अन्धः' अज्ञ एव आलोकावनोय-शून्यत्वात् कूमेवत्, अतं तु किमज्ञानं १, बोश्रफलत्वात्, चश्चष्मत्प्रदीषवत्, उच्यते, तस्यासौ बोधोऽपि यस्माद्वोध एव, हिताहितविषेक-शुर्यरवेन विफल्खाद्रन्यस्येवेति गाथार्थः ॥११५९॥ व्यतिरेकमाह्र—'अष्पंपी'त्यादि, ॥६०। 'किरिया'इत्यादि, स्पष्टम् ॥६१॥ अपि | 'पत्तेये'त्यादि, स्पष्टा ॥६८॥ उच्यते-'वीसु' मित्यादि व्यतिरेकी दृषानतः ॥६९॥ आह च-'संजोग' इत्यादि ॥७०॥ 'दुग' इत्यादि ॥ 'दुगं' णाणिकिरियाओ ॥७१॥ 'बंइरेओ' इत्यादि ॥७२॥ उत्तरमाथासम्बन्धनार्थमाह—'सहे' त्यादि ॥७३॥ णमत्तणीकरेड, अतः प्रतिपेधोऽभिधीयते-मैवं कार्षीः, तथा च संयमिकयारहितस्तत्रैय-यतो निर्गतसत्रैय निमञ्जेनात्र सन्देह इति, च—'णहीं'त्यादि ॥६२॥ 'जहारैंद्यादि ॥६३॥ तस्मात्—'हय'मित्यादि ॥६४॥ 'हये'त्यादि ॥६५॥ 'काहिई'त्यादि ॥६६॥ किंबदि-त्याह-'अई'स्यादि॥ तेनेति तेन कारणेनान्योऽन्यापेक्षे सत्यौ ज्ञानिकये साधनमित्युभयोः संयोगे मोक्ष इति ॥६७॥ प्रक्रम आह-136811

्राम्क्या-मतोऽध्यवसायमेदेन सम्यक्त्वज्ञानलक्षणो मेद इति सुष्ट्रच्यते-'नाणं पगासच्य' मित्येवमादीति गाथार्थः ॥११७९॥ अथ पौवि-उच्यते, यथा बोधात्मिकाया मतेरनाकारत्वाद्वग्रहेहे दर्शनं, साकारत्वाचापायघारणे ज्ञानं, एवं व्यवसायात्मकत्वेऽवायस्य श्रद्धानावग-कियालामे चाद्यदयलामात्, अपिच-नायमागमिकः, ज्ञानशून्यसम्यक्त्वाद्भं अनगबुद्धे अद्धानायोगात्, इतश्र न सम्य-्री गृहं तमोगृहं तस्मिन् मलमिति ॥ 'नहे' त्यादि स्पष्टम् ॥७०॥ आह-एवं द्वयकारणाभ्युपगमविरोधः १, उच्यते-'संजाम' | इत्यादि ७८ ॥ 'जं'ति यतः 'किया' चारित्रात्मिका एकैव सती संयमतपोमयी मता, किविशिष्टेत्यत आह—संवरनिजेर-(१-१ तत्ता० भाष्यं) इति न्यायेनीत्तरग्रहणे पूर्वग्रहणमेवेति न विरोधः, अत्रोच्यते-नायं न्यायो ज्यायान्, क्रियामात्रग्रहणमसङ्गत्, ग्हिएतः 'सम्यग्हिटेमीतिमीतिज्ञान' मित्येवमादिवचनात्, यचाहुः-न निसर्गसम्यग्द्र्यनलाभकाले श्रुतमस्ति किल परीपदेशाभावात्, 'सम्महिडिस्स सुयं सुयनाण' मिति वचनेनानिषिद्धत्वात्, मितिज्ञानसद्भावाच, मितिज्ञानस्य च श्रुतज्ञानाश्चर्यत्वात्, 'जत्थ मितिनाणं 'त्रिसि'न्ति णाणचरणाणं ॥ 'नाण' मित्यादि, सुचर्चा १७४॥ 'असहाय' मित्यादि १७५॥ 'न ये'त्यादि १७६॥ तमःप्रधानं | क्तला यथासंस्थमिति, शेपं स्पष्टम् । आह-एवमिष 'सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्गे (तत्त्रा० अ० १ स्र० १) इति विरुध्येत, म्पग्दर्शनसायनाङ्गाभ्युपगमात्, तत्र केचित्परिहारं व्यावर्णयन्ति 'पूर्वस्य लाभे भजनीयसुत्तरं, उत्तरलाभे तु नियतः पूर्वेलाभ' | तत्थ सुयनाणं' ति बचनात्, पारिशेष्यात् ज्ञानविशेष एव सम्यक्त्वामिति ज्ञानग्रहणाद्वरुष्यते, न लाभक्रमनियमात्, कथं पुनः १, तद्पि न मृष्यते, परोपदेशत्वेन शब्दस्य द्रब्यश्रुतमात्रत्वाद्, द्रव्यश्रुतस्य चानधिक्रतत्वाद्, भावश्रुतस्य चाधिक्रतत्वात्, तस्य च प्येणीत्तर्गाथासम्बन्धनाथंमम् प्रपत्रेनाह-विशेषाव । कोव्याचार्य <u>१</u>

तेसु य ठियस्त मोक्लो तो सुप्रिम सचरणं तद्हाए। तं किह मीसं जह्यं च केवलं जं सुएऽभिहियं ॥११८॥। सिक्षिरियमिमिव नाणे मोक्लो खड्यिमिन ड खओवसमे। सुनं च लओवसमे न तिमि तो चरणजुतेऽवि।११८१। आह् व निष्टिनणे चिय कम्मे नाणंति कि त्य चरणेणं श न सुयं खयओं केवलनाणवरिताइं खइयाई ॥११८३॥ न लहड़ सिवं सुयरिमवि बहंतो अचरणोति जं तस्स। हेऊ खंओवसमओं जह बहंतोऽबहिण्णाणे ॥११८०॥ भावे खओवसिम दुवालसंगीप होइ सुयनाणं। केवलियनाणलंभो नणणत्थ खए कसायाणं (नि. १०८) जं सुयचरणेहिंतो खाइयनाणचरणाणि लग्भंति। ततो सिवं सुयं तो सचरणमिह मोक्खहेउति ॥११८२॥ सन्बंपि किसुय देसो केबलबज्जाणि वाबिसेहेणं। चतारि खओवसमे सामइयाइं च पाएणं ॥११८६॥

'न लमे'त्यादि॥ 'न लमइ सिवं' न पाउणइ मोक्लं 'सुयिमिवि वहंतो' सुयनाणंमिवि वहंतो सो अचरणोत्ति 'जं'ति जं भणियं.पूर्व 'तरस'ति तस्य पक्षत्वात्कारणाद्वेतुर्वक्तज्यः, स चायं 'खयोबसमयो'ति तस्य क्षायोपश्मिकत्वाद् अवधिज्ञान इवेति सब्बकसायावगमे केबलमिह नाण-दंसण चरितं। देसक्खए वि सम्मं धुवं सिवं सब्बखइएसुं ॥११८७॥

णंमिवि जीवो बहुतो सो न पाउणइ मोक्खं'ति एतन वक्तव्यं, अत्यन्तासंभवेन विवसाया अप्यप्रश्तेः, उच्यते, साक्षात्प्रतिवायो, न

भवति क्षायिके, क्षपकश्रेण्युत्तरकालभाविज्ञान्वरणाभ्याभित्यर्थः, न तु क्षायोपश्मिके, ततः किमित्यत आह-म्रतं च-श्रुतज्ञानं च

द्यान्तः, आह-सचरणेऽपि ज्ञाने मा मामोतु तत एत्र हेतोस्तहत्, उच्यते, सत्यमेवं, फिन्तु-'सक्की'त्यादि ॥ सिक्रवेऽपि ज्ञाने मोक्षो

थायोपश्रमिके भावे पद्यते ततस्तरिंमश्ररणसहितेऽपि सति न मीक्ष इति गाथार्थः ॥११८०–१॥ आह-यद्येषं ततो यदादाबुक्तं 'सुपना-

🏸 पारंपयेगेति, आह च-'ज' मित्यादि ॥ 'यत्' यस्माच्छतचरणयोभिश्रयोः क्षायिके ज्ञानचर्णे लञ्चेते, तयोख्य शिंच लभ्यते 🖟 परिक्षीण एव कर्मीण ज्ञानलामो, नोदिते, अतः किमत्र चरणेन १, एतदुक्तं भनति--यथा कर्मक्षयाज्ज्ञानं जातं एवं मोक्षोऽपि भविष्यति | िक्र चारित्रेणेति १, उच्यते, न खुयं खयदो, यदा त्वेबं तदा क्वेदं भवितुं युज्यते १, किन्तु केवलज्ञानचरणे क्षायिके कर्मनिर्जरणा-सास्मन् ज्ञानं कैत्रब्यज्ञानं तस्य लाभ इति विग्रहः, स क्ष्य एव कषायाणां स्यात्, 'नणणत्य'ति नान्येन प्रकारेणेत्यर्थः ॥८५॥ 'स-ह्यार्थमाद्रियते, तत्र च वर्तमानो न प्रामोतीत्युक्तं, पुच्छति-तत्कथं १, शुतं मिश्रं-क्षायोपश्रमिकं क्ष्माियकं केवलं चारितं च १, ह्यमित, अथवा मत्यादित्रयमिष, अथवा सामायिकचतुष्ट्यमिष, किं तिंहै शायिकमित्यत आह-केवलभावः कैवल्यं-घनघातिकमीविरह-न्यंपी'त्यादि ॥ सर्वमिष आस्तां ताबहेश इति, शेषं स्पष्टम् ॥८६॥ पश्राद्धेन्याचिक्यासयाऽऽह-'सन्बे'त्यादि ॥ श्रीण्यप्येतानि पोडश-उच्यते-यतः श्रुतेऽभिहितम् १ ॥८४॥ 'भावे'इत्यादि । भवनं भवतीति वा भावः, स चौद्यिकादिरापि स्याद्त आह--'स्त्रायोपद्याभिके' | ग्रागिनरूपितशब्दार्थे 'श्रुतज्ञानं' शुतं 'अवति' वत्ते, किविशिष्टामित्याह--द्राद्श अङ्गानि यस्मित्रिति तद् द्राद्शाङ्गं, अपिशब्दादङ्गवाः कपायक्षये, देशक्षयेऽप्यनन्तानुबन्ध्यादिलक्षणे सम्यक्त्वलामो भगति, 'धुचं' निश्चितं 'शिवं' निर्वाणं 'सञ्चत्वइएस्ड' पोडशक्षि नन्तरमुत्पत्तेः ॥८३॥ ततः विभित्यत आह-'तेस्नु'इत्यादि ॥ तयोश्र स्थितस्य मोक्षो दृष्टः तो सुचिभिह सचरणं तदद्वाप्, क्षायिक-इत्यादि ॥ अथवाऽऽह-अनन्तरपाथायां त्रयाणामपि समायोगे मोक्ष इत्युक्तं, तचायुक्तं, यताः-'निक्तिन्ने चिय करुसे णाणं'ति आनन्तेयेणेति गम्यते। प्रकृतीपसंहारमाह-'तो' ततः श्रुतं सचरणामिह मीक्षहेतुः पारम्पेयेणेति गम्यते, अतो युक्तोऽसाबुपन्यास इति गाथार्थः॥११८२॥ आह-कृतोऽयं हेतुः प्रामाणिकः १ इत्यत आह-'माचे खओचस्मिप्'इत्यादि, अहवाऽपं सम्बन्यमाह-'आहे

अलामादि-लामे कः १ कस्य वा किमावरणं १ कस्य वा कथमावरणक्षयोपशमः १ कथं वोषशमः १ क्षयो वेति द्वारगाथौवार्थः ॥११८८॥ 'अथवे'-केन वा क्रमेण आरूढो जिन: १ इति, कथं वा ततो जिनात् प्रवश्यमाणा जाता जिनप्रचनोत्पत्तिरित सम्बन्धत्रयमिति गाथाथैः। ॥११८९॥ इह च पौर्वापर्येण द्वारिविधेभूतभावित्रन्थैदंपर्यमाह-'निज्जुत्ती' त्यादि। निधुन्तित्तसम्बत्थानप्रसंगतो-निधुक्तिप्रसवाः त्यादि । यदुक्तमधस्तात्—'तवनियमनाणक्कत्व' मित्येवमादि, अत्राजानानः पृच्छति-तपोनियमज्ञानात्मकं तरुं 'क्यं' केन हेतुना १ धिकारेण ज्ञानष्टिक्षसमारोहो 'बजाति' गच्छति 'समक्' युपगत् तथा वक्ष्यमाणा जिनप्रवचनीत्पतिश्च, चश्रब्दस्य भिन्नकमत्वात् यः कह'मित्यादि । कथमेतेषां सम्यक्तवश्चतदेशसविविरतिसामायिकानां लामो न भवति जीवस्य १, कथं वा लामः १, कमो वा क्षीणेषु, केत्रलबिद्दित गायार्थः ॥११८७॥ अथ यदुक्तं 'चतारि खयोबसम'इत्यादि तद्धिक्रत्य प्रश्रद्वारेणोत्तर्गायाघटनार्थमिद्माह-क्हमेयाणमलामो ? लाभो व ? कमो ? तदावरणया वा ?। आवरणखञोवसमो समो खओ वा कहं करस ?॥११८८॥ जति च समकमिति वर्नेत इति गाथार्थः ॥११९०॥ अट्रणहं प्यडीणं उक्नोसिठिईष् वद्दमाणो उ । जीवो न ऌहइ सामाइयं चउणहंपि एगयरं ॥११९१॥ (नि.१०५) अह्या तवाइमइयं कहमारूढो तरं जिणो १ कह् वा। ततो पवक्षमाणा जाया जिणपवयणुष्पती 211११८९॥ निज्जुत्तिसमुत्थाणप्पसंगओ नाणतरुसमारोहो। बच्ह य वक्लमाणा समयं जिणपवयणुप्पत्ती॥११९०॥ बीस अयरोबमाणं कोडाकोडीउ नामगोयाणं। सयरी मोहस्स ठिई सेसाणं तीसमुक्कोसा ॥११९२॥ आउस्स सागराइं तेतीसं अबरओ मुहतंतो । अइ य नामाःगोए वैयणिए बारस मुहत्ता ॥११९३॥

134611 उपपातेऽजुत्तरांचेमानवासी सुर इति, तुशब्दात्सवंजयन्यस्थितिमानपि सत्त्रविशेषो न लभते, तस्य सक्ष्मसम्परायच्छबस्थवीतरागकेनिले-त्वेन त्रितयप्रतिपन्नत्वात् , तथाहि-सक्ष्मसंपरायो मोहनीयज्ञघन्यस्थितिमान् , अनन्तरमेतत्परिशाटिष्यानात् , इतरो ज्ञानद्रशेनाबर्गा-त्वनुभगप्रधाना, जघन्यस्य ज्ञानावर्णस्योत्कुष्टेन महद्तुभवेन सह वेद्नादु, एवं यावद्नतरायस्य, नत्वेषमायुष्के न्यायोऽयं, यत केवलं न लमते, पूर्वप्रतिपत्रकोऽपि न भवत्युत्कुष्टिष्यितिः, तथाहि-सकुद्वाप्तसम्पक्त्वसात्परित्यागेऽपि न पुनरुत्कुष्टां कर्मेस्थिति ब-स्मम्स-सुय-देल-सब्बब्बयाण सामाइयाणमेक्कंपि। उक्कोसिठिईऍ न लह्ह भयंणा उण पुब्बलद्धाइं ॥११९६॥ न्तरायाणि प्रतीत्य, इतरोऽपि च शैलेश्यवस्थायां भवोषग्राहिकमेत्रयमङ्गीकृत्य, न त्वायुष्कं, तस्यैवं जघन्यस्थितित्वे सत्यपि तत्तद्धयप-मोहस्तुक्कोसाए ठिईऍ सेसाण छण्ह्युक्कोसा। आउस्लुक्कोसा वा मज्झिसिया वा न ड जहण्णा ॥११९॥। किंबिशिष्टं ?-चतुणामन्यतरदिति, त्विषश्च्दौ व्याख्यास्यामः, एताश्च प्रतिसमयोषादीयमानादिस्यभावा अन्यत्राधुषो, 'जाव णं अयं जीवे' इत्येवमादिवचनात् , केवली त्वसांपरायिकबन्धक इति समुदायार्थः । अपिशब्दात् मत्यादि च न लभते, आपिच-न ध्नाति, प्रन्थेरनतिक्रमात् सक्रब्भेदं च भेदाद्, एवं तावत्समुदायमङ्गीकृत्य, आयुष्कोत्कृष्टिश्यतौ तु द्वयोः पूर्वप्रतिपन्नः स्यात्, तद्यथा-देशस्याविवाक्षितत्वाद् , इतरेषां किमेवं विवक्षेति चेद् ,उच्यते, इह सप्तानामायुष्कवजािनां जघन्यस्थितीनां कर्मणां स्थितिवेन्धप्रधाना, न सम्बयजहणगांठेईउऽवि न लभए जेण पुम्बप्डियन्नो। आउपजहणगिठिइओ न प्यक्षंतो न प्रडियन्नो॥११९७॥ 'अङ्डणह' मित्यादि । अष्टानां ज्ञानावरणीयादिकमंत्रकृतीनामुत्कृष्टस्थितौ वत्तीमानो जीवो न लभते सामायिकं, मोहविबङ्जुक्कोसयिहिईऍ मोहस्स सेमियाणं च। उक्कोस मङ्झिमा वा कासङ् व जहिणिया होजा ॥११९५॥ 13461

मामायिक-उत्कृष्यन्ये तन्मात्रमेव वेदाते, एवं मध्यमे जघन्ये च, इतश्रेतेष्ययं न्यायः, उत्तरप्रकृतिसंक्रमाच, तथाहि-मतिक्रानायरणं एव सर्वज्ञा-ां स्थितिरित्यत आह-'वीस'मित्यादि, स्पष्टा ॥९२। 'आउस्से'त्यादि। आयुषस्तु ज्ञयन्त्रिज्ञात्सागरोपमाणीति, 'अबरओ'- | यां स्थिती रोषाणां षण्णासुत्कुरटैव भवति, मूलबुद्धावृत्तरबद्धेः, आयुषः को विधिरित्याह-आयुषः-आयुष्कस्य तूत्कुरटा वा अस्याः शुरूकभवग्रहणभावित्वात् तत्र च मोहनीयोत्कृष्टास्थत्यभावादिति गाथार्थः ॥११९४॥ तथा-भोहे त्यादि। उक्कोसिटितीय'-समयं उक्कोसिटिती उआउ एगाये उय कहिव अन्नहिचय वेचितं १, सुण विहिं वोच्छं'। 'मोह्र'इत्यादि । मोह्रनीयस्योतक्रुरदा-नि अन्यतरस्य ज्ञानावरणीयादेरन्तरायांतस्योत्कृष्टायां स्थितौ सत्यां, किविशिष्टस्यान्यतरस्येत्यत आह-'मोह्रियिचज्रास्स'ित 🎢 नावरणप्रश्नेपवेदनाद् , अत्र तु नैवं, नहि नारकायुष्केऽन्यदायुष्कान्तरं प्रक्षिप्य भक्षे, प्रतिनियतत्वात् , तस्मात्परिभाषितमेवात्रानयोषप-न्याऽऽयुन्कं, अतो जघन्यायुन्कस्थितिमांस्तुभयप्रतिषिद्धस्तस्य क्षुष्ठकभवग्रहणाधारत्वादिति गाथाथं: ॥११९९॥ अथ किविशिष्टा खल्ना-नि जहन्नेणं 'मुहन्तंतो' अन्तर्मेहनै स्थितिस्तद्यथा-पदमविचउत्थयंचमछडाणं कम्मपयडीणं, यत आह-पच्छदं कंठं ॥९३॥ आह-किमेया मोहनीयवर्जस्य, फिमेतद्रज्येते ? इति चेदुच्यते-एतद्युद्धावन्ययुद्धेनियमितत्वात्, किमित्यत आह-'मोहस्य' मोहनीयस्य शेषाणां च स्यात् सप्तममहीनारकस्येव, मध्यमा वा शेषनारकमनुष्यतिर्यगादेरिव, अनभिमतप्रतिषेधमाह-न तु जघन्याऽऽयुष्कस्य स्थितिः, प्रकृतीनां, अष्टमं तु न विवक्षितमेवेति भावना, उत्कृष्टा वा स्पात्, तद्यथा-ज्ञानावरणबुद्धौ सप्तमप्रथिवीनास्कस्य सर्वब्रिः, तथा ॥११९५॥ एवम्-'सम्मे' त्यादि । सत्तण्हमुक्कोसाए ठिईए चउण्हंपि एगयरं न लभइ, आयुषि का वार्तेत्यत आह-आयुष्युत्कृष्टे सिति विमध्यमाऽपि कस्यचित्स्यात् कस्यचिद्वा जघन्याऽपि स्यात्, यथा ज्ञानावरणश्रद्धावेवायुपो जघन्या, शुल्लकविषयत्वादिति गाथाथः **三のとと**日

्॥ सामायि सत्तपहं प्यंडीणं अर्डिमतरओं उ कोडिकोडीए। काऊण सागराणं जड़ लहई चउपहमेगयरं॥११९८॥ (नि.१०६) भिन्निमि तिम लाभो सम्मत्ताईण मोक्खहेऊणं। सो य दुलहो परिस्समचित्तिविघायाइविग्वेहिं॥१२०१॥ विशेषाव० (४) ३३ आद्ययोद्वयोः पुर्वेलञ्घे अङ्गीकृत्य भजना-विकृत्यना, तथाहि-अनुत्तेषणातिकः पूर्वप्रतिषन्न आद्ययोः, नाधः सप्तमनारक कोट्याचार्य १४) इति गाथार्थः ॥११९६॥ मन्त्रमाओक्त्रम्मन्तर्भः भक्तेत्राचार्य १४) इति गाथार्थः ॥११९६॥ मन्त्रमाओक्त्रमम्मन्तर्भः सो तत्थ परिस्सम्मइ घोरमहासमरनिग्गयाइन्य। विज्ञा य सिद्भिकाले जह बहुविग्घा तहा सोऽचि॥१२०२॥ अहमसंपरायादित्वात्, पूर्वेलब्धसम्यक्त्वादित्रयाः सक्ष्मसम्परायाद्य इति पूज्यपादाः, आयुषि का वार्तेत्याह-आयुर्जेषन्यारियतिस्त्-| इति गाथार्थः ॥११९६॥ मूलगाथोक्ततुराब्दार्थमाह-'सब्बे' त्यादि । सर्वासां जघन्या स्थितिरस्येति सर्वेजघन्यस्थितिः, प्राय आयु-ब्कं विहायेत्येव बोद्धन्यं, असाविप न सभते, किं कारणिमित्याह-'जेण 'पुन्वपिड्वन्नो' येनायं पूर्वप्रतिपन्न एव भवति, त्रयाणां कम्मिटिई सुदीहा खिया जड् निग्गुणेण सेसंपि। स खबेड निग्गुणोधिय किं यपुणोदंसणाईहिं १॥१२०३॥ गंठिति सुदुन्मेओ कक्खडघणरूढग्हगंठिन्व । जीवस्स कम्मजणिओ घणरागद्दोसपरिणामो ॥१२००॥ भयप्रतिषिद्धः, शुरुकभवाधारत्वादिनि गाथार्थः ॥११९७॥

अह्व जओचिय सुबहुं खिवयं तो निग्गुणो न सेसंपि। स खबेइ लहह् य जओ सम्मतसुयाह्गुणलाभं॥१२०६॥

तह कम्मिटिइखवणे पिरम्डिई मीक्खसाहणे गुरुई। इह दंसणाइक्षिरिया दुलहा पायं सिवेग्या य ॥१२०५॥

पाएण पुन्बसेवा परिमउई सारणिम्म गुरुतिरिया। होइ महाविज्ञाए किरिया पायं सिवेग्या य॥१२०४॥

पत्यादिह-न्तर एव कृत्वा, कं १, आत्मानमिति गम्यते, कि १ यदि लभ्यते चतुणमिन्यतरत्, तत एव लभते, नान्यथेति, एतदुक्तं भवति-एवं समुत्थानारोहणोत्पत्तयः स्युः, नान्यथेति गाथार्थः ॥११९८॥ 'अंतिमे' त्यादि, स्पष्टा, नगरं क्रीणे इति निर्गुणस्येवेति बोद्धन्यं शेषमापि तथैव क्षपपतु, किमत्र दर्शनादिभियेनोच्यते-तद्दर्शनाद्यनुगृहीतः क्षपियता मोक्षं यास्यतीति गाथार्थः ॥१२०३॥ उच्यते-भगतीत्यत आह—स्टड:-शुष्कः, असावप्यःशलाकादिभिरुद्वेष्टयते इत्यत आह—ग्रहः-अनेकशोऽनेकश्य तत्रैव २ अनुविद्धन्याविद्ध-त्वात्।।१२००॥ ततः किमित्यत आह-तस्मित् भावग्रन्थौ भिन्ने सित सम्यक्त्वाद्यवाप्तिरिति, आह च-'भिषणंमी' त्यादि ॥१॥ 'सप्तणह'मित्यादि । सप्तानामायुष्कवजीनां कर्मप्रकृतीनां स्थितिमद्रीकृत्यान्त्या या सागराणां कोटाकोटी तस्या अभ्य-'सो तत्थे' त्यादि स्पष्टम् ॥२॥ आह-'कम्मे' त्यादि । कमीस्थतिरतिद्रायीयसी यदि निर्गेणेनैव यथाप्रश्रुतकरणतः क्षपिता ततः चाह-कभेंजनितः' कर्मात्मकः, रागद्वेषपरिणामस्य कर्मफलत्वात्, स च ग्रान्थिरिव ग्रन्थिः भावग्रन्थित्वात्, किविशिष्ट इत्याह-बल्कलप्रतिबद्धत्वात्, स च शिथिलोऽपि भवतीत्यत आह-घनः-मवेतो निविडः, आकृष्याकृष्य परिपीडितत्वात्, स चाह्रोंऽपि 'मचति' आविभेवति ग्रन्थिरिति । किमुक्तं भवतीत्याह-'गंठी' त्यादि । ग्रन्थिरिति जीवस्य घनरागद्वेषपरिणामी भवति, अत एव सुदुभेंदः' सुदुमींचः, किंबदित्याह-'कचलडे'त्यादीनां इन्द्रं कुत्वा समानाभिक्षणः, तत्र कचलडः अतिपरुषः पलाशमूलवत् करणं अहापवत्तं अपुन्वमनियिष्टिमेव भन्वाणं। इयरेसि पढमं चिय भन्नइ करणंति परिणामो ॥१२०७॥ जा गंटी ता पढमं गंठि समइच्छओ अपुच्चं तु । अनियहीकरणं पुण संमत्तपुरक्षके जीवे ॥१२०८॥ ।। लाभद्वार गय 1134811

विशेषावः (४) 'पाएणे'त्यादि । यथेह महाविद्यायाः 'पूर्वसेवा' पूर्वक्रिया 'परिमुद्धी भवति' लब्बी भवति, प्रायोऽन्यानपेक्षित्वात्, तथा 🕉 पत्यादिह-कोत्याचार्य 🛠 सिद्धिः साथनं तिसम 'माधने' मित्रिवेन्नामं महान्यक्रिकामः महान्यक्रिकामः स्थापनि े सिद्धिः साथनं तिस्मन् 'साधने' सिद्धिनेलायां कृष्णचतुर्देश्यादिनेलायां ग्रुरुत्तरा—गुर्वीं गरीयसी भवति, सकलसामग्रीसंनिधाना- किम् पेक्षित्वात्, केत्याह—'किया' जपादिलक्षणा यथा च प्रायः सा सविघा, ततो महार्थसिद्धेः ॥१२०४॥ तथा किमित्याह—'नहे'त्यादि, अश्री णानि पुंजाः दाष्टीनितकः सुवोध्यः ॥१२०५॥ 'अथवे'त्यादि परिहारान्तरं, यत एव निगुणेन सता प्रभूतं क्षपितमत एवासौ सातिग्रयत्वेन गुणै- िद्री ॥३६०॥ यिकमुनामोति तथा द्यान्तानाह— पछुगै गिरिस्तरिउन्हे पिनीलियापुरिस्पहेँ जर्गमहियाँ। कोह्बँजलें बत्थांणि य सामाइयलाभदिइता ॥नि.१०७ भवतीत्याह-'जा गंठी'त्यादि। तत्रादितः प्रारम्य प्रन्थेराद्यं, यत्र प्रभूतकमीसैन्यजेता विश्राम्यतीति भावार्थः, तथा समात्रिभूती-ह्यसदध्यवसायकुन्ताग्रेण ग्रन्थि भिन्दानस्यापूर्व, इतरतु सम्यक्त्वाभिमुखस्येति गाथार्थः ॥१२०८॥ यथा च प्रभूतं क्षपियत्वा सामा-विकियते, तत्सहायश्च देशन्यूनकोटाकोटीवेद्यं कर्म क्षप्यिष्यतीति को दोषः १, यतश्वासावस्यां कमिवस्थायां सम्यक्त्वादिगुणलामं लभते, कमीविवरसामध्यति, एकवाक्यतया चेयं नीयते चश्ब्दलीपादिति गाथार्थः ॥१२०६॥ तं च करणेनासौ लभते, तच त्रिविध-तथाऽमाप्तपूर्वमपूर्व प्रागवस्थाविशिष्टमात्मरूपं, निवर्तनशीलं निवर्ति न निवर्ति अनिवर्ति आ सम्पग्द्रशेनलाभात्, एतच त्रयं भव्या-नामेव भवति, अभन्यानां त्वाद्यमेव, करणं त्वात्मपरिणामी भण्यते, अध्यवसायविशेष इति गाथार्थः ॥१२०७॥ अथ कतमत्कथं मिति, आहच-'करण' मित्यादि ॥ तत्रैकं करणं यथापृष्टनं भयति, यथैत पृष्टनं पूर्वोत्तरात्रस्ययोरिविशिष्टत्वात्, सांतिद्धिकमित्यर्थः। जो पछेऽतिमहछे घणणं पिक्सिववइ थोवथोवयरं। सोहेइ बहुबहुतरं झिजाइ थोवेण काछेण ॥१२१०॥

गणुन्व गंठिदेसे गंठियसत्तरस तत्थऽवत्थाणं । ओयरणं पिव तत्तो पुणोऽचि कम्महिइचिबुद्धी ॥१२१५॥ खिङ्गमणांपिच पढमं थाणूसरणं व करणमप्पुत्वं। उप्पयणांपिव ततो जीवाणं करणमियहि ॥१२१॥ दहं मग्गतहत्ये तत्येगो मग्गओ पडिनियत्तो । बितिओ गहिओ तइओ समइक्तो पुरं पत्तो ॥१२१७॥ खितिसाभावियगमणं थाणूसरणं तओ समुप्पयणं। थाणं थाणुसिरे वा ओरुहणं वा मुहंगाणं ॥१२१३॥ निरिनइयत्तिपत्यरघडणोवम्मेण पढमकरणेणं। जा गंठी कम्मठिईखवणमणाभोगओ तस्स ॥१२१२॥ जह वा तिक्षि मणूसा जंतडविषहं सहावगमणेणं। वेलाइक्षमभीया तुरंति पत्ता य दो चोरा ॥१२१६॥ तह कम्मधन्नपछे जीनोऽणाभोगओ बहुतरागं। सोहंतो थोवतरं गेण्हंतो पानए गंिं ॥१२११॥ ||3e6|

अंडवी भवो मणूसा जीवो कम्मिडिई पहो दीहो। गंठी य भयत्थाणं रागदोसा य दो चोरा ॥१२१८॥ भग्गो ठिड्परिबुड्डी गहिओ युण गंठिओ गओ तहओ। सम्मत्तपुरं एवं जोएज्जा तिषिण करणाइं ॥१२१९॥ नासड् सयं व परिकरमओ व जह कोह्वाण मयभावो। नासड् तह भिच्छसओ सयं व परिकम्मणाए वा॥ उचएसओ सयं वा तहड़ पहं कोइ न लभइ कोई। गंठित्थाणं पत्तो सम्मत्तपहं तहा भन्वो ॥१२२०॥ अप्पुन्वेण तिपुंजं मिन्छतं कुणइ कोद्वोवम्या । अनियहीकरणेण उ सो सम्महंसणं लहह ॥१२२३॥ तित्यंकराइपूर्य दर्द्वणऽण्णेण वावि कज्जेण । सुयसामाइयलाहो होज्ञ अभव्वस्त मंठिम्बि ॥१२२४॥ भेसज्जेण सयं वा नस्सड् जरओ न नस्सई कोई। भज्वस्स गंठिद्से भिच्छत्तमहाजरोऽवेवं ॥१२२१॥

| मयणा दरनिन्बलिया निन्बलिया य जह कोहबा तिविहा। तह मिन्छनं तिविहं परिणामवसेण सो कुणहा।१२२५॥ |प्र| पृत्यादिह-💍 । प्रक्षः, कस्यचिद् बन्धानुभवहेतुसाम्यादुषच्यापचयसाम्यं, कस्यचित् मन्द्परिणामतया बन्यहेतुवेकल्याद्नुभवनहेतुप्रक्षांचापचयप्रक-約 च मति सम्यग्द्धयाद्यभावः, दत्रयते च सम्यग्द्धयाद्यः, तस्मादिह कस्यचिद्रन्थहेतुप्रकर्षात पूर्वोपचितकमम्तिभूतिहेतुवैकल्याचीपचय-🗘 | यद्क्तमाद्यगाथायां-'पछ' इत्यादिना, अन्यथोपचयावस्थानाभावेन कर्मपुद्ररूपिमाणानवस्थानतः सर्वपुद्ररूवन्धप्रसङ्गः स्यात्, तथा यतश्चेतं कथमसंयतमिष्याद्दाधिरियत्याः कमीस्थितेरपचेता मविष्यति येनायं प्रनिथदेशमबान्तुयात् १ इति, उच्यते-प्रायोद्यतिरेषा, सोहए नालिं। अस्संजए अविरए वहु वंधर् निजरे थोवं॥१॥ पछे महरमहछे कुंभं सोहेर् पिक्षित्रे नालि। जे संजए पमने वहु निजर 'पछ्छेचे'त्यादि द्वाराणि नव ॥१२०९॥ आद्यद्वारन्याचिष्यासयाऽऽह—'जो पछे' इत्यादि। अयमस्याः सम्बन्यः, परश्रोद्यति— वंधती थोवं ॥ २॥ पछे महश्महछे कुंभं सोहेश् पिन्सवे किंचि । जे संजय्ऽपमते बहुनिज्जर वंधरु न किंचि ॥३॥" (श्राव. प्र.) 🖐 नक्तं मर्वस संसारिको योगवतः प्रतिसमयं कर्मणश्रयापचयौ स्यातां, तथा च मिश्याहष्टिरेवं, यत उक्तं—''पछे महइमहछे, कुंभं पिक्लियइ अह्वा ख्याइओ केवलाइं तं जिसि ते कह कसाया?। को वा कस्सावरणं? को व ख्याइक्रमो कस्स !॥१२३०॥ अहुणा जस्तोदयओ न य लभई दंसणाइसामइयं। लदं व पुणो भस्सइ तदिहावरणं कसायाई ॥१२२९॥ सम्मत्तिम उ लद्वे पलियपुहुतेण सावओ होइ। चरणीवसमत्त्र्याणं सागरसंखंतरा होति॥१२२७॥ जहवेह किचिमलिणं दरसुद्धं सुद्धमंदु वत्थं च। एवं परिणामवसा करेड् सो दंसणं तिविहं ॥१२२६॥ एवं अप्परिवाडिए सम्मते देवमणुयजम्मेसु। अण्णयरसेहिवज्ञं एगभवेणं व सन्वाइं ॥१२२८॥

दि ॥ अपूर्वकरणेन मिथ्यात्वं त्रिपुञ्जीकरोति, कयोपमयेत्याह-मदनाद्भग्रद्धग्रद्धकोद्रवोपमानेन, ततोऽनिष्टर्तिकरणविशेषात् त्रयेऽपि स-म्यक्त्यमेवानुपतति, एप तावत् भन्यो, ग्रन्थ्यन्तः स्थितः, तत्परित्यागेऽपि पुनलंभिनत्थमेव मिष्यात्वं करिष्यति, तत्राप्यपूर्वमित्रापू-नितोऽपि, केनेत्याह-प्रथमकरणेन, तस्यानाभोगात्कर्मक्षपणं यावद् ग्रनियसित गाथार्थः ॥१२१२॥ दारं ॥ 'स्विङ्'-त्यादि ॥ 'मुङ्गाणं' ॥ इति । द्वारम् ॥२०॥ 'भेस'इत्यादि ॥ भैषज्यमुपदेशः इति द्वारम् ॥२१॥ 'नासङ्'इत्यादि ॥२२॥ इह चायमात्मा 'अत्पुञ्जे'त्या-तासां ततः स्याणुशिरसोऽवतरणं, तथा ग्रन्थिकसन्बस्य पुनरप्युत्कृष्टकमंस्थितिपरिष्टद्रेस्त एव दरास्त एव मेढका इति, आह च-'खिङ्ग- | मण' मित्यादि॥ 'थाणुन्बे'त्यादि॥ देशतश्र द्यान्त इति विरोधचोदना परिहर्नेन्येति द्यारम् ॥१३-१४-१५॥ 'जह चे'त्यादि पुरुषद-ष्टान्तस्तु सीपनयः सुगमः । दारम् ॥१६-१९॥ 'डच'इत्यादि ॥ तथा ग्रन्थिस्थानं प्राप्तो भयः सम्पक्तपन्थानमुपदेशादिभ्यो लभत 🔌 पैस्तद्यथा—'जो पछेऽड्महळे'॥१०॥ 'तहे' त्यादि सुगमं, दारं॥११॥ कथं पुनरनामोगतोऽपचय इति द्वितीयं द्वारमाह—'गिरी'त्या-पेपीलिकानां, किमुक्तं भवति ?--यथेह पिपीलिकानां 'खिङ्साहावियगमणं'ति प्रथिन्यां स्वाभाविकमवसर्पणं प्रागवस्थायाः खल्त-विशिष्टं इत्येत्र वम्अमणमित्यर्थः, एवमनाभोगतो जीवस्य हाषीयःकर्मस्थितिक्षणणं 'थाणूसरणं' ति यथा च तासां पुनः स्थाणौ स-रणं-आरोहणं तथा जीवानामपूर्वकरणं, किलाप्राप्तपूर्वत्वेन विधिष्ठतरत्वात् २, ततो 'स्मुरपयणं' ति यथा च तासामेव ततः स्थाण्वारी-रणाद्धत्मतनं-संजातपक्षत्याद्विद्ययोगमनं, एवमनिबुत्तिकरणमिति ३। तथा 'थाणं थाणुसिरे च'-ति अथवा यथा स्थाणुशिरस्येव तासां स्थानिमितश्रेतश्राजिमामिषया आसनं, एवं ग्रन्थिकसन्त्रस्य, तत्र संमोहो 'नो हन्याए नो पाराए'-ति कृत्वा । 'ओकहणं व' नि यथा वा दे ॥ गिरिसरिदुपलघट्टनौपम्येनेति, यथा हि गिरिनदीपाषाणाः परस्परतः संघुष्यमाणा नैकाकृतयो जायन्ते , ( तथा भन्या ) अनभिप्राय

वीमिति जिनम्मयाचार्यपुड्यपादा इति गाथार्थः ॥ १२२३ ॥ तित्य'मित्यादि ॥ अभव्यस्य तु प्रन्थौ व्यवस्थितस्य तीर्थकरादिस्ता-। पूजासंस्कारादिद्याँनाद् (आ) हारदेवलोकपाप्तिश्रनणाद्वा श्रुतसामायिकमात्रलाभ इति माथार्थः ॥१२२४॥ 'अप्पुच्चेण निपुंज'-तदाऽनुत्तगदौ गच्छति, यदा तु क्षपकश्रेणी तदा मोक्षमित्यभिप्राय इति गाथार्थः ॥१२२८॥ ऋमद्वारं गत्तम्॥ उत्तर्गाशासम्बन्ध-मिल्याद्यांनं च, श्रुतस्य ज्ञानावरणं, चारित्रमोहनीयं च चारित्रस्येति गाथार्थः ॥ १२२९ ॥ 'अथवे'त्यादि॥ अथवेति सम्बन्यान्त-इत्यादि ॥ 'स्कम्यकत्व एव' सम्यक्त्वमात्रके लब्धे सति ग्रन्थिभेद्ग्रसादाद् पुनस्तस्याः मर्वचरमकोटीकोट्याः पत्योपमपृथक्त्वेन केस १-देवमणुयजम्मेस, एतदुक्तं भवति-सम्यक्त्वं लब्ध्वा मनुष्यः सन्नुपश्चमश्रेण्यां मृत्वा सर्वार्थं त्रजति, पुनमैनुष्यो भूत्वा क्षपक-मनुष्यभवेषु च, विरोधाभावात्, तदेवमनया विवक्षयाऽयं क्रम उच्यते, अन्यथा 'अज्ञयरे' त्यादि स्पष्टं, यदा अंते उपश्मकश्रेणी संस्येयेषु च क्षयीति गाथार्थः ॥ १२२७ ॥ कथमयं क्रमः १ इत्यत आह—'एच'मित्यादि ॥ एवम्पं क्रम उक्तः अप्परिबर्डिए संमत्ते, नार्थमाह-'अहुणे'त्यादि ॥ तदिहावरणं प्रतन्यते गाथायां, तच कपायादि, एतदुक्तं भवति-सम्पक्त्वसामायिकस्याप्यावरणं कपायादि रप्रदर्शनार्थः, यदुक्तं क्ष्यादितः केवलज्ञानप्राष्ट्यादि तद् येषां क्ष्यादितो लभ्यते, आदिश्चहरात्क्षयोषश्चमः परिगृद्यते, ते कति कषायाः मित्यस्य विवरणमाह-'मचणा'इत्यादि द्वारं ॥२५॥ 'जहे'त्यादि द्वारद्वयं स्पष्टं ॥२६॥ 'लाभोच' त्ति गत्मम् । ततः-'समम श्रीणमबाष्य मोधं गच्छति, पद्पष्टिसागरीपमविषयत्वात्सम्यक्त्वसन्ततेः, तथाऽऽधस्त्येष्वपि देवलोकेष्वेनां सम्यक्त्वस्थिति नगति क्षीणेन सता आवकः स्यात्-देशविरति मतिषद्येत, ततः संख्येयेषु सागरीषमेषु क्षीणेषु चारित्रीस्याद्, ततः संख्येयेखेनोषश्मीस्यात्, र्री रप्रदर्शनार्थः, यदुक्तं क्ष्यादितः केवलज्ञानप्राप्त्यादि तद् येषां क्ष्यादितो लभ्यते, आदिश्वन्दात्क्षयोषश्मः परिगृद्धते, ते कति ८ १, को वा क्षपायः कस्य सामायिकस्यावरणं १. उपरितनस्यापि सम्बन्धनार्थमाह—को वा क्षयक्षयोषशमक्रमः कस्य

आओ व उवादाणं तेण कत्ताया जओ कत्तरताया। चतारि बहुवयणओ एवं विह्यादओऽविमया॥१२३४॥ | त्री ॥३६५॥ 'खबण'मित्यादि गताथि । अथवा–'कम्म' मिन्यादि । कमै कषं, कष्यत आत्माऽस्मितिकृत्वा, सुवर्णवत्, भवी वा कष्यतेऽनेने-तिकृत्वा, तथा कर्म भवो वा आयो-लामो येषां ते कपायाः, अथवा यतः कपमाययन्ति-गमयन्त्यतः कपाया इति गाथार्थः ॥१२३३॥ | नाथ ते कपायांथेति समासस्तेषां, किमत आह-'नियमात्' नियमेन सम्यग्दर्शनलामं सकलकत्याणपरम्परामूरं भवे सिद्धियेषां | ने मवसिद्धिकाः, ननुच सर्वेषामेव भवे सिति सिद्धिभेवतीति, उच्यते, एवमेतत्, किन्तिइ प्रकरणात्तद्भवोऽधिक्रियते, तत्रथ भविष्य-त्सिद्धिका अपि चरमश्मीरा अपि, आसां ताबद्भन्याद्यो, न लभन्ते नासाद्यन्ति अशुभद्जिकोपरक्तत्वादिति गाथार्थः ॥१२३१॥ भवसिद्धियावि भणिए नियमा न छहंति तयमभन्वावि । अविसहेण व गहिया परितसंसारियाईया॥१२३५॥ क्रमं कसं भवो वा कसमाओ सि जओ कसाया ते। कसमाययंति व जओ गमयंति कसं कसायिति ॥१२३३॥ न्धिनां क्रोथाद्रीनामित्युक्तं भवति, प्राथम्यं चामीषां सम्यक्त्वात्व्यमथमगुणघातित्वात् क्षपणक्रमाद्वेति । उद्ये उद्रिपणाविकागततत्पु-'पढमी' त्यादि । प्रथमा एव प्रथमिच्छकाः देशीवचनतो यथा 'पढमिछाए छप्परे (एत्थ घरे) इत्येवमादि, तेपामनन्तानुब-द्रलोड्भूतजीवाग्रुभभावपरिणामे, किविशिष्टानामित्याह-कर्मणा तत्फलभूतेन वा संसारेण सह संयोजयन्तीति संयोजनाः, संयोज-पढामिल्छयाण उद्ये नियमा संजोणाकसायाणं। सम्महंसणलंभं भवसिद्धियावि न लहंति॥ (नि. १०८) खवणं पड्जम पढमा पढमगुणविघाइणोत्ति वा जम्हा। संजोयणाकसाया भवादिसंजोयणाओत्ति ॥१२३२॥ दे: १ इति माथार्यः ॥१२३०॥ अत आह—

बीयकसायाणुद्ए अप्पचक्वाणनामधेयाणं। सम्महंसणलंभं विर्याविरइं न उ लहंति॥१२३६॥ (नि.१०९) 👭 ॥३६६॥ अपत्या-विशेषाव कि भाओं इत्यादि । अथवा यत आयः डपादानं हेतुः, तेन कपसाया ये ते कषायाः, ते च चत्वारो भवन्ति, कुतो ज्ञायते १ इत्याह कि विशेषाव मसज्यमतिषेधश्रायमत्र निजिति, त एव नामधेयं येषां ते तथोच्यन्ते, तेषां किमत आह-सम्यग्द्र्यनलामं, भन्या लमन्त इति वाक्य-'बीचे' त्यादि । देशविरतिलक्षणद्वितीयगुणघातित्वात् क्षपणक्रमाद्वा द्वितीयाः क्रोधाद्य एव कषाया निरूपितनिरुक्ताः, द्विती-याथ ते कषायाश्वेति २ तेषाम्रद्ये, किंबिशिष्टानां १-न विद्यते प्रत्याख्यानं काकमांसभक्षणनिष्टनिरूषमपि येषुद्यप्राप्तेषु ते तथौच्यंते, | स्ममहंसणलंभं लहंति भवियति वक्कसेसोऽयं। विर्याविरइविसेसणतुस इसंलिक्षिलोऽयं च ॥१२३८॥ सन्बं देसो व जओ पबक्लाणं न जेसिमुदयिन। ते अपचक्लाणा सन्वितिसेहे मओऽकारो ॥१२३७॥ 1138611

यसां निवृत्तौ सा तथोच्यते तां विरताविरति, न तु लभन्ते, तुशब्दात्सम्यग्द्शैनं तु लभन्ते प्रथमकषायक्षयोपश्यमतः, प्रश्नमादिगुणो-शेषः। अयं च वाक्यशेषो विस्ताविस्तिविशेषानुशब्दाद ध्यवसीयते, तथा चाह-विस्मणं-विस्तं न विस्तिरविरतिः विस्मणं चाविरतिश

🖔 तड्यकसायाणुद् प् पच्चस्वाणावरणनामधेजाणं । देसेक्नदेसविरइं चरित्तलंभं न उ लहंति ॥१२३९॥ नि.११०

च कोघादय एव चत्वारस्तेपामुदये, किविशिष्टानां १-आष्टुण्वन्तीत्यावरणाः प्रत्याख्यानं-विरतिरूपं चारित्रं तस्यावरणा इति प्रत्याख्या-'तइये' त्यादि । सर्वविरतिरक्षणतृतीयगुणवातित्वात् क्षपणकमाद्वा तृतीयाः, कपायाः माग्वत्, पुनश्र समानाधिकरणः, तेऽपि खरविषाणावरणप्रसङ्गदभावाविशेषात् , अथ चेवं पठवतां 'खरविषाणावरणनामघेज्जाणं'ति, सतश्रेदाह—म 'सताः' न विद्यमानस्य तेऽ-नावरणाः, प्रत्याख्यानावरणा एव नामधेयं येषां ते तथोच्यंते तेषां, तत्रैतत्स्यात्-अपत्याख्यानमधेयानामुद्ये न प्रत्याख्यानं ल-इह पुनराङो मयोदेपद्रथेवचनत्वात् मयदिया छण्वन्तीत्यावरणास्तत्रथ सर्वविरतिनिपेयार्थ एवायं वर्तते, न देशविरतिनिपेथाथोऽप्यावर्ण-निद्यतिसां, लभन्त इति शेषः, अत्रापि वाक्यशेषश्वारित्रविशेषणात् तुशब्दादाक्षिप्यत इति, आह-चारित्रलाभं न तु लभन्ते, देश्वि रति पुनलेभन्ते, अन्त्यकोटाकोटीतः क्षीणपल्योपमप्रथक्त्वादिति गाथार्थः ॥१२३९॥ ते हि यतः-'सच्च' मित्यादि । सर्वै प्रत्यास्यानं आधृण्यन्त्युदिताः सन्तः, न तु देशं, 'एतेणे' त्यादि स्पष्टं । ननु चाऽऽष्टृण्वन्तीत्यावरणा इत्युक्तं अतोऽभिद्ध्महे-किं सतः प्रत्या-भ्यते, नजा मतिषद्धत्वाद् , इहापि आवरणशब्देन तस्यैव मतिषेथात् क एषां मिथो विशेषः १ इति, उच्यते-तत्राहि-नज् सर्वप्रतिषेथे, श्वदः, तथा चाह—देश्यैकदेश्य देशैकदेशौ, तत्र देशः—स्थ्रप्राणातिपातः, एकदेशः, तस्यैव यथादृश्यनस्पतिकायातिपातस्तयोविंसतिः— क्यानस्यावरणास्ते उतासतः १, किं चातः, यद्यसतस्ततः-'नासंत' इत्यादि । 'असतः' अविद्यमानस्य प्रत्याक्यानस्य न आवरणं, उदए विरइपरिणई न होइ जिसि खयाइओ होइ। पचक्खाणावरणा त इह जहा केबलावरणं ॥१२४२॥ नासंतरसावरणं न सतोऽभव्वाइविरमणपसंगा। पचक्वाणावरणा तम्हा तस्संभवावरणा ॥१२४१॥ सन्वं पचक्खाणं वरेंनि ते जं न देसमेएणं। पचक्खाणावरणा आ मजादीसदत्थेसु ॥१२४०॥ ।।उड्हा

निसिभत्तिवरमणिष हु नणु मूलगुणो कहं न गहियं तं १। वयथारिणो चिय तयं मूलगुणो सेसयस्सियरो १२४५ विशेषात्रः | ८०| स्यात्रस्णं, क्ति कारणमित्यत आह-अभव्यस्यापि विरमणप्रसङ्गत्, तेषामप्येतत्कपायसद्भातात्, एतदुक्तं भवति-अस्ति येषामिदं यदि । तेव्याचाये 🗞 नामाद्यतमिति, उच्यते-तस्मात् पारिशेष्यात् तत्संभवात्ररणात्-प्रत्यारूयानपरिणत्यावरणाद्वेतोः प्रतदुक्तं भवति-अस्ति येषामिदं यि मूलगुणाणं लंभं न लहइ मूलगुणवाइणो उद्ए। सैजलणाणं उद्ए न लहइ चरणं अहक्वायं (नि. १११) त्यादि । येपासुर्ये विरतिपरिणतिने भवति, क्षयादितश्र भवति, त इह प्रत्याख्यानावरणाः, द्यान्तमाह-यथा हि केनलानरणे क्षीणे तत्परिणतिरसती जायते, एवमियमिष प्रत्याख्यानपरिणतिः स्वावरगक्षयादिभ्यो जायत इति भावनीयं, इह केचित् केवलमिष विद्य-अकेबलन्वपसङ्गात्, तथाहि-आत्रियते केबलिमिति चेति व्याहन्यते, भवतु वाऽस्यायुत्ततं, तस्याप्यन्तः स्वात्मप्रकाशनप्रसङ्ग इति प्र-् । तिज्ञानीमहे, बहिराष्ट्रतत्वात् मब्लकसंपुटस्थाितोज्बलज्बलत्यदीपवत् , तथाऽऽबरगपरिक्षयेऽपि च तद्नन्तगुणावरणसद्भावात् , सदा नाविभित्यपङ्गः, सकलसंसारिप्रतिबद्धज्ञानावरणीयादिपुद्गलेभ्य एकाकाश्मदेशावगाहपुद्रलानामनन्तगुणत्वात्, तस्य तथाभूता संख्येयप्रदेशावगाहत्यात्, तेषां च सकल्लोकापत्रज्ञानावरणादिकमैपुद्रलाधारत्वेन तदाधारत्वात्, तस्माद्संभवी खल्वाबुताविभविः, े॥ धुक्तिकृता, परिणतश्बद्तलोपात्, सा चाभव्यानां नास्ति, तत्त्वेतैव तद्योग्यत्वात्, तद्योग्यत्वे च तत्वविरोधात्, तथा च-'उद्ये'-🍴 मानमेवात्रियत इति मन्यते, द्रव्यस्य स्वपयायात्रुन्यत्वात्, तच न, अभव्यादिकेवलासितत्वप्रसङ्गात्, अस्ति तदात्रियत इति चेन्न, किन्तु तदुद्ये-तिद्विशिष्टसंक्रेशे सित तत्परिणतिन भवतीति बूम इति गाथार्थः ॥१२४०-४२॥ उक्तमेवार्थं संगुन्नमहि-सम्मत्तसमेयाई, महन्वयाणुन्वयाई मूलगुणा। मूले सेसाहारो वारस तग्वाइणो एए ॥१२४४॥

'सूल'इत्गादि ॥ मूलमूता गुणा मूलगुणाः, उत्तरगुणाधारा इत्यर्थः, ते च सम्यक्त्वमूलाः पञ्चाणुत्रतमहाव्रताद्यः, तेषां लाभं ॥ तिनोऽपि, तदुद्वे शेषचारित्रदेशातिचारसिद्धेरित्युत्तरगाथाऽभिसम्बन्ध इति गाथार्थः ॥१२४३॥ 'सम्मत्ने'सादि गतार्था ॥१२४४॥ अज्ञाऽऽथेन न्यायेनाक्षिप्तमनवगच्छनाह-'निसी'त्यादि ।४५। नतु निशिभक्तविरमणमिष मूलगुण एव अतः कथं तत्र साक्षान्मूलगुणत्वेन त्संज्यलनाः सपदि परीपद्यादिसंपातज्यलनाद्या क्रोघाद्य एव चत्यारस्तेषामुद्ये न लभते चारित्रं, किं सर्वभेव १, नेत्याह-पर्ययात् 'न लभते' नासादयति, मूलगुणान् घातियतुं शीलं येषां ते तथोच्यन्ते, ते चाद्या द्वाद्य कोघादयस्तेपाम्रुद्ये सति, तथेषज्ज्यलना-यथाऽऽख्यातं, अक्षषायमित्यर्थः, सक्षपायं तु लभत एव, न च यथाख्यातचारित्रमात्रोषघातिनः संज्वलनाः, किन्तु शेषचारित्रदेशोषघा आहारिक्रमणाओ तबोब्ब मब एव बा जओऽणसणं। अहब महब्बयसंरक्षणतणाओ समिइंड ब्ब ॥१२४६॥ जड़ मूलगुणो मूलज्वओबगारिति तं तवाईया। तो सब्बे मूलगुणा जड़ ब्ब न तो तिप मा होजा।।१२४९॥ तहिब तयं मूलगुणो भण्णंइ मूलगुणपालयं जम्हा। मूलगुणम्गह्णमिषय तं गहियं उत्तरगुणन्य ॥१२४७॥ जम्हा मूलगुणाचिय न होतितिविष्रियस्स पिडिपुन्ना। तो मूलगुणागाहणे तग्गहणामिहऽत्थओ नेयं॥१२४८॥ सब्बब्बओबकारी जह नं न तहा तबादओ बीसुं। जं ते तेणुत्तरिया होति गुणा नं च मूलगुणो ॥१२५०॥ अकसायमहक्वायं जं संजलणोदए न तंतेणं। लब्भइ लद्धं च पुणो भरसइ सब्बं तदुद्यिन ॥१२५२॥ नहु नविसिहक्ताओवघाइणो सेसचरणदेसंपि। घाएंति ताणमुद्ये होइ जओ साइघारं तं ॥१२५३॥ ईसि सयराहं वा संपाए वा परीसहाईणं। जलणाओ संजलणा नाहक्खायं तदुदयमिम ॥१२५१॥

विशेषाव० 🖧 महीतं १, एतदुक्तं भवति-इह त्रयस्यात्युषादानं कर्तव्यं, अविशेषेण मूलगुणत्वाद्, अन्यतरपदवद्, उच्यते, असिद्धो हेतुः, यतो महायत- 🖄 पध्यतस्य कोट्याचायी 🖄 यारेण एव तन्मूलगुणो, गृहिणस्तूत्तरगुण एव, कृतः ? इत्याह—'आहारे'त्यादि । आहारविरमणा्तपोवत्, तथा 'त्रव एव व'ति 🦄 मूलोत्तरते नियुत्तियतुर्यादिवत्, अथवा उत्तर्गुण इदं, महात्रतसंरक्षणहेतुत्वात् समितय इव, तदेवमस्यौवत उत्तरगुणत्वं साधितमिति गाथार्थः साधोर्मूलगुणी भण्यते, मूलगुणपालनात्, माणातिपातादिविरमणवत्, अन्तरङ्गत्वाचेति, तदनेनैतज्ज्ञापयति-एतत्सुस्थे शेपं सुस्थं, अन्यथा अ एवं 'न तहा तवादयो वीसुं' 'यत्' यस्मादेवं तेन ते तस्योत्तरगुणा एव भवन्ति साघोः, किमिति तद्वातिन्छेद उद्घुष्यते, तच 🖺 मूलगुण इति का नामात्र क्षिष्टतेति, एतदुक्तं भगति-साधोरारम्भजमाणातिपातनियुक्तत्वात् तदासेवने च तद्भावाद् इतरस्तु ततो न ॥१२४६॥ अत्राह्-यदोवं त्रतथारिणोऽपि किमिति तन्मूलगुणः १ इत्यत आह-'तहबी'त्यादि ॥ तथाऽप्येतमुत्तरगुणत्वे सत्यपि तत् स्थितेऽतिप्रसङ्गविरोधावाह-'जदी'त्यादि ॥ जिन नं मूलगुणो मूलव्रतोपकारित्वात् ततः सर्वे तपआदयो मूलगुणा मूल-त्रतीपकारित्वादित्युच्छिनेदानीमुचरगुणवानिति, यदि च न ते मूलगुणा ननु तद्पि मा भूत्, न हार्दं कुक्कुट्याः पच्यतेऽदं प्रसवाय ॥१२४९॥ उच्यते-तस्योभयधर्मकोक्तेन विरोधः, अथवा विशेषहेतुर्भिधीयते-'सन्बे'त्यादि ॥ यथा हि तत् सर्वत्रतोषकार्यन्तरङ्गत्वात् विषयंय इति, प्रकृतं योजयत्ताह-'मूलगुषाप्रहणे च' महात्रतोषादाने च तद्रात्रिभोजनं संगृहीतमार्थ्येन न्यायेन, न तु शाब्देन, 🖔 कल्पते, उपकारित्वाविशेषात्, तथा विरोधश्र, ननु समर्थतामुक्तं भवता-"अहव महन्ययसंस्क्षणचणाओं समितितो न्ये"ति गाथार्थः नेअयिकं द्यान्तमाह—उत्तरगुणवत् ।४७। किमित्यत आह—'जम्हे'त्यादि स्पष्टा, नवरमिहेति 'सम्मत्ते'त्यादिगाथायामिति ॥४८॥ एवं मृहिण इद्मुत्तरगुणः, तपोविशेषत्वाद्नशनवत्, इत्यथ्याहायो ह्यान्तोऽनुक्तत्वात्, कथं च तपोविशेषः १, उच्यते-यतोऽनशनं आहार-

पायच्छितेण अन्तो जेसि ते छेदन्तंता इति बाच्ये छेदंता भण्णति, एकान्त्याब्र्लोपात्, शेषकषायोदयतस्तु मूलच्छेद्यं, क्रियत इति सन्वे 'इत्यादि ॥ इह संज्वलनानामेबोद्यतः सबैऽपि च, अपिशब्दात्कियन्तोऽपि वाऽतिचारा भवन्ति, चारित्रपटलाब्छन्नि-शेपा भवन्ति, एतदुक्तं भवति-''आलोयण पडिक्रमणे मीस विवेगे तहा विशोसको। तव छेया" एतावत्प्रायश्चित्तशोध्याश्वारित्रसबल-कथं १, यथायोगमिति सिद्धान्तपरिज्ञानात् ज्ञायते, तथाहि-प्रत्याच्यानावरगोद्ये सर्वचारित्रविनाग्नः, अप्रत्याच्यानोद्ये देशविरतिप-🔎 निश्च इति निशि भुझानोऽपि न मूलगुणान् खण्डयत्यनिधुत्तत्वादिति गाथार्थः ॥१२५०॥ पश्चाद्वेषिधुनिमाह—'ईसि'मित्यादि, तन्वेऽविय अइयारा संजलणाणं तु उद्यओ होति। मूलच्छेकां पुण होइ बारसण्हं कसायाणं। नि.११२। तन्मूलच्छेद्यमभिधीयते तद् भवति, किश्च तत् पुनरिष महाव्रतारोषणमित्युक्तं भवति। अथवा मूलच्छेञ्जं पुण होइ बारसण्हं कसायाणं उद्ये, णाशः, अनन्तानुबन्ध्युद्ये च सम्यक्त्वहानिरिति गाथार्थः ॥१२५४॥ 'अङ्घारा'इत्यादि ॥ 'छेदंना'इति किम्रुक्तं भवति १-छेद्तेण नाः संज्यलनकृता इति, द्वाद्यानां पुनः कषायाणामाधस्त्यानामुद्ये मूलेन-अष्टमप्रायिश्वनेन छिद्यते-विद्यिते यहोपजातं मूलच्छेज्जे सिद्धे पुन्बद्धे मूलगुणघाइगहणेणं। इह कीस पुणो गहणं १ अइयारविसेसणत्यंति ॥१२५७॥ पगयमहक्षायंति य अइयारे तिमि चैव मा जोए। तो मूलच्छेज्ञाभिणं सेसचरिते निओएइ ॥१२५८॥ अहवा संजममूलच्छेळां तइयकल्कसोदए निययं। सम्मताई मूलच्छेज्जं पुण बारसण्हांपे ॥१२५६॥ अइयारा छेदंता सब्बे संजलणहेयवो होंती। सेसकसांओदयओ मूलब्छेळं बयाहहणं ॥१२५५॥ अकसाय'मित्यादि, 'नह्र'इत्यादि, गताथाः ॥१२५१-५२-५३॥

विशेषाव | १८ | वाक्यशेषः, तिह्युद्धये च मायिथिनं बतारोषणम् ।५५। दितीयं व्याख्यापक्षमधिकृत्याह-'अहचे'त्यादि ॥ संयममूलच्छेनं' सर्विनिरते- | १८ | अतिचार-एनयन त्तीयकपायीद्ये 'नियतं' आवश्यकं, 'सम्यक्त्वादीनां' सम्यक्त्वद्शविरतिमवेविरतीनां पुनमूलन्छेदं भवति द्वाद्शानाम-नेत्यत आह-मूलगुणघातिग्रहणेन 'मूलगुणघाइणं उदए' ति वचनात् , इह 'सन्वेऽविय'ति अस्यां गाथायां किमिति भूयोऽपि | ग्रहणं पथाद्वेन मूलच्छेद्यस्य १, उच्यते, अतिचारविशेषणार्थं, नेते यथाच्याते, तदा हि षूर्वेगाथापश्राद्वीदारभ्य 'संजलणाणं उद्ये ण मूलच्छेयं चारित्रस्य तस्यैवातिचारा अप्यवस्थामेदेनेति ॥५७॥ तथाऽग्रुमेवार्थमाह—'पगच'मित्यादि ॥ इहानन्तरगाथायां प्रकृतं यथा- | प्युद्ये यथायोगम् ॥५६॥अथ पौर्वापयै शोययत्राह-'मूल'इत्यादि॥ इह पूर्वमनन्तरातीतगाथापूर्वाद्धेन मूलन्छेद्ये सिद्धे सित, केन ग्रन्थे-बारसिविहे कसाए खड़ए उबसामिए व जोगेहिं। लब्भड़ चिरचलंभो तस्स विसेसा इमे पंच । सि. ११३। लहइ चरणं अहक्सायं' इति यथाष्यातं प्रकृतमनुत्रन्ति, इतोऽपि च पूर्वाद्वमुक्तं-'सब्वेऽित य अइयारा संजलणाणं च उद्यओ होती'-त्यतः प्रकृतस्यैव मा प्राप्तुयुः, अतो मूलच्छेद्यग्रहणात्पुनः शब्द्विशेषणाच शेषचारित्रे क्षायोषश्मिके गम्यन्ते, एतदुक्तं भवति-यस्यैव ख्यातं, ततथातिचारांस्तिस्मिनेय मा कश्चिद् योजयेत् 'सब्वेऽबी'त्यादिना, तत इदमेतद्राथापाश्चात्याद्वेविं शेषचारित्रे योजयति, न ज्वअो वा समओ वा खओवसमओ व तिषिण लञ्मंति। सुहुमाह्कषायाह् ख्यअो समओ य नऽण्णतो। लीणा निन्यायहुयासणोन्य छारपिहिउन्य उयसंता । दर्यिज्झाययिहाडियजलणोयम्मा खओयसमा ॥ वविए उवसमिए वा वासहेणं खओवसमिए वा। वारसविहे कसाए पसत्यज्ञाणाइजोगेहिं ॥१२६०॥ त्वौप्यामिकसायिकयोरिति गाथार्थः ॥१२५७॥ आचरणद्रारम् ॥ यत्रेष्वमतः--

मोऽयं, अत्रेतात्रति नियमः, अतः काक्वा मूलगाथा पठयते-'वारतविहकसाये खिवए उचसामिए य जोएहिं लब्भइ चरितलंभो' न त्यायः क्षयोपशमात्, श्रणीद्रयेऽवतिष्ठमानस्य प्राक् सक्ष्मसंपरायलामादुपशमात् क्षयाद्वा संभवतः प्राग्लामः साम्मतो वे"ति, श्रेणिद्र-१२६२॥ साम्प्रतं मूलगाथाचरमावयवसम्बन्धनार्थमाह—'लंडभई'त्यादि ॥ बारसण्ह कसायाण खयाइओ लंडभइ चरित्तलामी, निय-लभ्यते, क्व ति अनियमः १ इत्यत आह-'न उ पंचिवहिनियमणं'ति न तु पञ्चविषमपि क्ष्यादिभ्यो नियम्यते, कि ति १, यतः यान्तर्भावासद्पेक्षत्वाच, स्रह्मसम्पराययथाख्याते क्षयीपश्चमात्र लभ्येते, एतदुक्तं भवति-श्रेणिद्वयशिष्यपेक्षत्यादिति गाथार्थः ॥ ासिद्धमेतत्, तथा 'समतो वा' उपशमकश्रेणिप्रतिषतेः, अत एब मध्यमतीथनिमामपीयं स्यात्, छेदोपस्थापनं तु न भवतीत्यभिप्रायः, तथा 'क्षयतो वा' सहमसंपरायलाभादधः, एवं छेदोपस्थानं क्षयोपश्चमादित्रयात्, एवं परिहारविद्यद्भिकं क्षयोपश्चमादुपश्चमात् क्षयाद्वा यथाऽविरोधेन सर्वमेतत्यक्ष्मसंपरायात्प्राम् लभ्यते साम्प्रतं चेति॥ क्षमाष्प्रमणटीकाऽपीयं "तत्र सामायिकादित्रयस्यापि लामस्ताव-कुताश्रिष्टान्य 'पञ्च विद्याषा' इति पञ्चमेदा भवन्ति, कथामित्यत आह-'सामन्ने'ति सामान्येन, विशेषस्यानियमितत्वात् , एतदुक्तं 'यारसे'त्यादि, 'खविष्'इत्यादि ॥ क्षीणादीनां रुक्षणमाह—'लीणा'इत्यादि प्रतीताथी ॥५९–६१॥ 'रुञ्मइ'त्ति ज्याचष्टे—'खय-|| दोवे/त्यादि पश्चानुपूर्व्यो र्व्याख्या-'झीिप' सामायिकानि आद्यानि 'लभ्यन्ते' पाप्यन्ते जीवेन, कथमित्यत आह-क्षयोपशमतो या, जं तििण बारसण्हं लञ्जंति खयाइओं कसायाणं । सुहुमं पण्णरसण्हं चरिमं पुण सोलसण्हंपि ॥१२६४॥ लंडभंड् चरित्तलाभो खयाइओ बारसण्ह नियमोऽयं। न उ पंचविहनियमणं पंच विसेसिति सामणणं॥

∥ मवति-त्रयाणां त्रित्रिस्वभावत्वात्, आह-'ज'मित्यादि ॥ द्रयोद्धिस्वभावत्वात् आह-'ज' मित्यादि, गताथां ॥६३-६४॥ ते चामी-

नणु भिणयं सन्वं चिय सामाइयमिणं विस्नुद्धिओ भिन्नं। साब्जाविरइमइयं को वयलोवो विसुद्धीए ?॥१२७१॥ उन्निक्तमभो भंगो जो पुण तं चिय करेड सुद्धयरं। सन्नामेत्तविसिङं सुहुमंपिच तस्स को भंगो १।१२७२। परियायस्स य छेओ जत्थोवहावणं वएसुं च। छेओवहावणामिह तमणइयारेयरं दुविहं ॥१२७३॥ ततो य अहमबायं खायं सञ्बन्मि जीवलोयिमि। जंचिरऊण सुविहिया बचंतऽयरामरं ठाणं। नि.११५॥। परिहारो युण परिहारियाण सो गिम्हसिसिरवासासु। पत्तेयं तिविगप्पो चउत्थयाई तवो नेओ ॥१२७७॥ नं दुविगण्पं निवियस्समाणनिविष्टकाइयवसेण । परिहारियाणुपरिहारियस्स कप्पष्टियस्सऽविय ॥१२७६॥ सन्बाभणं सामङ्ग् छेयाङ्चिसेसओ युणो भिन्नं। अचिसेसिय सामङ्यं ठियभिह् सामजसन्नाए ॥१२६७॥ नणु जावज्जीवाए इत्तिरियंपि गहियं सुयंतरस । होइ पर्णणालोबो जहाऽऽवकहियं सुयंतरस ॥१२७०॥ गरेहारेण विसुदं सुद्रो व तवो जहिं विसेसेण । तं परिहारविसुदं परिहारविसुदं माम ॥१.२७५॥ साबळाजोगविरइति तत्य सामाइयं दुहा तं च। इत्तरमावकहं चिय पहमं पहमंतिमजिणाणं ॥१२६८॥ सामाइय त्य पढमं छेओवट्ठावणं भवे वीयं। परिहारविमुद्धीयं मुहुमं तह संपरायं च ॥ति, ११८॥ तित्येसुमणारोवियवयस्स सेहस्स थोवकालीयं। सेसाणमावकहियं तित्येसु विदेहयाणं च ॥१२६९॥ नेहस्स निरइयारं तित्यंतरसंकमे न तं होजा। मूलगुणघाइणो साइयारमुभयं च ठियकप्पे ॥१२७४॥ विशेपाव । कोव्याचार्य 118661

13841 तं दुविक्रणं छटमत्यकेवलिबिहाणओ पुणेक्केक्कं। लयसमज सजोगाजोगकेवलिबिहाणओ दुविहं।१२८५। अहसहो जाहत्थे आङ्गोऽभिविहीऍ कहियमक्लायं। चरणमकसायमुदितं नहमक्लायं जहऽक्लायं ॥१२८४॥ सामाइचे'त्यादि, तत्तो चे'त्यादि द्वार्गाथा द्वयम् ।।६५-६६॥ 'सन्ब'मित्यादि ॥ सर्वमेतत्पञ्चविषं चारित्रं सामायिकं, समभावल-सेहिगयस्स च सुहुमं सेहीओ निग्गयस्सऽहक्लायं। सा ओवसमक्लयओ पहमं तत्थोवसमसेही ।१२८८। भणियं त्वओवसमओ अहुणोवसमेणं लहड् जह जीवो । सामइयं तं भण्णड् सो जं च त्वओवसमपुन्यो ॥ सेसा उ निययभता पायं भतं च ताणमायामं। होइ नवण्हवि नियमा न कप्पए सेसयं सब्बं ॥१२७९॥ सिहिं विलग्गओ तं विसुज्झमाणं तओ चयंतरस । तह संकिलिस्समाणं परिणामबसेण विक्रेयं ॥१२८३॥ चिष्ठ० (गिम्हसिसिरवासासुं चउत्थयाईणि वारसंताइं। अञ्जेषकंतीइ जहण्णमज्झमुक्कोसय तवाणं)॥ अहवा लओवसमओ चरणतियं उवसमेण खयओ वा । सुहुमाऽहक्षायाइं तेणोवसमक्षया कमसो।। कप्पसमतीए तयं जिणकप्पं वा उवेति गच्छं वा । ठियकप्पे विय नियमा दो पुरिसञ्जगाइं ते होंति ॥ परिहारियाणुपरिहारियाण कत्पट्टियस्त्रवि य भतं। छच्छम्मासा उ तवो अद्वारसमासिओ कत्पो ॥ नीवाइ संपराओ तेण जओ संपरीइ संसारे। तं सुहुमसंपरायं सुहुमो जत्थावसेसो सो ॥१२८२॥ कोट्याचाये इत्तौ ||30k||

चारित्रं, यतस्तित्स्थितमिह-प्रवचने सामान्यिचिन्तासंज्ञायां सामायिकमिति ।६७। साम्प्रतं प्रपञ्जमभिद्यत् सामायिकमङ्गीक्रत्य ताबदिद्- ।

गणियोपात्, किन्तु छेदादिविशेषत एव भिनं सदर्थतः संज्ञातश्र नानात्वं प्रतिलभते, तत्राचिरोषितमात्यम् निर्विशेषगमाधं

13061 चारच्छेद्रोपस्थापनीयचारित्रद्वयं स्थितकल्प एव स्याद्, आद्यचरमतीर्थकरतीर्थयोरिति गाथार्थः ॥ १२७४ ॥ दारं ॥ दतीयशब्दा-पत्यानां बद्धमानतीर्थं संकमतां । द्वारम् । तथा मूलगुणघातिनः साथोः सातिचारं तच्छेदोपस्थापनं स्यात्, उभयं चैतत्सातिचारानति-प्तमबद्धमानस्वामिनाम्नोस्तीर्थयोरनारोपितव्रतस्य विक्षिकस्य भवति, स्तोककालीयत्वात् । शेषतीर्थकरतीर्थेषु तु २२विदे-ननूक्तं पञ्चविधमपीदं सामायिकं सामायिकं समभावरुषणत्वादित्यादि, अतः को ब्रतलोपः ? काऽत्रानिन्भृदता १ 'विसुद्धीए' नि विशुद्धतरं प्रतिपद्यमानस्येति गाथार्थः ॥१२७१॥ 'डन्नी'त्यादि ॥ उत्प्रवजतो भन्नो भवति व्रतस्य, यः पुनस्तदेच प्राग्गृहीतं चिश्च-द्धतारं गुह्णाति, किविशिष्टं १ सञ्ज्ञामात्रविशिष्टं छेदोपस्थापनिमिति सक्ष्मसम्परायमिव परिद्याविश्वधिकमिव वा, तस्य की भङ्गो १, नैव, उक्तं सप्रमेदं सामायिकद्वारम् ॥७२॥ द्वितीयस्य शब्दार्थमाह-'परियाये'त्यादि ॥ यतः प्राक्पयियत्य च्छेद् उपस्थापनं शिक्षकस्य यदागेष्यते तान्निरतिचारं, नच प्राक्ष्यायीचछेदः, तस्यापि लब्धत्वात्, यद्वा तीर्थान्तरप्रतिपत्तौ, यथा पार्श्वनाथतीर्थातद-विशेषाव 🌾 माह-'साबरूजे'त्यादि ॥ 'तित्थे'त्यादि ॥ तत्रेति निद्धारणार्थः, सावद्ययोगविरतिः सामायिकं, तच द्रेया, इत्वरं-इत्वरकालिकं, यावद-अतः प्रतिज्ञालीपो भवति, अनिव्युहत्वाद् , उन्निक्रमणविधौ यथा यावत्कथिकं मुअत इति गाथार्थः ॥१२७०॥ उच्यते-'मणु' इत्यादि म महात्रतेषु, यतः साधोरिति गम्यते, तद्षि च सातिचारमनतिचारं चेति गाथार्थः॥१२७३॥ कस्य कतमत् १ इत्याह-'सेह्रस्से'त्यादि, यात्मनः कथेति यावत्कथं, अथेदं संभवतोऽद्वेत्ततीयेषु द्वीपसमुद्रेषु, निरूषयन्नाह-पढमं-इत्तरियं सामाथिकं प्रथमान्त्यज्ञिनयोः नतु तेनानगारेणेत्वरमपि यावज्जीवया गृहीतं 'करेमि भंते ! सामाइय' मित्येवमाद्यधीतत्वात् , ततश्र छेदीपस्थापनीयप्रतिपनौ तन्मु-र्गानां च तीर्षेष्वादावेव यावत्कर्थ, ऋजुप्रज्ञात्वादिति गाथाद्रयार्थः॥१२६८-९॥ तद्त्रेत्वरसद्मावे दोषमुद्मावयनाह-'नणु'इत्यादि ॥ |30E|

|| श्री थंमाह-'परी'त्यादि ॥ परिहरणं परिहार:-तपोविशेषस्तेन 'विशुद्धं' विशुद्धो वा सो तवो विसेसेण जत्थ तत्परिहारविशुद्धं तदेव परि-यिंकं, तस्य च चोद्धारः(वोदारः) ४ अनुपरिहारिकाश्र ४ कल्पस्थितश्वेकः १ इति नगको गणः, तत्र परिहारिकाणां निविश्यमानकं, अनु-हारिम् शिद्धं, नामेति निपात इति गायार्थः ॥१२७५॥ इदमाह-'त' मित्यादि ॥ तदिष द्वया-निविश्यमानकं निर्विष्टकायिकं च, | तथा निविधः कायो यैस्ते निविधकाया निविधकाया एव निविधकायिकाः, स्वार्थे कप्रत्ययोपादानात्, तत्सहयोगादितो निविधका-इत्यादि ॥ परिहारः पुनरसौ होयः 'परिहारियाणां' बोहुणां श्रीष्मशिशिरवर्षासु प्रत्येकं त्रिविकल्पः, किमुक्तं भवति १ परि-हार इति, अत आह-तपः कर्मकञ्जकसत्तापकारी तपोविशेष इत्यर्थः । स्थापना २ ३ ४ थिः । तथा चाह-चिट्ठे (गिम्हे) त्यादि स्पष्टा, नवरं पौचापर्ययन्त्रभावनाथति बोद्धन्यम्। एवमिमेष्वायामाम्छेन पण्मासांस्तपः कुर्वत्सु इतरेषु को विधिः १ इत्यत आह—'सेसा' इत्यादि, तत्र निविश्यमानं-आसेन्यमानं प्राप्यमानं चेति ४।४।१। अथवा तद्तुष्ठातारो निविश्यमानकास्तत्सहयोगादितस्तद्पि निविश्यमानकं,

त्रोषाः पुनस्तुपरिहारिकाः कल्पस्थितश्र प्रायः, प्रायोग्रहणं स्वेच्छयोपवासकरणाविरोघात्, 'नियतभक्ताः' इति पतिदिवसाया-

माम्लमोजिनः, तथा चाह-'भत्त'मित्यादि, पाठसिद्धम् ॥७७-७९॥ एवम्-'परी'त्यादि॥ परिहारियाणं ति निव्यिस्समाणाणं इयरे

पिंडियरणं करीति, भक्तं चोभयोरापि यथायोगमुक्तवद् भावनीयं, तथा अनुपरिहारियाणं तं तवं चरंताणं इयरे निविधकायत्वात्प्रतिजागरणं

| कुर्वन्ति, भक्तं च भवितवत्, ततः स्थितकल्पस्यापि भक्तं तेन विधिना असेवितः, तयोर्धेद्रावितरे प्रतिजागरणमातन्वते, एवं त्रया-

**三ののと** 

विशेषाव० 🖔 णामिष 'छच्छम्मासा उ तबो'नि अद्वारसमासा लग्गंतिनि गाथार्थः ॥१२८०॥ ततः किं कुर्वन्तीत्याह–'कप्पे'त्यादि ॥ तत्परि- 🖄 चारित्र कोत्याचार्थ 🔅 समाप्तौ कदाचित्पुनस्तदेव प्रतिषद्येरन जिनकर्ल्यं बोष्यनित. गन्छं वा पनिन्नित नकें नामानित्त निक्ति । ग्रावशेपतयाऽणीयांस्तत्सक्ष्मसंपरायिति गाथार्थः ॥१२८२॥ तद्षि द्वेसेत्यत आह-'सिहि'मित्यादि कण्ठसिद्धम् ॥८३॥द्वाम् ॥ पञ्च-मुनरेकैकं डिविधं, तत्राद्यं स्वयसमयविधाणदो' हिविधं, हितीयं तु सजोभिकेनलिविहाणतो अजोभिकेनलिविधाणदो वेति गाथार्थैः || गा इत्यथवा अण्यन्तमिनिः सक्ष्मसंपरायमुक्तं, तस्या निर्गतस्य च यथारूयातं, अतः श्रेणीद्वमारूपेयं, उभयश्रेणिलामे चोपशमश्रेणि-॥१२८५॥ साम्प्रतं निगमयन्नाह—'भिष्यं'मित्यादि स्पष्टा, नवरं स इत्युपश्मः ॥८६॥ 'अह्वे'त्यादि ॥ यद्वा आद्यं चारित्रत्रयं क्षयोप-मस्य शब्दार्थमाह-'अहे'त्यादि । अथेत्यब्ययं याथातध्याथे, आङाभिवधावेच, ततश्र याथातध्येनाभिविधिना वा रूपातं कथित-ज्ञमतः, ज्ञमतः क्षयतश्रोक्तं, उपज्ञमात् क्षयाच येनोपरिमे हे, तेनोप्यमं भणित्या क्षयं वस्य इति गाथार्थः ॥१२८७॥ 'सेही'त्यादि ॥ क्रीथमानमायालोभाष्यः कपायबातः संपरायो भण्यते, संसप्येत्येभिः संसारमिति संपरायाः, तदिह यत्रासौ संपरायः सक्ष्मोऽवशेषो लोमां-प्रतिपन्नान्यसमीपे वा, णो उबद्वावियठावगा इति गाथार्थः ॥१२८१॥ द्वारम् ॥ चतुर्थशब्दार्थमाह-'कोबादी' त्यादि ॥ कोपादी नियमात्, नास्थितकल्प इति, तस्मित्रपि द्वयोः पुरुषयोगयोस्ते स्युः, एतदुक्तं भवति-तीर्थकुत्समीपे चेदं प्रतिषद्येयुः तीर्थकुत्समीप-मिति यथाख्यातं अनतिचार् बाद्कषायत्वादिति गाथार्थः ॥१२८४॥ 'त' मित्यादि ॥ तद् द्विविधं, छबस्थविधानतः कैवलिविधानतश अणदंसनधुंसित्थीवेयच्छकं च युरिसवेयं च। दो दो एगंतरिष् सारिसे सारिसं उवसमेइ ॥नि.११६॥ राद्रौ ॥१२८८॥ अतः सेव ताबदुपदिश्यत इत्यत आह—

आसि त्वओयसमो सिं समोऽहुणा भणइ को विसेसो सिं?। नणु खीणिमि उइण्णे सेसीबसमें खओबसमो॥ किह दंसणाह्याओं न होह संजोयणाह्वेदयओ ?। मंदाणुभावयाए जहाऽणुभाविमिवि कहिंचि ॥१३०२॥ सो चेव नणूबसमो उइए खीणिभिम सेसए सिमए। सुहुमोद्यया मीसे न तूबसिमए विसेसोऽयं ॥१२९७॥ मिऽह्यह्यकसायाणं कोहाइ समाणजाइए दो दो। एक्केक्केणंतरिए संजलणेणं डबसमेह ॥१२९४॥ संजलणाईण समो छत्तो संजोयणादओ जे ड। ते पुन्वं चिय समिया नणु सम्मत्ताहलाभिम ॥१२९५॥ अन्ने भणंति अविर्यदेसपमत्तापमत्विर्याणं । अन्नयरो पडिबळाइ दंसणसमणिम उ नियदी ॥१२९१॥ संजोयणाङ्याणं नणूदओ संजयस्स पिडिसिद्धो। सचिमिह् सोऽणुभावं पहुच न पण्सकरमं तु ॥१२९९॥ भणियं च मुए जीवो वेएइ नवाऽणुभावकम्मंति । जं पुण पएसकम्मं नियमा वेएह तं सन्वं ॥१३००॥ निचोदिन्नंपि जहा सयलचडणणाणिणो तदावरणं । न विघाइ मंदयाए पएसकम्मं तहा नेयं ॥१३०३॥ उबसामगसेहीए पट्टबओ अप्पमत्तियओ उ। पज्जबसाणे सो वा होइ पमत्तो अबिरओ बा ॥१२९०॥ ततो य दंसणतिगं तओऽणुङ्णणं जहन्नयरथेयं। ततो चितियं छक्कं तओ य बेयं सयमुदिन्नं ॥१२९३॥ वेएह संतकम्मं खओयसिएसु नाणुभावं से। उवसंतकसाओ पुण वेएह् न संतकम्मंपि ॥१२९८॥ भवमणुवंधित सओडणंतमणंताणुबंधिणो तेणं। ते चतारिवि समयं समेह अंतोमुह्यतेणं ॥१२९२॥ नाणु दियं निजीरड् नासंतस्रदेड जं तओडवरसं। सन्वं पण्सकम्भं वेएउं सुचए सन्वो ॥१३०१॥

||YOOK||

किरियाऍ कुणइ रोगो मंदं पीलं जहाऽबणिजंतो। किरियामेत्तकयं चिय पएसकम्मं तहा तबसा ॥१३०४॥ 1830811 लोमाणुं वेयेंतो जो खह्य उवसामओं व खवओं वा। सो सुहूमसंपराओं अहखाया ऊणओं किंचि (नि.१९७) उबसामगाहिगारे तस्समभागोति खबगनिहेसो। सुहुमसरागातीतोऽहक्खाओ होह निग्गंथो ॥१३१०॥ दंसणबोहाईओ भण्णड् अनियहिबायरो परओ। जाब उ सेसो संजलणहोभसंखेळभागोति ॥१३०५॥ संखिजाइमे तो सेसे होभोवसमओ कमा कम्मे। जाव ड सेसो संजलण लोभसंखेळाभागोति ॥१३०७॥ आदिदुगंमि विसोही केवलमणियहिकरणस्म । तदसंखेळाड्भागं समए समए समेइ एक्केक्कं। अन्तोमुहुत्तमेतं तस्सासंखेळाभागंपि ॥१३०८॥ दंसणातिगे पसंते करणतिगं कुणइ मोहसमणत्थं। कोट्याचायी 13201

'अणे'त्यादि । 'अणे'त्यनन्तानुबन्धिनो वक्ष्यमाणशब्दार्थाश्रत्वारः क्रोयमानमायालोभाः तांश्रतुरोऽपि अन्तभ्रेहुत्तेन युगपदुपश्च-मथति-एकान्तनिस्फुरान् करोति तिरश्रीनरचितत्वात्, तदो 'दंस'ति मिथ्यादर्शनादित्रयमेवेति भावना, ततो 'नधुंस'ति, पुरुषस बद्धाऊ पडिबन्नो सेहिगओ या पसंतमोहो वा। जइ कुणइ कोइ कालं वचह तोऽणुत्तरसुरेसुं ॥१३११॥ अनिबद्धाऊ होंडं पसंतमोहो सुहुत्तमेत्तद्धं। उइयकसाओ नियमा नियत्तए सेहिपडिलोमं ॥१३१२॥

समुचयार्थः, ततः प्रधानत्वादात्मीयत्वात्वुरुषवेदं, चः प्राग्वत्, शेषं च,

प्रकान्तत्वाद नुदीर्णजघन्यतरवेदं, स्नीवेदस्य मध्यमतरत्वात् अतिरश्रीनत्वेनैकत्वात्, तथैव भावना, ततो 'इत्थि'ति स्नीवेदं, ः

ततो हो हो सहशत्वेन समानजातीयो कोघो अप्रत्याख्याननामघेयप्रत्याख्यानावरणौ, एवं मानो माये लोभौ च पाय

मित्यथं:, ततो हास्यरत्यरतिभयशोकजुगुप्साषद्रकं 'चः' ।

300

विशेषाव० 💫 सजातीयेनेव संज्वलनेन क्रोथादिनाऽन्तारितौ-व्यवहितौ सद्यमेकस्मिनेकस्मिन्तप्रेहुने उप्यमयित, तिरश्रीनरिवतावन्त्रमुहूनेकरचने निकालावाये 🖟 वेत्युक्तं भवति, सकलश्रेणीपरिसमाप्तिकालोऽप्यन्नमेह भागनीमः 🖚 👚 👝 एकैकमणुं समये समये उपश्मयति, बलबन्बाछोभस्य, इह च दर्शनसप्तके प्रशमिते निवर्तिवाद्रः, तत ऊर्ध्वमनिवर्तिबाद्र इति गाथा-एव तावत्, अवसानमङ्गीकृत्याह-'पज्जबसाणे' तस्याः पतिपतन् स वा भवेद्-अप्रमत्तसंयतो वा स्यात्, प्रमत्तो बाऽविरतसम्यग्ट-भागों युनपत् शमयति, ततस्त्तीयं खण्डं संख्येयभागशः कृत्वा प्रथकालमेदेन शमयति, तचरमखण्डमप्यसंख्येयानि खण्डानि कृत्वा समुद्रायार्थः ॥१२८९॥ स्थापना त्वियम् ॥'जवसामे'त्यादि । कः युनरस्याः प्रारम्भकः १ इत्यत आह-अस्याः प्रत्तो(स्था)ताऽप्रमन्तसंयत

न्यतरः प्रतिषद्यते, इह दर्शनसप्तकोषशमे निवन्यैभिषीयत इति गाथार्थः ॥१२९१॥ शब्दार्थं कथयत्राह्-'भवे'त्याद्यकार्था ॥९२॥ 'तत्तो

ष्टिनी, बाहान्दात् सम्यकत्वमिष जह्यादिति गाथार्थः ॥१२९०॥ 'अन्ने' इत्यादि । अन्ये भणन्ति-अविरतदेशप्रमत्ताप्रमत्तसंयतानाम-

देश्वानीं शमी युक्तः प्रागुद्यसद्भावात् तदुद्यसंभवाविरोधाद्वा, केषां तु न युक्त इत्याह-ये द्वाद्श संयोजनादिकपायाः, आदिशब्दा-

विति, शेषं स्पष्टम् ॥९४॥ अत्रानिष्णातबुद्धिंदिरम्यधीयोदक आह-'संजलणे'त्यादि । इह श्रमणस्य संज्यलनानामादिश्रब्दाद्धास्या-

ये'त्यादि स्पष्टा, नवरं यथायोगं पूर्वानुश्चित्यों ॥९३॥ 'मिडिझछे'त्यादि । अनन्तानुबनिधसंज्यलनयोरन्तरालश्चतौ मध्यमकपाया-

न्मिध्यात्वादि च, ते प्रागेव शमिताः, ननु कदेत्याह-सम्यक्त्वादिलाभकाछे, तद्नुपशमने तद्लाभ इति गाथार्थः ॥१२९५॥

'आसी'त्यादि । तस्मिन् कालेऽमीषां क्षयोषश्म आसीत्, अत एव तानि क्षायोषशमिकानीति, अधुना तूषशम उच्यते, इत्युक्ते भ-

णति चोदकः-कोऽनयोः क्षयोषशमशमयोभेंदः १, उच्यते-नन्दीणें मिध्यात्वादौ क्षीणे सति-भस्मतां याते सति 'क्षीणा निर्वाण-

🖟 हुताशनव'दिति लक्षणात् 'सेसोचसमे य'ति शेषे चीषशान्ते-प्रायोऽपनीतशक्तिके क्षयोपशम उच्यते 'दरविज्झायविहाडिये'त्यादि- | 🗓 गतार्था, नवरं सत्कमेंति प्रदेशकमें आह, तसादिहैषां शम उच्यत इति प्रतिष्ठितम् ॥९८॥ पुनरप्याह-'स'मित्यादि । नतु संयोजना-सादेव गतत्वात्, अयमनयोविशेषः, आवृतानावृताभोगभोगकृत इति भावनेति गाथार्थः ॥१२९७॥ तथा चाह-'चेदेदी'त्यादि | 💅 वचनात् ॥९६॥ पुनर्विभागमलभमान आह—'सो चेचे'त्यादि । उदिते खीणंमि सेसए समिए जो होइ सो चेव समोऽवि भन्नइ, उच्यते-मूढ ! सक्मोद्यता मनाम्, मनाक् स्फ्ररणता मिश्रेऽस्ति, 'द्रे'त्यादिवचनात्, न त्व्यामिते साऽस्ति, 'छारापिहिडच्च उनसंता' इत्यथ-

नियमवेद्यत्वात् प्रदेशानुभवस्येति गाथार्थः ॥१२९९॥ तथा चोक्तमागमे-''एवं खलु गोयमा! मए दुविहे कम्मे पन्नेते, तंजहा-पए-सकम्मे य अणुभावकम्मे य, तत्थ णं जं तं पएसकम्मं तं नियमा वेएइ, तत्थ णं जं तं अणुभावकम्मं तं अत्थेगह्यं वेदेइ अत्थेग-तियं नो वेएइ" (भग०) तथा चाह—'मिणियं चे'त्यादि प्रतीताथी ॥१३००॥ तथाहि—'मा'इत्यादि। न कमजिदितं निर्जीयेते, न चास-दुदेति, किं ति हैं १, सदुदेति, सतश्र प्रदेशानुभवण, यस्मादेवं तसात्सवै सत्कर्म संवेद्य सर्वों मुच्यते, तसात्पदेशवेद्यानाममी-देरुद्यः संयतस्य निषिद्धतात्मिमुच्यते 'समोऽधुण'ति, उच्यते, सत्यं, इहासाबुद्योऽनुभावं प्रतीत्य प्रतिषिष्यते, न प्रदेशमङ्गीकृत्य,

षामधुना शम उच्यत इति॥१३०१॥ प्रकरणं पुनस्त्याह-'किहे'त्यादि, पुन्बद्धं कंठं, नवरं प्रदेशत इति बाच्यं, उच्यते-मन्दानुभाव-🖔 ज्ञानावरणीयादि चतुष्टयं सकलचतुज्ञीनिनो न मत्यादिज्ञानविघाताय मन्दानुभावत्वात्, तद्वत्पदेशकमिषीति गाथार्थः ॥१३०३॥ अपि | त्तया, यथेह काचिदनुभवनकमीपि नापि विघाताय दृष्म्॥१३०२॥ को दृष्टान्तः १ इत्यत आह—'निचो'इत्यादि । नित्योदितमपि मति-च-'किरिए'त्यादि । जहा रोगो 'किरियाए' सीराइपाणलक्षणाए अवणिजंतो मंदं पीलं करेह तत्पानकृतदुःसमात्रवात्, नोदय-

॥१३१०॥ स च- 'बद्धाऊ' इत्यादि । बद्धायुः प्रतिषन्नः श्रेणिगतो वा सामान्येन प्रशान्तमोहो वा विशेषेण यदि कश्चित् कालं | करोति ततोऽजुत्तरवैमानिकेषूत्पद्यते, बद्धस्यायुष्कस्य वेद्यमानत्यात्, च्युते त्वनियमो, नानागतित्वादिति गायार्थः ॥१३११॥ 'अनी'-विष्ये 'निबन्ति' प्रतिषति श्रेणिप्रतिलोमं अधीमुख इत्येताबत्कालिस्थितित्वादस्या इति ॥१३१२॥ महदेतदत्यद्भुतं, निधान-एतचोत्तरमाथासम्बन्यनार्थसभ्यथायि ॥१३०८॥ आह् च-'लोभाणु' सित्यादि । लोभचरमासंखेजभागे खंडे वेएंतो उबसामगसे-हि कृतां महतीं, एवं जहा रोगो तहा प्रसक्रमं, जहा स्वीरपाणं तहा तवो, पीडा तुछादि, ततः शुभं, कथं १, इह निरयगतिनामादि-🖔 मकुतयो नहि नारकादिभावेनानुभूयन्ते यतिना, न चाननुभूय तद्विनिश्चितः, अतोऽवसीयते तपसा प्रदेशकर्मणोऽनुभूतिरिति गायार्थः | 'तद्र' इत्यादि गताथि । 'तस्तासंखिळाभागंपि'ति तस्य लीभस्यासंख्येयतममपि भागमुपशुमयन् स्रह्मसंपरायो भण्यते । चेत्रक, यतः-'उच' इत्यादि । 'तस्समभागो' तत्समानदेश इति भावना, ततः स्क्नेत्यादिसम्बन्ध इति माथार्थः ॥१३०४॥स च द्रानसप्रकोपरामात् परतस्तु क उच्यते १ इत्यत आह-अत्र गाथाद्रयमधिकं ताडपत्रप्रस्तके दृश्यते-'दंसणे'त्यादि, हीए वा खबगसेहीए वा सुहुमसंपरायो भन्नइ, यथाच्यातात किश्चिन्यून इति गाथार्थः ॥१३०९॥ खबओ वा प्रस्तुताभिधानं त्यादि । अथानिबद्वायुः प्रतिपद्यते ततो भूत्वा प्रशान्तमीहो मुहुनैमात्राद्धां कालं उदित्तकषायः प्रोहीप्तलोभाषुः क्वचिद्दण्डकादौ दबदूमियंजणदुमो छारच्छन्नोऽगणि व्व पचयओ। दावेइ जह सरूवं तह स कसाओदए सुज्जो।।१३१४॥ उबसामं उवणीया गुणमहया जिणचरित्तसरिसंपि। पडिवायंति कसाया किं पुण सेसे सरागरथे शिनि११८। लाभोऽऽपि न दौर्गत्यापगमीपहतजीवस्य भवतीत्यत उपदेशमाह-

बद्धाऊ पिडवन्नो पहमकसायक्खए जह मरेजा। तो भिच्छतोद्यओ चिणेज भुज्जो न खीणितिम।१३२३। जङ् उवसंतकसाओ लहङ् अणंतं पुणोऽवि पिडवायं। न हु भे वीसिसियव्वं थोवेवि कसायसेसिमि ।नि.११९। ओवसमं सामाइयमुइयं खाइयमओ पवक्लामि । मुहममहक्लायंपि य खयसेहिसमुङभवं तं च ॥१३१९॥ पडिवतीए अविरय-देस-पमता-ऽपमतिरयाणं । अन्नयरो पडिवज्जङ् सुद्धज्झाणोवगयितो ॥१३२१॥ अणथोवं वणथोवं अग्गीथोवं कत्तायथोवं च । न हु भे वीत्तातियव्वं थोवंपि हु तं बहुं होड़ ।नि.१२०। अण-मिच्छ-भीस-सम्मं अड नयुंमिरिथवेयछक्कं च। युमवेयं च खवेई कोहाईए य संजलणे ॥१३२०॥ शसतं देइ अणं अइरा मरणं वणो विसप्तंतो । सम्बस्स दाहमग्गी देंनि कसाया भवमणंतं ॥१३१८॥ पहमकसाए समयं खबेइ अंतोमुहुत्तमेतेणं। ततो चिय भिच्छतं तथो य मीसं तथो सम्भं ॥१३२२॥ तिसम भवे निज्याणं न लभइ उक्कोसओ व संसारं। पोग्गलपरियहछं देसूणं कोह हिंडेजा। ॥१३१५॥

त्तिम मओ जाइ दिवं तत्परिणामो य सत्तए खीणे। उबर्यपरिणामो पुण पच्छा नाणामङ्गईओ ।१३२४।

लीणाम्म दंसणातिए कि होड़ तओ तिदंसणाईओ ?। भण्णड् सम्महिंडी, सम्मत्तखए कओ सम्मं १।१३२५।

निव्विषयमयणको इवरूवं भिच्छत्तमेव सम्मतं। खीणं न उ जो भावो सहहणालक्षणो तस्स ॥१३२६॥

सो तस्स विसुद्धयरो जायइ सम्मत्तपोग्गलक्षयओ। दिष्टिन्व सण्हसुद्धन्भपडलिवगमे मण्सस्स ।१३२७।

क्षिपक्रश्रेणि: तिम य तहयचडत्थे भवंभि सिज्झंति खह्यसमते। सुरनरयजुगलिसु गई इमं तु जिणकालियणराणं ।१३२९। बद्धाऊ पिडवन्नो नियमा लीणिम सत्तए ठाइ। इयरो अणुबरओ चिय सयलं सेिं समाणेह ॥१३३३॥ दंसणमोहक्खवणे नियहि अनियहिबायरो परओ। जाव उ सेसो संजलणलोभसंखेळाभागोति ॥१३३८॥ निन्नित्यमयणकोह्मभतं तेछाइमीसियं मदए। न उ सोऽवाओ निन्नित्यमीसमयकोह्वमाए ॥१३३१॥ नदसंखिळाइ भागं समए समए खबेइ एक्सेक्कं। तत्थ य सुहुमसरागो लोभाणू जावमेक्कोऽवि ॥१३३९॥ तह सुद्धमिच्छ सम्मत्तपोग्गला मिच्छमीसिया मिच्छं (मीसं)। होज्ञ परिणामओ वा सोऽवाओ लाइए निधा बिइयतइए कताए अद्वारंभेइ समयमेर्सि च। ज्वियमिम मज्झभागे पयडीओ सोलस खबेइ ॥१३३४॥ तिनिन महानिहाओं अड्यसेसं तओऽणुदिण्णाणं। वेयाण जहन्नयरं ततो बीयं तओ छक्कं ॥१३३६॥ बीणे खबगनिगंठो बीसमए मोहसागरं तरिउं। अंतोम्रहुतमुदर्हि तरिउं थाहे जहा पुरिसो ॥१३४०॥ सेसत्राणोवगमे सुद्धयरं केवले जहा नाणं। तह लाह्यसम्मतं लओवसमसंम्मविगमिम ॥१३३०॥ ततो य तइयवेयं एक्केक्कं तो कमेण संजलणं। सन्वत्य सावसेसे मिभिग्छे लग्गइ पुरिन्छे ॥१३३७॥ नरयिनिरियाणुपुन्वी गई उ चत्तारि आदिजाईओ। आयावं उज्जोयं थावर साहरणं सुहुमं ॥१३३५॥ छउमत्थकालदुचिरिमसमए निद्दं खबेह पयलं च। चिरिमे केवललाभो खीणाबरणंतरायस्स ॥१३४१॥ जह सुद्रजलाणुगयं वर्थं सुद्धं जलक्षए सुतरं। सम्मत्तसुद्धपोग्गलपरिक्षए दंसणंडपेवं ॥१३२८॥

'उचे'त्यादि 'दचे'त्यादि, यथेह दावानळानुभूपितोऽञ्जनद्वमः पुनरुदकासेचनादिमत्ययळाभादंकुरादिरूपतां भूयोऽप्यामोति, 🖔 क्षपकश्रीणः सस्मच्छन्नो वाऽनळः, तथाऽसावपि जीवो भूत्वा तथाभूतो भूयोऽपि तथा भवति येन—'तम्मी'त्यादि। अथवा स तस्मिन्नेव भवे 🔗 'अण'इत्यादि । 'पडी'त्यादि, यतीताथी, नवरं पूर्वविद्रममतः शुक्कध्यान्यिष, शेषास्तु धर्मध्यातार एवेति॥१११९८-२०-२१॥ अत्र पश्चानानामितस्वाचित्रगतिः स्यात्, चतुर्गतिकत्वादिति गाथार्थः॥१३२४॥ ननु च-'व्वीणम्मी' त्यादि । क्षीणे द्रशेनत्रये, सप्तक इत्यर्थः, किमसौ भवति १, उच्यते, त्रिद्रशेनातीतः, एकवाक्यतया वा प्रश्नः, उच्यते-सम्यग्द्धः, श्रेणिकचत्।।२५॥ आह– च-'पढमें'त्यादि, प्रतीताथी । असावेतत्प्रस्तोता-'बद्धाऊ' इत्यादि । यदि नस्कादौ बद्धायुः प्रतिपन्नः स्याद्, स च यद्यानियत-क्षीणे मिथ्यात्वे, किममूलं प्रवत्तेत १ इति गाथार्थः ॥१३२२-३॥ 'नम्मी'त्यादि । तस्मिन्-कपायचतुष्टये क्षीणे मृतो देवलोकं याति, कालत्वादायुरन्तस्य प्रथमकषायक्षयमात्रे घ्रियेत ततो भूयोऽप्यसौ तांश्चित्यात्, किं कारणमित्यत आह-मिध्यात्बोद्यकारणावस्थानात्, तथा च सप्तके 'क्रीणे' मसातां याते, दिवं यातीति वत्तेते, क्षपकश्रेणिषरिणामः सन्, न तूत्तरकालं, आह च-उपरत्तपरिणामः युनः मोहनीयांशत्वात् सम्यक्त्वस्य तत्क्षये क्रतः सम्यक्त्वम् १ । इत्यत आह—'मिज्बक्तिए' त्याति ॥ एबंरूपं मिथ्यात्वमेव यत् क्षीणं विद्युद्धतरो जायते, सम्यक्त्वपुद्रुरुख्यात्, सांसिद्धिकत्वात्, 'दिष्टिरिव' चक्षुरिव ॥२७॥ अनुग्रहायाह-'जहे'त्यादि, सुगमम् ॥२८॥ नेवणिं न लभते, तस्य क्षपक्षश्रेण्यायत्तत्वात्, द्वितीयभवे तु लभेतापि, उत्कृष्टतस्तु सम्यग्द्षष्टिकाल इति । एवम्-'जादी'त्यादि । अण'इत्यादि, अणं ऋणं, शेपं स्पष्टम् । 'दासत्त'मित्यादि स्पष्टा ॥ दारं ॥१३१३-१८॥ 'ओच'इत्यादि । यत्र अंसुहुमे'त्यादि । तस्स, न तु यो भावः अद्धानलक्षणस्तस्य जन्तोः, तस्येदानीमेबोदिततरत्वात्॥२६॥तथाहि—'सो'इत्यादि॥ स तस्य दृष्टिलक्षणो भाषो

गतिरिति, सोऽपायः शायिके नास्ति, न हाभुज्ञानः पुद्रलेभ्योऽपराध्यतीति गाथार्थः ॥१३३२॥ इह-'बाद्वाज्रंइत्यादि । आयुष्कस्य दोपादिति हदयं, शेषं स्पष्टं ॥१२॥ ततो दर्शनमोहनीयक्षयानन्तरम्-'चिङ्ए'त्यादि। द्वितीयत्तीयौ चतुणमिषि मध्यमौ तौ चाष्टौ तान् 'सेस' इत्यादि । यथा वा ज्ञानचतुष्टयापगमे शुद्धतरं क्षायिकं ज्ञानान्तरं प्रादुरस्ति, न त्वज्ञो भवति, एवं क्षायोपश्रमिकसम्प्यकृत्वा-नकोद्रवभक्तं तैलक्षीरादिमिश्रितं 'मदचेत्,' विद्ध्याद् आमिं, नात्र सन्देहः, सापायत्वात्, अशुद्धप्रकृतित्वात्, न त्यसौ विषयेये दोष नि यदुद्यान्नारकगतावाविभेवति ३, एवं 'निरियगनि'नि यया च तिर्यम्मताविति ४, तथा चतस्रश्राद्याः प्रक्त(जा)तय एकेन्द्रिय-द्वितिचतुःसिञ्जिताः, तथाऽऽतपनामादिपञ्चकम् ॥३५॥ 'तिन्नी'त्यादि। तिस्त्रश्च महानिद्रा-निद्रानिद्रा प्रचलाप्रचला स्त्यानांद्वेसिते | भावविशेषे पाश्चात्ये तिष्ठति सति पौरस्त्ये लगति, अत्यन्तपद्धत्वात्, प्रदीघेशुष्कशष्पकाष्ठशीणपतितपत्रगोमयादिसंभृतदावानल-मांचे लाग्यिकद्र्यंनं भवतीति गाथार्थः ॥१३२९-३०॥ तथा चानयोः सापायानपायत्वमाह-'निज्यत्ति' इत्यादि । मदनानिर्वाति-प्रथमं तावत्ररकानुष्वीं नाम यज्ञीयस्य तद्रतिबन्धनं, वृषभनासिकन्यस्तसंस्थानीयत्वाद्, यया कर्मपुद्रलसन्तत्या तत्र नीयत इत्यर्थः, यया च १६ । ततोऽद्यानां शेषं, पश्राङ्के तु पूर्ववत् ॥१३३६॥ 'तातो घे'त्यादि । इह दर्शनसप्तक्षायिनं सम्यक्त्वक्षायाष्टके मुक्त्वा सबेत्र इति गायार्थः ॥१३३१॥ 'नहें त्यादि । 'तह सुद्धमिच्छत्तपोग्गलेहिंतो जे जाया संमत्तपोग्गला ते मि(स्स)परिणामया वे'ति द्रयी ग्रस्तोति, क्षपणमङ्गीकृत्येतेषां च स्वं तन्वं क्षपयति, मध्यभागोहेशेऽन्याः पोड्य प्रकृतीः प्रक्षिप्य 'क्षपयति' ग्रसते, प्रशस्तासाथारण-रुचित्वाद् अद्धौपभुक्तग्रासाप्रकरमद्कविसार्हकशकलादिवादिति गाथार्थः ॥१३३४॥ ताश्रेताः-'नरघे'त्यादि । 'नरघाणुपुन्विन'ति गोद्रटों(द्रद्रो)नमाङ्गाधश्ररणादिरूपो भवति, एवं सर्वत्र, तथा 'निरियाणुपुडिच'नि तिर्यगानुपूर्वीनामाप्येवमेव २, तथा 'नारकगनि'

13261 🏹 बत्, सर्वे चैतत् पौर्वाष्येणान्त्रभृह्तीमिति गाथार्थः ॥१३३७॥ स च-'दंसणे'त्यादि। दर्शनमोहनीयक्षये निवर्तिबाद्रः अणिकचत्, पितत्वात्, चश्व्दादक्षपितं चान्यत्, उक्तञ्च—"देबगति आणुपुन्वी, विउन्धि संघयण पढमवजाई। अन्ययं संठाणं" धुकत्वा यत्र न्य-गाथार्थः ॥१३४०॥ ततः-'छउमत्थे'त्यादि । छब−आवर्गं छबनि तिष्ठतीति छबस्थस्तद्विषयः काल²छबस्थकालः, द्विसमयन्युनम-न्तमुहूर्नामित्यर्थः, तसाच्छबस्यकालाड् द्वितीयथरमः समयोऽस्येति छबस्यकालद्विचरमसमयस्तिस्मन् निद्रां क्षपयित पचलां च, प्रामक्ष-वास्थित इत्यर्थः, तथा तीर्थकरनाम योऽतीर्थकरो भवति आहारनाम चेति, इत्तरसमयन्यापारमाह--चरमे समये छबस्थकालस केंब-|| परतस्त्वनिवतिवाद्रः आसंज्वलन्तोभासंख्येयभागादिति गाथार्थः ॥१३३८॥ 'तदे'त्यादि । तस्य संज्वलन्तोभान्त्यसंख्येयभाग-सासंख्येयभागं, शेषं भावितवत् ॥१३३९॥ एवम्-'स्वीणे'इत्यादि । क्षीणेऽष्टाविंशतिविधे मोहनीये क्षपकिनिर्भन्थो यथात्त्यातत्त्रारित्री भण्यते, स च तस्यामबस्यायां विश्राम्यति, तीर्णमोहसागरत्वात्, कियन्तं कालं यावदित्याह-अन्तभ्रेह्रनं, द्रव्यसभुद्रतिरत्विदिति

लज्ञानोत्पत्तिभेवति, किविशिष्टस्य सतः १ इत्याह-क्षीणज्ञानद्यांनाबरणान्तरायस्येति, उक्तञ्च-"विभि नाणावरणं" इत्येव-नाणं न खिळामाणे खीणे जुत्तं जओ तयावरणे । न य किरियानिडाणं कालेगतं जओ जुत्तं ॥१३४३॥ | मादि, ततः 'संभिषण' (१३५०) मित्यत्राभिसम्बन्धो भविष्यति, इह चावरणक्षयात्केवलोद्भूतिरिति व्यवहारनिश्रयौ आवरणक्खयस्मए नेच्छइअनयस्स केबल्कष्पती । तत्तोऽणंतरसमए बबहारो केबलं भणइ ॥१३४२॥

जड़ किरियाए न खओ को हेऊ तत्परिक्खए अन्नो १। अह ताए किह काछे अन्नत्थ तह क्योऽण्णत्थ १॥

अावरणे'त्यादि । आवरणविचटनसमय एव नैश्रयिकनयस्य केवलज्ञानमुन्मुक्तिमातनुते, क्रियाक्रालिनिष्ठाकालयोरभेदात्, कियमाणकृतवत्, भेदे च क्षयिकियाअभावभावित्वेन प्रन्थ्यभेदकालेऽपि सात्, ततः क्ष्यसम्पादनन्तरे समये केवलमुलवत इति || निष्ठाकालत्वात् न क्रियाकाले तत् , किन्तु क्रियोत्तरकालं, न च क्रियानिष्ठयोरेकसमयता युक्ता, क्रियावैयध्यंपसङ्गाद् , यतो नाद्य-जं निजारिजामाणं निष्टिजण्णंति भणियं सुए जं च। नो कम्मं निजारिज्ञङ् नावरणं तेण तस्समए।१३४६। जह नाणमणावरणेऽवि निध्यतो तं न नाम पच्छावि । जायं च अकारणओ तमकारणओ चिय पडेळा ॥ १३४७॥ व्यवहारी भणति, क्रियाकालनिष्टाकालयोभेदात् कते कतवत्, अभेदे च कृतत्वेन क्रियावैयध्येमपि स्यात् ॥१३४२॥ तथाहि—'नाण' तदाययोः, सर्वज्ञाभ्युपगमात्, अथ मन्यमे तया तत् परिक्षय इति, कहं अन्तत्थ तयी क्रिया ?, पथम इति भावना, 'त्वयोऽपणत्य'नि किरियाकालिमिम खओ जड निथ तओ न होज पच्छाबि। जड्बऽकिरियस्स खओ पढममिमिब कीस किरियाए !॥ आह-'युन्तं' घटमानकं 'नदाचरणे' केवलावरणे क्षीणे सति यतः, एतदुक्तं भवति-आद्यसमयस्यावरणक्षयिकयामालत्वात् द्वितीयस्य मित्यादि। 'ज्ञानं' केवलज्ञानाविभैवनं 'न क्षीयमाणे' न द्राग् दश दिशो विचटति सति केवलज्ञानावरणे संभवति, किं कारणमित्यत | च समय इंदं, किन्तु द्वितीय इति गाथार्यः ॥१३४३॥ उच्यते-भवतो ह्यावरणक्षयः अक्रियया कियया वेति १, किंचातः,-'जदी'त्यादि । याहे 'क्रियया' सद्नुष्ठानलक्ष्णया 'न क्षयः' न विचटनं तदावरणस्य ततः 'तत्परिक्षये' आवरणपरिक्षये कोऽन्यो हेतुः १, क्षत्यं च नाणस्सावरणस्स य समयं तम्हा पंगासतमसो व । उप्पायन्वयधम्मा तह नेया सन्बभावाणं ॥१३४८॥ उभयावरणाईओ केवलवरनाणदंसणसहाबो । जाणइ पासइ य जिणो नेगं सब्बं सयाकालं ॥१३४९॥

इति, आह च-'ज'मित्यादि । यसान्निजीयमाणं निजीणीमिति सत्रे भणितं 'चलमाणे चलिए जात्र निजारिज्ञमाणे निज्जिणो' (भग०)ित, 'किरिये'त्यादि। क्रियाकालेऽप्याद्यसमयवत्तिनि क्षयो यदि नास्ति ततोऽसौ पश्राद्पि न स्याद् अक्रियत्वात् प्राप्यत्, अपि चैवं त्वद्भिप्रेतसमयेऽपि केवलोत्पित्ते, क्रियाशूर्यत्वात् , क्षपकिनग्रै-थत्वान्यत्रसमयवत् , तथा यदि च द्वितीयसमयेऽक्रियस्य क्षयस्ततः वेदाते, यतश्चेयं तेन कारणेन तत्समये-चरमसमये न प्रतिबन्धकमस्ति, अपतिबन्धकस्य तु केवलं को निरुणद्धि १, अहं चेद्, उच्यते-क्षयस्त्वन्यत्र, द्वितीय इति भावना, न त्वेकसामयिक एव क्रियानिष्ठाऽभ्युपगमे क्रियासाफल्यमिति गायार्थः ॥१३४४॥ अपिच-प्रथमसमयेऽपि कि क्रियया १, तामन्तरेणैय क्षयोऽस्त्वित गाथार्थः ॥१३४५॥ अपि च–न प्रतिज्ञामात्रेणैतन्नीयते, आर्थेऽप्येतदेवास्त अतः क्षीयमाणमावरणं क्षीणमेवेति नानयोः कालमेदः, 'जं च'ति यसाच भणितं 'सुते' इत्यतुवन्तेते, नोकमे निर्जीपते, कि तिहि १, 1138011

।।१३४६॥ 'जदी त्यादि । यदि 'ज्ञानं' केत्रलज्ञानं 'अनावरणेऽपि' आवरणविचटनवेलायामपि 'णत्य'ति नोत्पद्यते, उत्पद्यते त्वन्य-

काले यदि 'तो' ततसाज्ज्ञानं न नाम पश्चादपीति, सर्वज्ञाभावाद्, ह(इ)एं यदि मीमांसकानां भवितेति, अपि च-एवं जातं च अक्तार-

णदो यथा द्वितीयसमय इति शेषः तह तं अक्रास्णतीचिय पडेजा, एतदुक्तं भवति-कारणाज्जायमानं सहस्त्वास्थानियममासादयति,

सन्त्रमसन्तं वे'त्यादिदोषः, निहेतुकविनाये निहेतुकोत्पादात्, न चैवमिति गाथार्थः॥१३४७॥ 'नाणस्से'त्यादि ॥ तस्मात्कालामेदेन

यदि त्वकारणाञ्जायते, नन्त्रकारणादेव च्यवेत, निमिताविशेषाड्, द्वितीयेऽपि न केवलं, निरावरणत्वाद् आद्यसमयवत् तत्रथ 'नित्यं

बोद्धच्याविमाविति वाक्यशेषः, कौ १-उत्पाद्च्ययधमीं, कयोरिवेत्याह-प्रकाशतमसोरिव, कि केवलस्यैवेयं गतिः १, नेत्याह-यथाऽस्य

तथा सर्वेषां भावानामेवभिमौ होयाविति गाथार्थः ॥१३४८॥ तत्रथ्र-'उभये'त्यादि स्पष्टा ॥१३४९॥ अत उक्तम्—

1139811 तवनियमनाणहक्खं आरूहो जं(यं)जिणो अभियनाणी। एत्तो स परंपरओ एत्तो जिणपवयणुप्पत्ती।१३५८। संभिन'मित्यादि। 'वाहि'मित्यादि।सं-एकीभावेन भिन्नं संभिन्नं, किमुक्तं भवति १ इत्याह-यथा बहिस्तथा अन्तः, घटं हि यथाऽ अच्छउ ताबुग्याओं का पुण जिणप्पब्यणप्पसूइति। तं कितियाभिहाणं पबयणभिह को विभागो सोशि१३५६। संभिन्नग्गहणेण व दब्बमिह सकालपज्जवं गहियं। लोगालोगं सब्बंति सब्बओ जित्तपरिमाणं ॥१३५२॥ निज्जत्तिसम्बत्याणप्तसंगओ जाव पवयगुप्पत्ती। पासंगियं गयमियं बोच्छामि इओ डवग्घायं ॥१३५५॥ संभिन्नं पासंतो लोगमलोगं च सब्बओ सब्बं। तं नारिथ जं न पासइ भूषं भव्बं भविस्सं च ॥ नि. १२१॥ तं पासंतो भूपाई जं न पासइ तओ तयं निथ । पंचित्यकायपक्षयमाणं नेयं जओऽभिहियं ॥१३५३॥ बाहि जहा नहंतो संभिन्नं सब्बपज्जवेहिं वा। अत्तपरिनिविसं सप्रप्जजायओ बाबि ॥१३५१॥ एयं पसंगसेसं बोतुमुबग्वायबित्यरं बोच्छं। तो सेसहाराइं कमेण तरसंगहो चेमो ॥१३५७॥

न्तरन्त्यप्रतरे पश्यत्येवं वाह्यान्त्यप्रतरेऽपि यावन्मध्यं, प्रतरद्वय इत्यर्थः। तथा सर्वेपयियाभनं वा, संभिन्नमिति वर्तते, घटपरमाणून् ह्यन-

भावार्थः १, कालपर्यायौ हि तत्पयीयौ, ताभ्यां समस्ताभ्यां, समन्ताद्वा भिन्नं संभिन्नं, शेषं सुगमम्।।५२॥ 'तंरं इत्यादि च। 'तवे'त्या-

दि । तदेवसुक्तेन प्रन्थकलापाटीपेन 'अयं' ति असौ जिनोऽमितज्ञानी, यस्तिपोनियमज्ञानबृक्षमारूढः स उक्तः, तथा 'एत्तो' ति अतो

न्तानन्तपयियानुविद्वान् पश्यतीत्यभिप्रायः, तथाऽऽत्मपरिनिविशेषं वा संभिन्नं, यथाऽऽत्मानमेवं परमपि जानतः संभिन्नं दर्शनमुच्यते,

स्वपरपयियमेदेन वा पश्यतः संभिन्नमिति गाथार्थः ॥१३५०-५१॥ 'संभिनने'त्यादि । अथवा संभिन्नमिति द्रव्यं मृक्षते, कोऽत्र

न्यादि प्रसङ्गशेषं वन्हुं तत इमं वक्ष्ये, मतिज्ञानत्वात् , ततः शेषद्वाराणि 'दारविधीय' इत्येवमादीनि, तत्संग्रहश्चायं ॥५३॥तद्यथा— ∭ जिणपवयण उप्पत्ती पवयणाष्पगट्टिया विभागो य । दारविही य नयविही वक्स्वाणविही य अणुओगो (नि.१२२) | एतच प्रासिङ्गिकमुक्तमिति, आह च भाष्यकारः-'निज्जुनी' त्यादि । निर्येन्धिसममुत्यानप्रसङ्गतः तपोनियमज्ञानष्ट्रशारोहणादार-सीसायरियपरिक्ता वक्ताणविहिति कहणमजाया। सुत्तप्तासियणिज्जुति सुत्ताणुगमोऽयमणुओगो॥१३६०॥ क्ति पुण चडत्थदारं नयबिहिमभिषाय तोऽणुओगोति। चउदारासंगहिया बक्खाणबिहित्ति किं गहिया १ ॥१३६१॥ जिनात् स भावपरंपरको लग्नो येनेयं सामायिकनिर्युक्तिरायाता, एतस्माच वर्षमाणा जिनमवचनोत्पत्तिः मस्तुतेति गाथार्थः ॥५३-५४॥ हितस्फुरन्मतिभूयोऽप्याह—इत्त ऊर्ध्व उपोद्घातं वश्ये, कृतमाङ्गल्योपचार इति गाथार्थः ॥ १३५५ ॥ अथाद्याप्यपान्तराले वक्तन्य-मुत्पश्यन्नन्यद्वाह्-'अच्छड' इत्यादि । तिष्ठत्वद्यापि तावदुपोद्घातः सान्न्यासिकः, अनयसरत्यात्, का पुनरियं जिनप्रचनोत्पिति-नमिति, कियदभिषानं चेह तत् प्रवचनं १, सोऽख को वाऽभिषानविभागः १॥५६॥ 'एय'मित्पादि । 'एतत्' जिनमवचनोत्प-म्य, कियन्तीं भुवं यावदित्याह-यावत्प्रत्तचनोत्पत्तिः, एतत्किमित्याह-मासङ्गिकमेतत्-गतं प्रसङ्गेनैतदुक्तं, इदानीं प्राक्ष्रतिज्ञातन्यन-पासंगियमाइतियं दारविहित्ति विहिउ उवग्घाओ । अणुओगद्दारं पुण चउत्थमिट्टं मयविहित्ति ॥१३५९॥ अंतिरिम उवण्णिसिङं पुरुवमणुगमस्स जं नए भणई। तं जाणाबेङ् सम्मं बर्चति नयाऽणुओगो य ॥१३६३॥ सुताणुगमावसरे गुरुसीसाणुग्गहोवएसत्थं । वक्खाणाविहिं जंपइ मूलहाराणहिकयंपि ॥१६६श। गंघाणुलोमयाए केई न जओ तह कमेणिंप । तीरइ निबंधिड जे तेणेयं बुद्धिपुरुवित ॥१३६२॥

प्रवनादि-श्रोपोद्घातः, अयं च प्रकृतो भविष्यतीत्यभिप्रायः, तथा नयचिधिश्रतुर्थं मूल्डारं पक्रतं, तथा ट्यारूपानविधिश शिष्याचार्थ-। मबरुष्यमानो भावार्थं चानबबुष्यमानः क्रमोपन्यासमसाः पविषद्यन्नाह-'कि पुण'इत्यादि ॥ कि पुनश्रत्ये द्वारमभियाय, कतमत् 'जिणे'त्यादि ॥ तत्र जिनात्प्रचन्नोत्पत्तिः तथा तदेकाथिकानि एकाथिकविभागत्रैतत्त्रयं प्रसङ्कस्य शेषमास्ते, तथा द्वारिनिधि-सिस्से'त्यादि गतार्थम् ॥५९-६०॥ एवं तावत्सामान्येनायमर्थः, अथ चोद्कः-उपक्रमो निश्रेपोऽनुगमो नय इति क्रमापातिनीमेनां माथा-एत्येच गुरू सीसं सीसो यगुरं परिच्छिउं पच्छा। बोच्छिइ सोच्छिई व सुहं मोच्छिइ व सुदिइपेयालो॥१३६९॥ सुयमिह जिणपवराणं तस्सुप्पती पसंगओऽभिहिया। जिणगणहरवयणाओ इमाइं तस्साभिहाणाइं ॥१ ३७३॥ योरधिकृतः, अनुयोगश्च सूत्रस्पशेस्त्रानुगमलक्षणोऽधिकृतः, इत्ययं तावत्सङ्ग्रहगाथापिण्डाथः ॥१३५८॥ 'पासंगिय'मित्यादि ॥ दारविहीिव महत्या तत्यवि वक्षाणविहिविचजासी। मा होज तदाईए वक्षाणविहि निरूवेड् ॥१३६८॥ अणुओगाइविभागे वक्तवाणविहीवि तत्पसंगेणं । जंपंति केइ तेसि वोनुं सोउं व को जोगो १ ॥१३७१॥ संगहगाहाए पुण अणुओगाईऍ वेति दाएंता । जो वन्निओऽणुओगो सोऽयं स विही जदत्यंति ॥१३७२॥ सुताणुगमाईए वक्षाणिविही जओ तदंगं सा। जं च सुयावसरे चिय सकलाइं गवाइनायाइं ॥१३६६॥ साऽणुगर्भगंपि इहं जाइ भन्नाइ किं न कीरइ इहेब १। दाएइ पयत्तयरं वक्लाणविही य सुत्तिम ॥१३७०॥ जड़ साणुगमंगं चिय दारविहीए तओ किमाईए। ओयारेडं भन्नह १ उक्तमकरणे गुणो को जु १॥१३६७॥ अहवा साहिकयिचिय वक्लाणंगंति जं तओऽणुगमे। जं.जं वक्लाणंगं तं संक्वं जओऽणुगमो ॥१३६५॥ कोट्याचाये ।३९३॥

हिरयाह- नयविधि, मूलनयद्वारमित्यर्थः 'तो' ततः पश्चादनुयोगोऽभिहितः, येनोच्यते-'नयविही अणुओगो'ति, नन्वेवं क्रियतां |हि|| प्रवचनादि |१| इत्याह- नयविधिं, मूलनयद्वारमित्यर्थः 'तो' ततः पश्चादनुयोगोऽभिहितः, येनोच्यते-'नयविह्य अणुओगो वक्तवाणविही' त्येकं चौद्यम् । द्वितीयमाह-चतुद्वरितांचाद् च्याक्यानविधिवां कि गृहीतः, १ नन्वेवमुच्यतां 'दार- |हि|| द्वारचर्चा रीक्षाप्रकारं मूलद्वारेष्यनथिकतमपि अनुक्तमपि 'जल्पति' अभिथते संग्रहगाथायां, किमर्थमित्यत आह-गुरुश्व शिष्यश्व तौ तयोरनु यहुक्तं भवति-गुणवताऽऽचार्येण गुणवते शिष्यायाऽस्वलितादिष्वत्रमुचार्यं देयमित्येवमर्थमित्यतः क इत्रापराधः १, ॥६४॥ एवं तावदनधि-ति वचनात् युलिङ्ग एवेति गायार्थः ॥१३६१॥ अत्राचार्यदेशीयोऽस्याद्यचोद्यस्य परिहारमाह—'बंधे'त्यादि ॥ केचन परिहारमाचक्षते 🖟 प्रतिस्त्रं युगपद् गच्छतः, तद्गभँत्वात्, आदौ तु क्रमीपन्याती युगपद्वयतुमशक्यत्वादेवमादीति गाथार्थः ॥१३६३॥ दितीयचीय-किमित्यत आह—'जओ तई' यतोऽसौ नयविधिः क्रमेणापि पार्यते निवन्धितुं, तद्यथा—दारविही वक्ताणविधि अणुओगो नयविही य' पूर्वमन्ते उपन्यस नयद्वारं असां तु गाथायामनुगमस-अनुयोगस्य पूर्वं यत् नयान् भणति व्यत्ययं क्रत्या तत् ज्ञापयति-नयानुयोगौ ग्रह इति विग्रहसत्दुपलक्षित उपदेशस्तथीच्यते तद्थे, एतदुक्तं भवति-सुश्रव्यं सुन्यास्थेयं च कथं नाम शाक्षं स्यादित्येयमर्थमिति, परिहारमाह-'सुत्ता'इत्यादि ॥ सूत्रानुगमावसरे अनुगमद्वितीयभेद्व्याख्यानवेलायां कि १ ज्याख्यानिविधि शिष्याचार्यप तेनेयं नयविधिः बुद्धिष्व साभिप्रायिकी, द्वार्गविधेरनन्तरमिति होषः, नयानुयोगयोर्ञ्यत्ययः साभिषाय इति गाथार्थः ॥१३६२॥ | कश्वामावभिप्रायः १ इत्याह-'अंत मित्यादि ॥ इह भद्रवाहुस्वामी अस्य च चत्वार्यनुयोगद्वाराणि भवन्तीत्यत्राध्ययनादौ 'पुज्य'ति विही य णयविही अणुयोगो होइ पंचमओ' एपां च रूढ्या स्नीलिङ्गं, अन्यथा घुसिक्हिण्सभैष्वैः पुंसी (क्यन्तो घुः पा० लिगा० )- || बन्धानुलोम्यादिदमभ्यथायि भद्रबाहुस्वामिना, 'दारविही य णयविही वक्सवाणविही यऽणुओगो'नि, एतच ण, होहामात्रत्वात्, | 1136811

न्यायविदा परमेक्षरेण 'सुनं पयं पयत्थो ' इत्याचेतदुपरुक्षकत्रचनाद् अतोऽसुयोगाङ्गं सेति, यस्माच 'श्रुताचसर एव' स्नानुगम् । हि ॥३९५॥ मताव एव 'सकलानि' प्रयोजनवन्ति गवादादादरणानि प्रतिन 'नोणी नंजलक्षेत्रण कि । मलाव एव 'समलानि' प्रयोजनवनित गवाद्युदाहरणानि भवनित 'गोणी चंद्णकंथेत्यादीन्युत्सगेंण, तस्माद्तुगमाङ्गं सेति की ॥थार्थः ॥१३६५॥ अस्मिन्नेय च पक्षे इदमप्रमाह, यतथ-'सुत्ते'त्यादि ॥ सुत्ताणुगमादीये वक्ताणविही जओ भणिओ कार्पक्ष उत्तः, अधिकारपक्षेऽप्यमुं दोषं परिजिहीपुराह-'अहबे'त्यादि ॥ 'जं साऽहिक्यचिय' ति यस्मादसौ व्याख्यानविधिः 📙 बक्तीयं चतुद्वरिरासंगृहीतेति, अयं चात्र भावार्थः-अवश्यमेव स्त्रे व्याख्यायमाने योग्यायोग्यनिभालनं कर्नेब्यं, यत उक्तम्-"आमे अधिकृत एव-पस्तुत एव, क्वेत्याह-अनुगमे-तृतीये द्वारे, कुत. एतत् ? इत्याह-ज्यात्वानाङ्गत्वात्, ततः किमिति चेदुज्यते 'ततो' नि ततः तस्मात्र दोषश्रतुद्वांससंग्रहरूथणः, एतदेव भावयत्राह—यद्यद् न्यारुयानाङ्गं तत्तरसर्वे यतोऽनुगम इत्यतोऽधिक्रतेव सेति |

माविवस्त्वङ्गीकृत्य चिचोद्यिषुराह-'जदी' त्यादि ॥ यद्यातै व्याख्यानविधिः 'अनुगमाङ्' सत्रानुगमादेः कारणमेव ततः 'द्वार-क्षणो वा मा भूत् अतस्तदादौ उपोद्घातविषेरादौ ज्याख्यानिविधि निरूपपति अतस्ततोऽयमवतायेह भण्यत इति गाथार्थः ॥१३६८॥ कथं नु नामं-एत्येवे'त्यादि ॥अत्रैव' द्वारिव यावाचायौ जिज्ञासितगुणदोषाय गुणवते शिष्यायानुयोगं वस्यति, शिष्यश्र चिवेः' उपोद्घातस्यादाववताये किं भण्यते १, कस्माद्धणिष्यत इत्यर्थः, येनोन्यते-'गोणी चंदनकंथा' ततः उद्ते निदेसे यनिग्गमे' घडे निहिनं जहा जलं तं घडं विणासेइ। इय सिद्तरहस्सं अप्पाहारं विणासेइ॥ १॥" इति गाथार्थः ॥१३६६॥ तदेवं स्थिते गहुमुत्तान्ता कल्याणहेतुत्वात् सत्रवत्, ततश्च तत्रापि च्याख्यानविधिविषयोसः अविनीतादिप्रदानलक्षणोऽतिरोषणषाश्चेश्रत्रणल-इत्यादि ॥६७॥ मनु को ह्युत्कमकरणे गुगो लभ्यत इति १, उच्यते—'दारे'त्यादि ॥ द्वारिविधर्षि 'उहेसे निहेसे'इत्येवमादिका महाथि

विशेषावर् ही गुणवदाचार्यसंनिधावेव श्रोष्यति मोक्ष्यति वा दोषवन्तं शिष्यमाचार्यं इति गाथार्थः ॥ १३६९ ॥ तदेवमप्युक्त निरुक्तकारी चोदक हि प्रवचनादि-13861 संग्रहगाथायां तु अनुयोगस्य सप्तमद्वारखादौ दर्शयन्त एतां ब्रुवते, किमित्याह-'जोबे'त्यादि, यः सविभागद्वारे 'बिणितः' व्याव-णितः अनुयोगः सत्रार्थयोरनुक्तलः सम्बन्धः, 'बच्छगे'त्यादिना सोऽयमिति स इदानीमुच्यते, क्व १, सत्रानुगमादाविति सामध्यदि-कोट्याचार्य 🖄 आह—'सा'इत्यादि॥ स व्याख्यानविधिः अनुगमाङ्गमिष सन् 'इह'अस्मिन् द्वारविधेरादौ यदि भण्यंते अपि बहुधुनान्ततत्तय इमा 🖟 धुनौ 🏥 परिभ्राम्य ततः 'कि' किप्रिति 'क्टैन' अस्माने संग्राने || थायां पष्टस्थानेऽस्योपन्यासं कुर्वन् 'ड्याख्यानविधेः' शिष्याचार्यपरीक्षाविधेः प्रयत्नतरं दर्शयति, अवश्यमसौ कार्येत्यर्थः, क्व इं-इंड केचिज्जल्पन्ति, किम् १, अत आह-ज्याक्यानविधिरपि संग्रहगाथाषष्ठद्वारभावी अनुयोगादिविभागे अणुओगो य णि ओओ इत्याद्यत्र वक्ष्यमाणे तत्प्रसंगेनानुयोगाद्यवसरे भण्यते कया प्रत्यासन्या १ इत्याह-तेषामनुयोगादीनां को योग्यः क अचितो ॥१३७२॥ 'सुघ'इत्यादि ॥ यदुक्तं केयं जिनप्रचचनोत्पितिति, नक्क्तमहैद्धचनं जिनप्रचचनं, अस्य च निर्धिकितसमुत्थानप्रसङ्गत विभागी य। वक्लाणविही दारविही णयविही होइ अणुयोगो ॥१॥" येनोच्यते-'मुत्ताणुगमाईए सा भणिय'ति, उच्यते, संग्रहगा-| गम्यते, फिविशिष्टः १ इत्याह-स विधिः व्याख्यानविधिषेद्धै, मूलद्वारासंगृहीतोऽप्यस्यामभिधीयते निधुभितक्रतेति गाथायैः॥ वक्तुं श्रोतुं वा १ इत्यनया प्रत्यासन्या ॥७१॥ संग्रह्माथायां तु पष्ठद्वारे मीलयन्तः किमुक्तवन्तः १ इत्यत आह-'संग' इत्यादि ॥ नाथ, उपन्यासं त्वेवं चक्रे कृतीति न दोपः, अयं तावद् भाविवस्तुसंग्रहणाथायां मध्यमभद्भया अर्थ उक्तः ॥७०॥ 'अणुयोग'इत्यादि ॥ त्याह-'स्त्रे' सत्रानुगम इति, एतदुक्तं भवति-यद्यपि कथश्चिदुपोद्घातादौ न कृतो नाम, सत्रानुगमावसरे त्ववश्य कर्तेन्य इति ज्ञाप

||ॐ|| एबोत्पातिकत्ता जिनगण्यरेभ्यः सकावात्, यत्पुनक्ष्मतं तद्वा जिनप्रवचनं कियद्भियानं १ अभिधानविभागो बाडस कः १ | 🖄 सिचइ खरड जमत्यं तम्हा सुनं निक्ताबिहिणा वा। सूएइ सबइ सुब्बइ सिब्बइ सरए ब जेणत्यं ॥१३७५॥ 🕌 अबिबरियं सुनं पिव सुद्दिय वावितओं व सुनंति। जो सुताभिष्पाओं सो अत्यो अज्जए जम्हा ॥१३७६॥ जुजाइ व विभागाओ तिण्हवि भिन्नत्थया न चेयरहा। एगत्थाणंपि पुणो किमिहेगत्थाभिहाणेहि १॥१३७८॥ अविवारियं तह सुतं विवारियमत्थोति बोहकालिमि । किंचिम्मत्विभिन्ना सामझं पवयणं नेयं ॥१३८०॥ जमिह पगयं पसत्थं पहाणवयणं व पवयणं तं च। सामजं सुयनाणं विसेसओ सुत्तमत्थो य ॥१३७४॥दारं सह पवयणेण जुता न सुयत्थेगत्थया परोप्परओ। जं सुतं वक्लेयं अत्यो जं तस्स वक्लाणं ॥ १३७७॥ र्गाट्टेयाइं तिन्नि उ पवयण सुनं तहेव अत्थो य। एक्रेक्कस्त य एतो नामा एगट्टिया पंच ॥ [नि.१२३] सामज्ञिसेसाणं जह बेगाणेगया बबत्थाए। तदुभयसत्थो य जहा बीसुं बहुपज्जवा ते य॥ १३८१॥ अहवा सन्वं नामं वंजणसिद्धियनयस्त भिन्नत्यं। इयरस्साभिन्नत्यं संववहारो य तद्वेक् हो॥ १३८३॥ मउलं फुछंति जहा संकोयविवोहमित्तिनाइं। अत्येणाभिन्नाइं कमलं सामण्णओ वेगं॥ १३७९॥ एवं सुत्तत्याणं एगाणेगत्थया ववत्थाए। पवयणसुभयं च तयं तियं च वहुपज्जयं बीसुं॥ १३८२॥ संववहारहाए जम्हा जेणेगया न निच्छयओ। तो जुताइं तिसि वीसुं पज्जायनामाइं ॥१३८४॥ | इति ॥१३७२॥ अत्रोच्यते-

'एगडिये'त्यादि॥ अभिन्नैकार्थवाचकानि वचनान्येकार्थकानि, तानि च त्रीण्येव भवनित, न हे चत्वारि वेति, कस्य १, श्रुतज्ञा- ||द्रा| पवचनस् वा, ऋयाणामिष प्रवचनादीनां 'भिन्नार्थता' पृथगथतेव युज्यते, न केवलं स्त्रार्थयोः, कुतः?-'विभागात्' विभागमद्भावात्, त्वात्, तथा चाह-'ज'मित्यादि स्पष्टमित्येकं चोद्यमिति गाथार्थः ॥१३७७॥ पर एवाह-'जुज्जङ् चे'त्यादि ॥ ' युज्यते चा' घटते | साई युक्ता, कयोः का इति १, उत्यते-मिथः सत्रार्थयोरेकार्थतेति गम्यते, कृतः १, सत्रत्वाद् सत्रा)र्थस्य प्रवचनत्यात् ग्रवचनस्यापि 'अणियोगो ये'त्येवमादि, अयं तावत्समुदायार्थ इति द्वारगाथार्थः ॥१३७३॥ प्रवचनद्वारं व्याचिक्यामुराह-'जिभिहे'त्यादि॥ इह हि |( त्वात् 'नं च'ति तच 'सामन्नं' ति सामान्येन श्रुतज्ञानमुच्यते, विशेषतस्तु स्मर्भश्र्वति गाथार्थः ॥१३७४॥ इति द्वारम् ॥ द्वितीयं 📙 'एमांड्रियाणि तिन्नि उ पवयण सुनं तहेव अत्थो य।" नि गाथार्थः ॥१३७६॥ आह—'सहे'त्यादि ॥ 'प्रबचनेन सह ' प्रवचनेन चा(च सत्रा)थेत्वात् , का ति न युक्तेत्यत आह-'न सुत्तत्थेगया परोष्परओ'नि कुतः १, सत्रस्यानर्थत्वात् अर्थस्यापि चासत्र-इत्यादि, 'सूत्रं' अर्थसूचनात्स्वम् ॥ ७५॥ 'अवी'त्यादि ॥ अविवियमाणमर्थतः सुप्तमिवास्ते सुप्तपुरुषवदिति प्राक्रताभियानात् सुत्तं, तथा | यत् प्रगतं जीवादिषु अद्येयज्ञेयचरणरूपतया तत्प्रवचनं, प्रश्मतं वा यद्रचनं माङ्गिलेकत्वात्, प्रधानवचनं वा यत्सकलसत्यहितपृष्टत-द्वारमाह-'सिचती'त्यादि ॥ 'सिच क्षरणे' इत्यर्थक्षरणात् श्रुतं, तथा 'निकत्तिविहिणा वा' सुयं विउप्पाहज्जर्रेति, तत्राह-'सूते'-गुस्थतत्वात्यक्तं, ज्यापित्वाचार्थेषु सक्तं पुनः 'सुक्तं'ति द्वारम्। अर्थद्वारमाह-यत्स्त्राभिप्रायः सोऽयोऽय्येमाणत्वादिति, अत उक्तम्-नाहे: 'नामानि' अभिधानानि पञ्च पञ्च भवन्ति, एकार्थिकविभागा इत्यथैः, यद्वस्यति 'सुत्यमे'त्येनमादि 'सुनं तंत' मित्येनमादि 📗 विशेषाव० % नस्येति गम्यते, कानि च तानीत्यत आह-प्रवचनं सुत्रं तथैवार्थश्व, मवै एते जयस्तद्वाचका हति भावनीयं, तथा एकैकस्य च प्रवच कोट्याचार्य १ नस्येति गम्यते, कानि च तानीत्यत आह-प्रवचनं सुत्रं तथैवार्थाः, यद्वस्यति 'सुत्यमें'त्येगमादि 'सुतं तंत' मित्येगमादि । युनौ श्रे नाहेः 'नामानि' अभिधानानि पञ्च पञ्च भवनित, एकार्थिकविभागा इत्यर्थः, यद्वस्यति 'सुत्यमें'त्येगमादि 'सु

मुकुलस्य तु सङ्कुचितवृन्द कुड्मलपोण्डाप्रविबुद्धमित्यादि, फुछस्य तु विकचं विकसितमुत्फुछं बुद्धमुद्भिन्नमेवमादीनि, अतः सर्वे युक्त-्री न चेद् मित्रार्थता युज्यते तत 'इतरथा' अन्यथा एकाथिकत्वे त्रयागामपि पुनरेकाथिकामिघानमनर्थकं, यत्मितज्ञातम् 'इक्केक्स ये'-| |ह्रार्थना पश्चाद्वेनेति गाथार्थः ॥१३७८॥ सर्वत्राचायौ भावार्थमाह-'मउल'मित्यादि॥ 'जहे'ति यथा येन प्रकारेण 'मउले फुछं'ति मुकुलफुछे अविकासितौ पद्मविशेषौ ते च सङ्गोचिविकाशमात्रपर्यायिमिने कमलात्, अर्थेन त्यभिने कमलसामान्येनैकत्वात्, नचै-ापां पुनरेकार्यिकविभागो न युक्तः, किं तिहैं 2, दृष्ट एव, तद्यथा-कमरुस्यैकार्थिकानि पद्मारिबन्दपङ्कजप्तरोजतामरसजरुरहादीिन, मित्येप द्यान्त इति माथार्थः ॥१३७९॥ दाष्टान्तिक माह—'अबी'त्यादि ॥ 'नाथा' तेन प्रकारेण अविवृतं सच्छब्द्यस्तुस्त्रमाख्या-

दाहरणान्तरमाह—'सामन्ने'त्यादि ॥ यथा वेह सामान्यविशेषयोरेकता दृष्टा तथाऽनेकता च दृष्टा, कुत एतत्? इत्युन्यते-सामान्यस्य |

रेकार्थिकामिघानं न युक्तं, किं तहिं १, युक्तमेव, यद्दस्यति 'सुयधम्मे'त्येवमादीति गाथार्थः ॥१३८०॥ अस्यैवार्थस्य विवेचनार्थमु-

चादिवत्, तथा किश्चिन्मात्रविभिन्नी सत्राथौं सामान्यं प्रवचनं होयं उभयतटस्पर्शित्वात् पद्मादिवत्, न चैतेषां प्रवचनसत्राथानां पुन-

वेशेषेभ्योऽन्यत्वाभावात् विशेषमात्रस्य चाभावात्, एवं विशेषाणामषि सामान्यान्यत्वाभावात् सामान्यमात्रस्य चाभावात्, कथमेतादि- |

त्याह—'ज्यचस्थ्या', विवस्रवेत्यर्थः, तथा यथा चैतत्सामान्यविशेषोभयम्थाभिधानाद्वरुष्यते—अर्थश्रब्देनोज्यते, उभयपरिणामसंनि-

धानरूपत्वाद्धेस्य, यथा च ते सामान्यविशेषाथीः 'वीसुं'ति प्रत्येकं २ बहुपयीया दृषास्तवधा-सामान्यं सत्ता मात्र इति, तथा विशेषो

भै मेदः पयिय इति, द्रञ्यं बस्त्वर्थ इति गाथार्थः ॥१३८१॥ एवं किमित्यतं आह-'एच'मित्यादि ॥ एवं सूजार्थयोः सामान्यविशेष-

यते, संमुग्याकारत्वात्, कुर्मलादिवत्, तदेव 'चोधकालंमि'ति वोधकाले व्याख्यानकाले विष्टतं सद्धे उच्यते, प्रकटीभूतत्वाद्विक-

1180011 मतेन भिन्नार्थ अपूर्वापूर्वार्थ, शब्दमेदे त्वर्थमेदात्, घटपटकटश्कटबकटबटघ्वजादिवत्, इतरनपाभिप्रापानु अभिन्नार्थ किश्चि-व्यवहारनयापेक्षया लोकसंव्यवहारप्रसिद्धिरिति गाथार्थः ॥१३८३॥ 'संबे' त्यादि । 'यस्मात्' येन कारणेन 'एकता' एकार्थता | कन्पयोः ज्यवस्यया एकताऽनेकाना च वरते, पवयणमुभयं च तयंति, तचोभयं स्त्रार्थेलक्षणं प्रवचनाभिधानाद्वरुध्यते-प्रवचन-मुच्यते, उभयसंनिध्युपचितत्वात्तस्य, 'तियं च' स्त्रार्थप्रत्रचनलक्षणं 'चीस्तुं २' प्रतेयं २ वहुपर्यायं वर्तत इति, 'सुयधन्म' इत्यादिना संज्यव्हाराथेत्या, न तु निश्चयतः, 'तो' तस्माद् 'युक्तानि' घटमानकानि 'तेषां' प्रचनम्त्राथनि 'वीछं' प्रतेषंर 'प्यीय-इचनं, शब्दभेदेऽप्यथभिदाद्, इन्द्रशकपुरन्दगदिवत्, अथवा संब्यवहारमन्ययद्शेनाद्, घटकुटकुम्भादिवत्, प्रायोधन्या च प्रकारेण कोऽत्र विरोधः ? इति गाथार्थः ॥ १३८२ ॥ 'अहत्रे' त्यादि । यद्या 'सर्वे नाम' सर्वमिथानं व्यञ्जनश्रादिकनयस्य नोहो सुयस्स घरमो सुयं व घरमो स जीवपजाओ। सुगईए संजमिषम य घरणाओ वा सुयं घरमो ॥१३८६॥ पगयाङ् आंभविहीए पवयणं पावयणमाङ् वयणंवा। सिवपावयवयणं वा पावयणं पवयणं पष्यणं भणियं।।१३८९॥ सुयधम्म तित्थ मग्गो पावयणं पवयणं च एगट्टा । सुनं तंतं गंथो पाढो सत्थं च एगट्टा । सि. १२८। सुतं भणियं तंतं तिणजाए तेण तिम व जमत्यो। गंथिजाइ तेण तओ तिमित व तो तं मयं गंयो ॥१३९०॥ मिक्षिलाइ सोहिलाइ जेणं तो पवयणं तओ कागो। अहवा सिवस्स मग्गो मग्गण फन्नेसणं पंथो ॥१३८८॥ तित्यंति पुन्वभाषियं संघो जो नाणचरण संघाओ। इह पवयणंपि तित्यं तत्तोऽणत्यंतरं जेण ॥१३८७॥ नामानि' एकाधिकानि व्यवहारनयादेशत इति ॥१३८४॥ अत आह— 1100811

८९-९०-९१॥ अधुनाऽनुयोगादिविभागमाह-'अणुओगो'त्यादि द्वारमाथा, तत्रानुयोजनमनुयोगः, किञ्च तत्?, श्रुते निजाभिषेय- | इत्येवमादि, तथा निश्चितो योगो, यथा घटध्वनिना घट एवोच्यते, नान्य इत्येवमादि, भाषणं भाषा, ज्यक्तीकरणमित्यर्थः, तद्यथा-सुय' इत्यादि । पवचनं श्रुतथमौंऽभिधीयते, श्रुतस्य थर्मः-स्वभावः श्रुतथमों, वोषस्वभावत्वात् , श्रुतस्य बोधो धर्म उच्यते, प्राप्यत्, 'तनु विस्तारे' तन्यतेऽनेनार्थं इति तत्र्यमित्येवमादिकारकयोजना, अर्थप्रन्थनाद् प्रन्थ इत्येवमादि, अभिधेयपठनात्पाठः, घटनाड् घटः, चेटावानित्यर्थः, विविधा भाषा विभाषा, यथा घटः कुटः कुम्भ इत्येवमादि, 'वातिकं' बनौ भवं वात्तिकं, अशेषपयि-जीवपयिष्यां समानाधिकरणः, सुगतिधरणाद्वा श्रुतं धर्म उच्यते, 'नित्यं' प्राम्बत्, मृज्यते-शोध्यतेऽनेनात्मेति मार्गः, शिवा-न्वेषणं वा, तथा प्रगतमभिविधिना च जीवादिषिवति बचनं प्रावचनं, प्रवचनं तु पाम्बत्, प्रवचनविभाग उक्त इति । 'सुत्त'ति शासनाच शास्त्रमिति स्त्रविभाग इति द्वारमाथौषार्थः ॥१३८५॥ 'बोधो'इत्यादि।सर्वे भाष्यभुक्तार्थं सुगमं चेति॥१३८६-८७-८८ सम्बन्धनं, अथवा योग इति न्यापार उच्यते, ततश्चात्ररूपीऽनुकूली वा योगी, यथा घटशब्देन घटो भण्यते, अणुना वा योगो अणुयोग अणुओगो य निओगो भास विभासा य वत्तियं चेव। एए अणुओगस्त उ नामा एगट्टिया पंच। ति. १२५। पढणं पाहो नं तेण तिमम व पहिलाएऽभिषेयंति । सासिजाए तेण ति व नेयमाया व तो सत्यं ॥१३९१॥ अणुओंयणमणुओंगो सुयस्स नियएण जमभिषेएणं। वावारो वा जोगो जो अणुरूबोऽणुक्कुले वा ॥१३९३॥ अह्वा जमत्यओ थोवपच्छभावेहिं सुयमणुं तस्स। अभिधेए वावारो जोगो तेणं व संबंधो ॥१३९॥॥ 1180811

यकथनांमित्यथैः, अनुयोगस्य पुनस्मूनि एकार्थिकानि पञ्चेति सम्रुदायार्थः॥१३९२॥ आद्यं द्वारं तावद् भाष्यकार आह-'अणु'इत्यादि,

अनुयोगोऽ-श्रु मनुयोगञ्ज 18081 उचणाए जोऽछुओगोऽछुओग इति वा ठिविकाए जंच। जा वेह जस्स ठवणा जोग्गा ठवणाणुओगो सो॥१३९७॥ मामस्स जोऽणुओगो अहवा जस्ताभिहाणमणुओगो। नामेण व जो जोग्गो जोगो नामाणुओगो सो॥१३९६॥ इन्बर्स उ अणुओगो जीबद्न्बरस[बा अ]ऽजीबद्न्बर्स। एकेक्षिमिषि भेया हवंति दन्बाइया चउरो ॥१४००॥ 'अहवे'त्यादि, उक्तार्थम् ॥१३९३-९४॥ साम्प्रतमाद्यदारे प्रांतद्वारमाश्चान् नामं ठवणा द्विए खेते काळे य वयण भावे य । एसो अणुओगस्स उ निक्खेवो होड् सत्तविहो ।नि. १२६। समयाइठिइ असंखा ओसप्पिणीओ हवंति कालिका। वण्णाङ् भावऽणंता एवं दुपएसमाईवि ॥१४०३॥ इन्बाणं अणुओगो जीबाजीबाण पज्जबा नेया। तत्यिवि य मज्याणाओऽणेगा सङाणपरठाणे ॥१४०४॥ वन्वस्स जोऽणुओगो वन्वे बन्वेण वन्बहेऊ वा। वन्बस्स पज्जवेण व जोगो वन्बेण वा जोगो ॥१३९८॥ यत्तीए अक्खेण व करंगुलाईण वावि दब्वेणं। अक्खेहि य दब्वेहिं अहिगरणे कप्प-कप्पेहिं ॥१४०५॥ रमेव अजीवस्त्ति परमाणू दब्व एगदब्वं तु। सेते एगपएसे ओगाहो सो भवे नियमा ॥१४०२॥ जंबु दीवपमाणं पुरिविधाणं तु पत्थयं काउं। एवं मिकिलमाणा हवंति होगा असंखेला ॥१४०७॥ बहुबयणओऽचि एवं नेओ जो बा कहे अणुबउतो। दन्वाणुओग एसो एवं होताइयाणंपि ॥१३९९॥ पन्नित जंबुदीवे खेत्तरसेमाइ होइ अणुओगो। खेताणं अणुओगो दीवसमुहाण पन्नती ॥१४०६॥ इन्बेगेगं दन्वं संखाईयप्पएसमोगाढं। कालेऽणाइ अनिहणो भावे नाणाइयाऽणंता ॥१४०१॥ 1180511

1180811 कालस्स समयक्षवण कालाण तदाइ जाव सन्बद्धा। कालेणऽनिलाऽबहारो कालेहि उसेसकायाणं ॥१४१०॥ इत्यत्र सम्बन्धः, तथा 'द्रच्ये' निषद्यादाग्रिकरणभूते 'द्रच्येण' करणभूतेन क्षीरपापाणदलकेन, इह च द्रच्यस्य द्रच्या द्रच्य इत्येष माबस्तेगयरस्स उ अणुओगो जो जहिंडिओ भावो। दोषाइसंनिगासे अणुओगो होइ भावार्ग।।१४१३।।दारी 'ठचणे'त्यादि, सुगमा ॥द्वारम् ॥९७॥ इन्यानुयोगद्वारमाह-'दन्वस्ते'त्यादि ॥ 'बङ्घ'इत्यादि ॥ इन्यस्य योऽनुयोगः, सो दन्त्राणुयोग नाम'मित्यादि॥ आद्यद्वारच्याचिख्यासयेदमाह-'नामस्से'त्यादि स्पष्टा, नवरं 'योग्यः' अनुक्तुळ इत्येवं सर्वत्र ॥९५-६॥द्वारम्॥ खेतेहिं यह दीवे पुढिविजयाणं तु पत्थयं काउं। एवं मविज्ञमाणा हवंति लोगा असंखेजा ॥१४०८॥ दारं॥ खेतिमिम उ अणुओगो तिरियं लोगमिम जिम वा खेते।अङ्घाह्यदीवेसु छलद्भवीसाए खेतेस्रु ॥१४०९॥ काछिमिम यीयपोरिसि समासु तिसु दोसु वावि कालेसु। वयणारसेगवयाई वयणाणं सोलसण्हं तु॥१४११॥ अहवा आयाराइसु भावेसुवि एस होइ अणुओगो। साभित्तं आसज्ज व परिणामेसुं बहुविहेसुं ॥१४१५॥दारं॥ भावेण संगहाईणऽणणयरेणं दुगाइभावेहिं। वयणे त्वओवसित् भावेतु य निध्य अणुओगो ॥१४१॥ वयणेणायरियाइ एकेणुतो बह्र हिं वयणे हिं। वयणे खओवस्मिए वयणेसु उनित्य अणुओगो ॥१४१२॥ दब्वे नियमा भावो न विणा ते यावि खेतका छेहिं। खेते तिण्हवि भयणा कालो भयणाए तीसुंपि ॥१४१६॥ एसोऽणुरूवजोगो गओऽणुओगो अओ विवज्जत्यं। जो सो अणणुओगो तत्थेमे होति हिहंता ॥१४१८॥ आधारो आधेयं च होइ दन्वं तहेव भावो य। खेतं युण आहारो कालो नियमाउ आहेओ ॥१४१७॥ 1180811

्यदा करोति। दारं। कल्पेषु तु बहुष्विति गाथार्थः ॥१४०२-५॥ द्रज्यानुयोगः समाप्तः ॥ खेत्तरस खेताणं बाडणुयोगमाह-पन्नती'त्यादि ॥ ६॥ क्षेत्रेणाह-'जंबुहीवे'त्यादि स्पष्टा ॥ बहुत्रचनमङ्गीकृत्याह-'खेत्तेही'त्यादि, स्पष्टेंग ॥ दारं ॥७-८॥ 'दञ्चाण'मित्यादि ॥ इह द्रज्याणां बहुनामनुयोगः जीवाजीवानामनन्ता ज्ञानकृष्णादिपयियाः, तत्रापि चानेका मार्गणाः, स्वस्थाने | अधिकरणमञ्जीकृत्याह—'खेत्तम्मी'त्यादि॥ एकवचनबहुबचनतः स्पष्टैव, 'छलद्धवीसाए' ति अद्रछव्दीसाए जणवएस्ति गाथाधः 'चत्तीए' इत्यादि ॥ वन्यदिनाऽनुयोगो द्रव्येण । दारं । अक्षैस्त्वनुयोगो द्रव्यैः । दारं । अधिकरणे कल्प एकत्र व्यवस्थितोऽनुयोगं इन्यत एकं इन्यं, तच संखातीयपदेसमोगाडं, स च जीवः कालेऽधिकृतेऽनाद्यनिथनः, भावे चाधिकृतेऽस्य ज्ञानाद्योऽनन्ताः जीयाजीयद्रच्याणां, तत्र (जीवे) द्रच्यतोऽनन्तानि अनन्तप्यियाणि च, प्रस्थानतः क्षेत्रकालाभ्यामसंख्येयानि, प्रायोधियक्षयेति, वेति, पुनर्थकेकास्मन् जीवद्रज्ये अजीवद्रज्ये च द्रज्यादीं अतुरो भेदान् जानीहि । तांश्र क्रमेणाह-'दन्वेणे'त्यादि ॥ 'द्रज्येण' ायिया इति गाथार्थः ॥१४००-१॥ 'एमेचे'त्यादि, 'समयादी'त्यादि, स्पष्टम् । इति द्रन्यस्यानुयोग इति गतम् ॥ मृहुनचनत आह (अजीवे) इञ्यानन्तपर्यायाणि स्वस्थानतः, (परस्थानतः) क्षेत्रकालाभ्यामरांच्येयानि पायोविवक्षयेति, इञ्याणामिति गतम् । एवम्-साम्पतं विशेषतो द्रज्यानुयोगं तावदाह-'दन्वे' त्यादि ॥ द्रज्यस्य त्वनुयोगो द्रेघा, कथमित्यत आह-जीवद्रज्यस्य वा अजीवद्रज्यस्य

र्तुः ॥१४०९॥ दारं॥ 'कालस्से'त्यादि॥ खेत्ताणुयोगो गओ ॥ पुन्यद्धे एगवयणबहुवयणाहं, कालेनानुयोगोऽनिलापहारः,

| वाद्रवायुकायिकवैक्रियल्डियसमन्वितानामद्वापल्योपमासंख्येयभागेन, ह्रियन्त इति, कालैस्तु शेषकायानामिति माथार्थः ॥१४१०॥ 🎼 | नामादिभिः || ननुयोगश्र | दारं ॥ 'कालम्मी'त्यादि ॥ एगवयणबहुवयणाइं पुब्बद्धेण ॥ कालानुयोगो गतः ॥११॥ 'वयणे'त्यादि ॥ एगवयणबहु-| वयणाइं, पच्छद्धं तुशब्दाद् द्वियचनानां बहुवचनानां चेति । द्वारम् । 'वयणे'इत्यादि, वचनेनैकेन स्रिरेनुयोगं यस्तोति, वचने-कौपशमिकलक्षणयोः, आद्शब्दात्रिकाद्सियोगः, संनिकाशे–संयोगे, भावानामनुयोग इति गाथार्थः ॥१४१३॥ 'मावेणे'त्यादि ॥ | भावेण संगहद्वयाए१, कहं नाम इमे सिस्सा सुत्तत्थाणं संगहं करेस्संतिति १, आदिशब्दात् उवग्गहद्वयाए, कइं नाम इमे वत्थादुप्पा-यमा होहिन्ति२, एवं निज्जरङ्गाए ३, कहं नाम ममीप इमे वाययन्तरस निज्जरा होहिइ ४, एवं सुयपज्जवज्जाएणं अचोिन्छिनीए ५, ऽवयवार्थः॥१४-५॥ इह च- 'दठवे'इत्यादि ॥ 'द्रठ्ये'इति द्रव्यविष्येऽजुयोगे नियमाद् भावानुयोगोऽस्ति, तद्व्याख्याने द्रव्यस्यैव व्या-कदाचिन्न, अलोके द्रज्याद्यनुयोगायोगात्, तस्य चानुयोगयोगाद्, अगुरुलघ्वादीनां चावित्रक्षितत्वात्, १ तथा 'तीसुंपि' द्रज्यक्षेत्र-बचनानुयोगः समाप्तः ॥'भावस्से'त्यादि ॥ पण्णां भावानां यथावस्थितान्यतरप्ररूपणं भावस्यानुयोगः, एवं द्वयोभिवयोरोद्धि-तथा भावैरत्रुयोगः, द्विकादिभिः, भावे क्षायोपश्मिके, भावेषु तु द्विकादिषु नास्त्यस्ति वेत्याह-'अहबे'त्यादि, सुबोधेति मूलगाथा स्यानाद्. तौ चापि द्रव्यभावानुयोगौ क्षेत्रकालाभ्यां विना न भवतः, तिद्विशिष्टत्वात्तयोः, तथाहि-पर्यापारं द्रव्यं व्याख्या-नयत्रवश्यमेव कशचिद्वगाडं व्याच्छे स्थितिमचेति, खेतेति क्षेत्रानुयोगे त्रयोऽपि द्रव्यभावकाला अनुयोगा भाज्याः, कराचित्सन्ति | भावेष्यनुयोगे सित कालो भजनया वर्तेते, समयक्षेत्रात्परतः कालायोगात्, तत्र विलिम्बिषण्टालालान्यायस्थितत्वादादित्यमण्डलानां र्वहुस्मिरम्यर्थितः सन्निति । दारं । बहुबचने क्षायीपश्मिके अनुयोगो, बचनेषु तु नास्तीति गाथार्थः ॥१४१२॥ दासम् । ||So8||

विशेषावर् 🖔 तद्तुयोगायोगात् ॥ नथा-'आयारो'इत्यादि । द्रज्यमाथारो भवति पर्यायाणां, आवेयं च क्षेत्रस्य, तथैन भावश्र आधेयो द्रज्यस्या- 🖟 बिज्योगान कोव्याचाये 😤 घारत्र कालस्य, तयाहि—नीलादयः कालाधाराः, क्षेत्रं त्वाघार एव, फुनःशब्दस्य विशेषणार्थत्वात्, कालस्त्वाचेय एव, द्रव्यप्यांयाः |्री क्योगयो कुत्तो | 🖒 स्त्वादिति गायार्थः ॥१८१६--७॥ तदेवं प्रतिद्वारमाथायाः समतिकान्तत्वान्मूलद्वारानिगमनायाह—'एसोरे' इत्यादि ॥ एपोऽनुयोगः | 🖄 हैधान्ताः 113081 नुरूपयोगादननुयोगः, श्रीरस्य चाप्रद्यतिः, पार्ष्णिपद्यरतो जानुकादिचूणेनं च स्यात्, यथायोगे च सर्वकत्याणमिति । एवं जीयथर्मेर- 🗠 सावगभजा सत्तवहुँए य कोंकणगदारए नउले। कमलामेला संबस्स साहसं सेणिए कीवो (नि. १२८) जीवद्रवो व्याख्यायमाने जीवद्रवये वाडजीवयमेरननुथोगो, दोषांश्व भाष्यकारो वस्यति, यथायोगे च निर्वाणपारितः ॥१॥ 'खुडज'ति | 'चच्छगगोणि'इत्यादि ॥ 'नामं ठाणा द्विए खिते काले य वयण भावे य। एसोऽणणुयोगस्ता णिक्खेबो होइ सत्तविहो ॥१॥ ॥ 🖄 कतं, तच पार्श्वास्यतया कुञ्जया दृष्ट्वा चिन्तितं-नूनं जिगमिषु गजेति, परिचितयानपालायावेदितं, असात्रिष चोपिस सकलयानिय-तत्र वत्सकगौरिति द्रन्यानुयोगाननुयोगयोहदाहरणं, तद्यथा-यदि दोहओ बहुलाए बच्छयं सवलाए जोएह सावलेयं वा बहुलाए तोऽन-क्षेत्रानुयोगाननुयोगयोस्तु कुन्जोदाहरणं, तद्यथा-पङ्डाणे नगरे सालबाहणो राया, सो वरिसेर नहवाहणं रीहेर, वर्षाकालपाप्तौ न प्रतिष्ठानमेवायातीति त्रजति कालः, अन्यदा तेन रोयकेनायातेन जिगमिषुणा मणिभूमिचित्रास्थायिकामण्डपिकायामप्रतिप्रहे निष्ठीयनं बच्छमगोणी खुजा सज्झाए चेव बहिरउछावे। गामेछए य वयणे सत्तेव य होंति भाविम (नि. १२७) ॥४०६॥ | ८० | समाप्तः, अतोऽस्यार्थाक्षितं विषयैयमाह-'अतो' इत्यादि स्पष्टम् ॥१४१८॥ ते चामी-

श्री शेषसंयत्रिमकरोत, तां च दृष्ट्वा सक्रत्यस्कन्धावारः प्रस्थितो, महान् इत्येत्य शङ्घादिध्वनिसंनिपातः संघृतः, राजाऽपि स्कन्धावार- िश्र अनुयोगान-कोव्याचार्य 🖔 रणूत्करोहण्डनभयात् कतिषयाश्ववारपरिवृतोऽग्रत एव गच्छामीतिकृत्वा उपस्येवोत्थितः, पश्यति चोचलितं सकलकटकनिवेशमिति, 🔯 वृत्ते । 🖄 न मया कस्मैचित्स्वाभिप्रायो निवेदिन इति निरमाननात्तिकः गामे बहिरकुडुंबं परिवसइ, थेरो थेरीपुत्तो बहुया य, सी पुत्तो खेते हलं वाहेंतो पंथसारिएण पंथं पुन्छिओ भणइ-घरजायया मम इमे बहुछा, मा पो सिंगेहित्ति सी गओ, ततो बहुया से भनं गिणिहऊगागया, बित्थरियं, भुनुमारद्धो, कहेइ य-महेला । अन्ज || णणुयोगो, यथाऽवस्थितप्रज्ञापने त्वनुयोगः, स्वयमीविनियोगात् ॥२॥ 'सज्ज्ञाए चेच' ति कालानुयोगाननुयोगपोरद्भात्रस्था-एम अणणुयोगो, तीसे मंडवियाए खेनं चेन चितिज्जह, विपरीतस्त्वनुयोगः, एवं असंखिज्जपएसियं लोयं णिप्पएसत्त्रणेण पन्नबंतस्सा-मम इमे बह्छा अन्जसिंगिया आसिति, साविय उड्डे चन्छंते द्य्हं भणइ-न याणामी होणं वा अहोणं वा १, माउयाए ते रद्वित, भगइ-थुन्लं वा होउ वरंड वा, थेरस्स पोत्ती होहित्ति, सा थेरी पवडुमाणाणुसयपतरा थेरं भणइ-सुहिया ते सुण्हा, सा णेन्छइ ततो सा तं भनगभायणं कंकोडयाण भरेता आयया, कत्तीए सासुयाए कहियं-अम्मो! पुत्तो ते भणति-अलोयणं भनंति, सा ध्यायकारी साधुः, 'पाओसिय परियट्टग रहसेण न यागई तओ कालं। पंताए च्छळणभया स बोहिओ तक्कह्रडएण ॥ १ ॥ भदाए देवयाए तस्स पुरा आसि अणणुयोगोति। पच्छा पुण अणुयोगो कालहारे हमं नायं ॥२॥३॥ बहिरउद्घावेति एगंमि थुछंति, सोऽवि भणइ--पीउं ते जीवियेण जर्म मया इक्कोऽवि तिलकणो भिक्तिश्रोति। एवं जर्म एगरयणं परूवेअन्वंति दुवयणं परू नेह, दुवयणे वा एगत्रयणंति, तो अणणुयोगो, विवञ्जए विगञ्जय इति ४॥

112081 १८०८॥ १८ वो मए कायन्त्रोति १, सा आह-दिड़ी जीहारिखह, जं जं सो मणड़ तं च कायन्त्रं। पिडवास्त्रेयन्तं, न कपाहावि पाणानाएडि ॥१८।। १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ १८०८॥ 'गामेहरूय'ति, अत्रैय दितीयम्-एका नागरमहिला भनारे मए गामे बुत्था, कहाइसयंगाहलाभाओ, तीसे य पुनो खुडुलओ, रि नी बढ़ेतो मायरं पुच्छड्-कहिं मे पियत्ति?, सा भणड्-मओ, सो केणोवाएण जीवियाइओ १, सा भणड्-ओलग्गाए, सो भणड्-ताऽहं रि नियोगाय० है। सो बद्देतो मायरं पुच्छड्-कहिं मे पियत्ति?, सा भणड्-मओ, सो केणोवाएण जावियाइआ १, सा मणड्-विणएण, सो भणड्-केरिसो विणओ होट्यानार्य हे सो मणड्-किरिसो विण्यो सो सणड्-के हुण ओलिग्गिजड़ १, सा भणड्-विणएण, सो भणड्-केरिसो विण्यो हुनो हुनो है। शोल्यास्ति तुमं ओलिग्गिलं, सो भणड् ने व कायन्तं। पडियास्रेयन्दं, न क्याइवि पाणवास्ति ॥१॥ सन्या

|४|| पुणो पहिओ, अत्रया रायउनं नियक्तियं पेन्छिळणाह-जावेह चंदसरा तंबंति गयणंगणे गुणविसाले। ताव तुह एरिसं होठ, नाह। जमहं |२|| नुयोगयो-|४|| नियच्छामि॥१०॥ बद्धो सक्षो भणिओ य एरिसे भण्णए इमं मढि।। तस्ह इमं अञ्जं चिय विहद्धउ किं कालखेवेण १ ॥११॥ ताहे एबंति |४|| हेप्रान्ताः || त्येवमादिगाथा-चद्धो भणिए मुक्को भणिओ य हियडुयाए सी तेहिं। मृढ ! भणेजसु एवं दिणेर होउ मे एयं ॥९॥ सो एवंति भणिता ||४|| अनुयोगान नियच्छामि ॥१०॥ बद्रो मुक्नो भणिओ य एरिसे भण्णए इमं मृढि। तुम्ह इमं अजं चिय विहडउ कि कालखेवेण १, ॥११॥ ताहे एवंति 🖟 अंविल्जालण सीयली होहितिचि, सी गओ, तेण रण्णो अत्थाइयाये तहेच महया सहेण सी हक्कारिओ, विलक्खो य जाओ, घरमा 約 तुम्म एयं विहडउ अज्जेव कित्य कालेण १ । इय सी कहिंचि नीओ, एगस्सोलग्गओ जाओ ॥१३॥ अन्या दुन्मिक्से तस्स तस्सा-मिणो भजाये अंविलजाऊ सिद्धिष्ठिया, सो य से तस्सामी ओलग्गओ गओ, सो तीए भणिओ-गच्छाहि, भोइयं भणाहि-एहि जाब तेण य अंवाडिओ, भणिओ य-एरिसे कज्जे सणियं कण्णमूले ठाइऊणं विभाए कहिज्जह, तओ से अन्नया घरं पिलनं, भोहणीए पाबार्य ओहिऊग अगुरुणा धूवेइ, धूमो निग्मओ, तेण से उदगतकमदुद्धाइ संनिहियं अपेच्छंतेण कोसीथकंजिगा सिरए से उक्कि-रिया, जहा तहा विज्ञायडाति ॥ एवं जो अन्नीम वत्तव्वे अन्नं कहेइ तस्त अणणुओगो होइ, विवज्जए अणुओगो मवति, यत तथा सप्तैय भयन्ति भावेऽनुयोगाननुयोगयोः मतिपादकान्युदाहरणानि, तद्यथा-'सावगे 'त्यादि ॥ अत्र 'सावगभन्न'ति, भणिऊणं पर्दिओ-पेच्छइ य दोण्ह सुबहुयकालिबिरुद्धाण नखिरिंदाणं। साहुपुरिसेहिं सिद्धं नरघट्टं कीरमाणीं सो ॥१२॥ सी भणाइ पद्मविओ मीहयं हक्कारेहि, सी गओ, पच्छावे लद्धे चिराओं कणो कहेइ, एवं च जाव सो आगच्छइ ताव घरवासो झामिओ, तत्थिवि अंवाडिओ, मणिओ य-परिसे जाहे चेव धूममेतापि होइ ताहे लहुं चेव उदयं उनरिं दिज्जइ जाव कंजियंति, एवं, अस्रया भोइओ आह—'बयण'ित बचने हे अप्येते उदाहती इति ४॥ विशेषाव० 1180811

विजेपान॰ (१ एमेण साबगेण नियमज्ञाए वर्षासिया औरालसरीरा दिडा, सो तीए अज्झोवबण्णो, चिंतावे पइदिणं दुन्बलीभवंतो भजाए |१० अनुयोगान कोट्यानार्य (१ पुल्छओ, नय कहेड लज्जाए, निन्बन्धे य कए कहिओ सन्भावो, तीएऽवि ससंभमं भणिओ—हा किमेलियं कालं न कहियति १, |१८ व्योगायोग् मुनो १० तओ तीए भणिओ, घडिया सा मए नहें. किं न मा नह निमाने मोजनिस्त कर्ण कर्ण कुंडलाइ आभरणं सोहम्मलियचुन्नियाजुयलं च परिहियं, ततो तस्त बासभवणं पदीवालोयस्मणिजं पविसिऊण निन्नाचिओ \iint ॥४१०॥ दीचो, अन्छिया, ण य क्रिपि जंपियं, सरविसेसो या तहा कओ, वसिया, विभायाए स्वणीए णियए चेव वासे ठिया, पिवड्डा य कि वासभवणं, गोसे संजमणी कया, सड्डोऽवि तओ दिवसाओ अधिययरं दुब्बलीहोइउं पयतो-सयलसुरासुरपणमियचलणेहिं जिणेहिं जं इहं मणियं। तं परभग्नसंग्रुयं हा हा मे खंडियं सीलं ॥१॥"ति, मज्जाए जाणंतीयिष मणिओ-विणिया ते सद्धा, तओऽवि दुन्बली-होहिसिचि १, तेण भणियं—डहई अक्डजं क्यं पच्छित्ति, तओ तीष साभिण्णाणं पत्तियाविओ, सद्धिइओ जाओ, एयं जो 1188011

वेक्खएहिं गामिछएहिं सो चेव चिथिओ-एरिसो तारिसो एस सावगोनि, गया, दिहो, यभ्मलाभिओं य, ण उण आहाई, तओ एक्केण | साहुणा भणियं-पवंचिया वा तेहिं, ण वा सो एसोनि, तेण भणियं-कि कि भणहिनि १, साहृहिं कहियं-जहा तुमं सावगो एरिसो तारि-मिछियइ, न वा सेज्जं देई, मा मे यम्मं कहेहिनि, सदयो होक्खामिति, अन्नया य तं गामं साहुणो आगया, वसिंह मग्गंति. तओ खेड्डा-सप्तिमः पद्वियवहरतीति साप्तपदिकः-एककंभि पचंतगामे एक तो ओलग्गयमणूसी, समणमाहणादीणमुत्रएसं ण सुणेह, ण वा ससमयवनन्ययं परसमयन्तन्ययंति भणति, उद्ह्यलक्ष्येण वा उन्तिमियं भन्नह् ताहे अण्णुओगो, सम्मं परूषिउनमाणे विवज्ज्ञोति १॥

व्यंति, संयुध्यिस्सहत्तिकाउं, गया, अत्रया सी चीरियाए गओ, अवसउणेणं नियत्तो, रिंत साणियं वरं एइत्ति, पस्सामि केरिसो मम वरपवंचीति?, तिद्देवसं च तस्स भगिणी आगएछिया, सा पुरिसनेवत्थं काऊग भाउज्जायाए समं गोज्झं पेन्छिया गया, ततो चिरेण विशेषाव ि सोति, यसिं पयच्छाहि, तेण चितियं-भो 1 ममाओवि तेसि अणजाया जे एएसि पवंचं पउंजीते, तम्हा मार्डहे तेसि उवहासो होमिसि तिव्याचार्य ि करेमि इमं कज्जीते, तेण पगासं भणियं-ठाह भो 1 एयाए सालाए जइ में घम्मं ण कहेहिति, तेहि पिडवण्णं, ठिया सज्झायज्झाणप-तओं से पच्छा सत्तवतीयं वयं दिणां, जहा मारिउकामेणं जावइएणं कालेणं सत्त पयाणि ओसिक्कजंति एवइयं कालं पिडिक्तिउं मारेय-रायणा, वासारते य वते, अणुन्वयसु, तेण भणियं-न मे किंचि वयं गहियं, ते कहेंति, न य महुमझमंसपाणबहाइओ विरमिओ, पुन्छह, 118881

दुक्स्वाबिञ्जंतीए भिषयं-हला ! अवषोहि बाहाओं सीसं, तेषािव य सरेण णाया भगिषी एसा प्ररिसपोवरिथयित, लिज्जिओ जाओ, इयाणि कोंकणगदारगोदाहरणं-कोंकणगविसए एक्को दारगो, तस्स माया मया, पिया से अने महिलियं न लहड् सबितपुत्तो अरिथितिकाउं, तओ सी अन्नया सपुत्तओ कडाणं गओ, ताहे णेण चिंतियं-एयस्स तणएण महिलं न लभामि, ता इमं मारेमित्ति आगया, तओ ताओ दुएवि निद्दकंताओ एक्कंमि चेव मयणे सह्याओ, इयरोऽवि आगओ, भज्जाए सह पुरिसं पासुनं पेच्छइ, तओ असि करिसित्ता आहणामित्ति (उद्घाइओ), स्मृतं तं, ठिओ सत्तपयंतरं, एयंमि अंतरे भगिणीए से बाहा भज्जाए अक्कंतिया, तओ अहो मणा मए अकड्जं न कयंति, उचणओ जहा सावगभञ्जाए, तओ सो संबुद्धो पन्बइओ २॥

डंतो मारिओ, पुन्नमयाणंतेण विद्योत्ति अणणुयोगो, पन्छा मारिज्जामित्ति नाए अणुओगो । अहवा रक्खंतस्स अणणुओगो, जह

कंडं घतियं, आणतो य-वच कंडं (आणेसु, सो कण्डं घेतुं गओ, तेण कंडेण विद्धो, पुक्कारिओ) तेण पुणो निक्सिततं, एवं सी तडफ-

1188311 सारमखिणिज्जं मारंतो विनरीयं करेड, एवं अन्नं परूबेयव्वं अन्नं परूबेमाणस्त विपरीतत्वाद्ननुषीगी भवति, जहाभूयं परूबेमाणस्त खंडाखंडिकत्रो, ताहे सो कहिरिलेनण हुंडेण तीसे अविरह्याए मूलं गंतूण चाहणि करेंह, जह पुनी ते मारिओनि, ताए णायं-एएण मम पुनो खहजो, तत्रो अणाए मुसलेणाहणिय मारिओ, ताहे धावंती गया पुनमूलं जाव सा सप्पं खंडाखंडिकयं पासह, ताहे दुगुण-यरं अद्भिहं पगया, एवं तीसे अविरह्याए पुन्ति अण्युयोगो, पन्छा अणुयोगो, एवं जो अन्नं परूनेपन्दं अण्णं परूनेह सो अण्णुओगो, जो लं चेन परूनेह तस्स अणुयोगो भगइ 8॥ समयाओ पग्नयाओ, ताए चितियं-ममं पुत्तस्स रमणओ भविस्सइ, तस्सवि खीरं पीह्यं च देइ, अन्नया तीसे अविरह्याए कण्डेंतियाए जत्य मंचुछियाए सी दारओ ओयारिओ तत्य सप्पेणं चिडित्ता खइओ मओ, इयरोऽवि णउलेण ओयरंती दिह्रो मंचुल्लियाओ, तओ णेण इहो, तत्य य वास्वर्धेष्र वत्थन्यगस्तेव अन्नस्स रन्नो कमलामेला नाम धूया उक्तिहसरीरा, सा य उज्जस्तेणपुत्तस्स न भसेणागस्त यिष्ण्लिया, इओ य-नारओ सागरचन्दस्स कुमारस्त सगासं आगओ, अन्धुष्टिओ, तओ उवविद्धं समाणं पुन्छड्-भगवं ! किंन्यि अन्छेरयं दिद्दं ी, सो मणड्-आमं दिंड, कुमारेण भणियं-कहिं 2, सो भणड्-इहेव वास्वर्धेष् कमलामेला नाम दारिया, कुणारेण भणियं-इदानीं कमलामेलोदाहरणम्-वारवईए वलदेवपुत्तस्स निसंहर्सं पुत्ती सागरचंदो नाम रूवेण उषिकड्डो, संवाईण य सन्वेसि हैं. सा करसइ दिन्निया १, इयरेण भिणयं-आमं, सागरचन्देण भणियं-कह मम तीए सह संपयोगो होज्ज इयाणिति १, रिसीवि ण याणा-इदानीं नकुलोदाहरणम्-एका चारमडिया गरिभणी जाया, तंसमयं चेत्र नठालिया गरिभणी, तत्थेव एइ य जाइ य, ताओ दुवेऽि

कोट्यांचायी|४|| अच्छड्, सोऽवि नारओ कमलामेलाए सगासं गओ, ताएऽवि युन्छओ-भयवं ! किचि अच्छेरयं दिह्युच्चनित १, सो भणति-हुवे | मिति मणिता गओ, सी य सापरचन्दो तं मोऊण आसणे सयणे वा थिइं न लहइ, तं चेव दारियं फलए लिहतो नामं च िपण्हतो | दिहाणि, तीएवि कोउहल्लेणं पुन्छियाणि, कीइसाणिति ?, नारएण भणियं-रूवेण सागरचंदो विरुवन्तेण नभसेणो, तओ सा सागरचंदे मुच्छिया, नभसेणए विरत्ता, नारएण समासासिया, तेण गंतुं सागरचन्द्रस कहियं-जहा इच्छड्ति, ताहे सागरचंद्रस | माया अन्ने य कुमारा आदत्रा मरइत्ति, संची आगओ जाव पेन्छइ सागरचंदं विलवमाणं, ताहे णेण पिद्वाउ ठाइऊण य अन्छीणि दोहि-(विवाहो तिह्वसं) ते सागरचंदसंवपमुहा कुमारा उजाणं गंतुं नारयस्स सरहस्सं दारियं सुरंगाए उजाणं नेउं सारचन्दो परिणाविजो, यं-आमं, मम तुमं चेन विमलकमलदललोयाणि कमलामेलं मेलिहिसि, ताहे तेहिं कुमारेहिं संबो मजं पाएता अन्धुनगच्छाविओ, विग-वि हत्येहिं मुच्छियाणि, सागरचंदेण भणियं-कमलामेलिति, संवेण भणियं-नाहं कमलामेला, कमलामेलोऽहं, ताहे सागरचंदेण भणि-संबह्स यमदो य चितेइ-अहो मए आलो अब्ध्रवमओ, इयाणि किं सक्का काउं १, निन्बहियन्बत्ति, तओ पज्जुणं पन्निंत मिभाउं जिद्वसं ते तत्य कीडंता अच्छंति, इयरे य दारियं न पेच्छंति, तओ मग्गंतेहिं उज्जाणे दिहा, विजाहररूवविउधिवणो, नारायणो सवलो निग्गओ जाव अपन्छिमं संवरूवेणं पाएसु पडिओ, सागरचंद्रस चेव दिन्ना नभसेणतणया, अणुखमाविया, एत्थ सागरचंद्रस संबो णियवेसदायणा दोण्हवि जगाणं ॥१॥ कमलामेलित मन्नंतस्स अण्ययोगी, संबो एसोति अणुओगो, उपसंहारः ग्राग्वत पा। संवस्स साहसंति-जंबुवई आणावण वासुदेवअहीरवेसकडुणया। पिट्टण बंधण पुन्यं अणणुयोगो पन्छा अणुयोगो ६॥ 188311

उदानी श्रेणिकविषयकीवोदाहरणं-रायितिहे नगरे सेणिओ राया, चेल्लणा मे भज्जा, सा संज्ञासमए महावीरवद्रमाणसामि बंदि- |४ | अनुयोगान ें एण सोऊणं भणियं-जं तह भणि(वि)यन्वंति, तओ रुहेण अभओ भणिओ-सिग्धं अंतेउरं पलीवेहित्ति, सेणिओडिवि गओ भगवत्समीपे, पिरि उ माहमासे णगरं पविसइ, दिड़ो य निरावरणो पडिमापडिवन्नगो अणगारोत्ति, तओ से रयणीए सुनियाए कंत्रकरयणाओ बाहा नि-स्ममं प्यं प्यच्छइ स्वच्छिविणिओ्गओ जहा धेणू। तह स्यपज्जवजीए दब्वं चर्णं जओ मोक्लो।१४२५॥ द्व्वविवज्ञासाओ साहणभेओ तओ चरणभेओ। ततो मोक्षाभावो मोक्षाभावेऽफला दिक्षा ॥१४२४॥ सन्मानो कहिओ। एत्य सेणियस्त पुन्नं चेल्लणाए अणणुयोगो, पन्छा अणुओगोति जा। एवं विवसीयाविवसीयपरूवणेण सो सो अभएणवि सुण्णहित्यसाला पलीविया, सेणिओ सामि पुच्छइ-भगवं! चेल्लणा एगपती अणेगपितिति १, सामिणा भणियं-एगपती, | ताहे मा डाल्झिशिल तुरियं नगरं पविसिउमाहतो, अभओऽवि णिग्गंतुमाहत्तो, पुन्छिओ, कहियं-पलीवियत्ति, सेणिएण कुद्रेण भणियं-अनाणोऽवि किन्न पलीविजोत्ति १, सो भणइ-अहं पन्वहस्तं, किं पलीवणेण १, तजो मा एस राया वादेण (पाणे) छड्डिजिन्नहिति कोट्याचार्य है। डे माहमासे णगरं पविसद, दिट्ठो य निरावरणा पाडमापाडवन्नमा अणुभारमाय, प्राप्त प्राप्त तपस्त्री कि करिष्यतीति १, ततो सेणि-कृत्याचार्य है। ज्याया, सीएण भिण्णा, चेह्यं, पवेसिया, तप्तासेण सन्वंगिओं उक्कंपो संबुत्तीत्व भणियं-स तपस्त्री कि करिष्यतीति १, ततो सेणि-कृतो हि । जिणवयणासायणओ उम्मायाऽऽतंकमर्णवसणाहं । पावेळा सन्वलोयं स वोहिलाहोयवायं च ॥१४२३॥ नीरं न देह सममं परवच्छितिओगओ जहा गावी। छहुज व परदुदं करेज देहोवरोहं वा ॥१४२१॥ तह न चरणं पस्ति परपज्जायविणिओगओ दब्वं। पुब्वचरणोवयायं करेइ देहोवरोहं वा ॥१४२९॥ यति। मूलगायाद्रयन्यास्यानतस्सप्रतिपक्षः अनुयोगो गत इति गायार्थः ॥१४१९-२०॥

नियओ व निच्छिओ बारहिओ व जोगो मओ निओगोति। नेओ समेअलक्षणसोदाहरणोऽणुओगोन्व॥ खीर'मित्यादि भाष्यगाथाः पञ्च ॥ दारं ॥२१–२५॥ 'बुज्जे'(वन्छे)त्यस्य भाष्यम् । 'एब'मित्यादि । एवं क्षेत्रेऽप्येतौ, आदि- || जणं सममहियं वा भणियं भासंति भासगाईया। अहवा तिणिणवि साहेज्ज कडकम्माइनाएहि ॥१४३२॥ । कट्ठे पोत्थे चित्ते सिरिघरिए बोंड-देसिए चेव । भासग-विभासए वा वित्तीकरणे य आहरणा (नि.१२९) उक्कोसयसुयनाणी निच्छयओ वित्यं वियाणाइ। जो वा जुगप्पहाणो तओ य जो गेणहए सन्वं।१४३१। शन्दात्स्वाच्यायादीनि, उक्तानि चोदाहरणानीति, अणुयोगोति सर्वथा गतं॥ द्यारम्। 'नियोगो य'ति 'नियओ वे'त्यादि पूर्वाद्धेन वित्तीए वक्लाणं वित्यमिह सन्वपज्जवेहिं वा। वित्तीओ वा जायं जिम व जह वत्तए सुते ॥१४३०॥ एवं खेत्ताईस्रुवि सधम्मविणिओगओऽणुओगोति । विवरीए विवरीओ सोदाहरणोऽणुगंतव्वो ॥१४२६॥ विविहा विसेसओ वा होड़ विभासा दुगाइपज्जाया। जह सामइयं समओ सामाओ वा समाओ वा॥ भासा बता बाया सुयब्ती भावमेत्तयं सा य। सुयभावमेत्तयं जह सामइयभिहेबमाईयं ॥१४२८॥ कडसमाणं सुत्तं तदत्थरूवेगभासणं भासा। शूलत्थाण विभासा सब्वेसि वत्तियं नेयं ॥१४३५॥ पोत्यं दिहागारं दिहावयवं समत्तपज्जायं। जह तह सुतं भासा विभासणं वतियं चेव ॥१४३६॥ पढमो रूवागारं थूलावयवोवदंसणं वीओ। तइओ सञ्वावयवे निहोसे सञ्वहा कुणङ् ॥१४३४॥ शब्दार्थः उत्तरार्द्धन त्वतिदेश इति ॥ द्वारं ॥२६-२७॥

्रभाष्क्रिदियः 1188811 'मासा' इत्यादि । 'भाष व्यक्तायां वाचि' सा वाक् श्रुतव्यक्तिः भावमात्रम् । एतदेवानुवदन्नुदाहरणमाह्-'म्नु'इत्यादि, भाति-एयस्स को छ जोगो १ वनुं सोउं च केण विहिणा वा १। पुन्योइयसंबद्धा बक्षाणविही विभागाओ(सा)॥ गोंड विभिन्नमीसं दरफुछं वियक्तियं विसेसेण। जह कमलं चउह्वं सुताइसु(च) उक्कमप्पेवं ॥१४३०,॥ भाणे जाईमाणं मुणे च रचणाण मुणइ सिरिवरिओ । जह तह मुचभाणे भासगादओ अत्थर्यणाणं ॥ कुरं वत्तीलिहियं वण्युटिभन्नं समत्तपज्ञायं। जह तह सुतं भासा विभासणं वित्यं चित्रं चित्रं पित्रं ॥१४३७॥ पंत्रो दिसाविभागो गामपुराह्मुणदोसपेयालं। जह पह्देसणमेवं सुतं भासाइतिययं च ॥१४४०॥

🖔 तार्थमिति गायार्थः ॥१४२८॥ दारं । 'विभासा य'ति। 'विविहे'त्यादि, सुगतीता।दारं। 'वित्यं चेव'ति। 'वित्तीये'इत्यादि ।

हैं इह 'मुतेः' सुत्रियस्पास 'ज्याख्यानं' भाष्यं वात्तिकं, यथेदमेव विद्यापायद्यकं, तथा सर्वप्ययिवोत्कृष्ट्यतवतो भगनतो यद्या-हैं स्यानं तद्वात्तिकं, यतेवी यज्जातं, यद्वा यथा यस्मिन् स्त्रे ज्याख्यानं वत्ते यथा 'विद्धं क्रेही'(१) त्येवमादीति गाथार्थः ॥१४२९-२०॥ तथा च-'उक्कोसए' त्यादि पुन्बद्धं कंठं। यो वा युगप्रधानः संबेभ्य उत्कृष्टज्ञानित्यात्, ततो वा यः शिष्यः सबै मुद्रात्ति स वार्ति-

क्तिकित गायार्थः ॥१४३१॥ तदेवसेतेषां त्रयाणां विभाग उक्तः । अथवा-'ऊण' मित्यादि, ज्याख्यात्रा ज्याख्यातं न्यूनं योऽव-

भाषकादीन् साधयेत्-प्रतीतावारीषयेत्, कैरित्याह-काष्ठकमधिदाहरणैः। 'कहे' इत्यादि, डारमाथा। काष्ठद्वारमाह्-'पदमो' इत्यादि।

प्रथमः काष्टे रूपकारो रूपमाविभीवयति, 'डउलेइ'नि भणियं होइ। तथा द्वितीयस्तु स्यूलावयवोपद्र्तानं, चट्टेइनि भणियं होइ।

धार्यति सो भाषकः, समं विभाषको, अधिकं वार्तिककारः, जिल्वाधिकत्वादिति पूर्वाद्वार्थः, अथवा कियताऽनेन मपञ्जेन १, त्रीनिष

वित्रीयस्तु सर्वथा सर्वानवयवान्निद्रिपान् करोति, चीरयतीत्येवमाद्यकं भवतीति ह्यान्तगाथार्थः ॥१४३४॥ 'क्ट्रे' त्यादि। 'काष्ट- दि भाषकाद्यः जबन्यमध्यमोत्तमन्यात्यातारो भाषकाद्यः ।।द्वारम्। 'पोत्य'मित्यादि ॥ यथा 'पुस्तं' पुस्तकमे द्याकारं अस्यियन्यकाले, तथा द्या-गम्यते, शेषं सुगमं, शैलीपतितत्वात् । दारं । श्रीमृहिकोदाहरणमधुना-श्रीमृहं-भाण्डागारं तदसास्तीति 'अत इन्ठना'विति (पा० ५-'विभिनंतं' ईपदुच्छ्यसितीय, यथेत्येवमादि स्पष्टं, नवरं विबक्षया चतुष्कं, अन्यथा त्रयमेव प्रकमात् ॥ 'पंथो'इत्यादि, स्पष्टा ॥ तदेवं । समानं फलकसद्यं सुत्रं बत्ते, 'तद्त्य'ति तस-सत्रसार्थत्तद्यंत्तस रूपं अनन्तप्रमाणमिति तद्यंरूपं तद्यंरूप्य एकभाषणं-ए-तथा स्थूराणां त्वथितां भाषणं विभाषा, प्रभूततरार्थन्याख्यातृत्वात् , सर्वेषामर्थानामनन्तानामिष न्याख्यानं वात्तिकं, विभाषा होयेति, २-११५) ठनीकादेशे च क्रते श्रीगृहिक इति स्यात्॥ तत्र-'भाणे'इत्यादि॥ यथा 'भाजने'ताप्रकाण्डकादौ श्रीगृहिको मुणति जाति | वेति, यथैकं दाहज्वरोपशमक्रद् अपरं तु क्षुन्छमक्रदित्येवमादि । तथेत्यादि सुचर्च । द्यास् ॥ पोंड'मित्यादि ॥ 'पोंड' किका व्यवं उत्कोटनकाले, समस्तपयीयं निष्पनौ, एवमेनत्रयमिति गाथार्थः ॥१४३६॥ दारं॥ 'क्रङ्क'मित्यादि ॥ यथा कुडयं, यवलिमिति कांशन्याक्यानामिति तद्रथिरूपैकभाषणं तद् भाषा भण्यते, एतदुक्तं भवति-सक्तन्याक्यातुरनन्तैगुणेहींन इति, तद्रथेंकरूपभाषणं या, भेन्नेन्द्रनीलमरकतपश्चरागादिलक्षणां अपरस्तत्रैव मानमपि जानाति, यथा पञ्च सुवर्णान्यष्टौ वा इत्येवमादि, अपरस्तु रत्नानां गुणानिष विशेषाव | IIの 28II

एवं 'तो' ततः पूर्वोदितमम्बन्धा ज्याख्यानविधिविभाषा, अधुना क्रियत इति शेषः, पाठान्तरं वा 'वक्ताणविही विभागाओ', अन-

तिक्तसानुयोगादेवेकतुं श्रोतुं वा को योग्यः १, केन वा विधिना व्याक्ष्येयः श्रोतव्यो वेत्येतद् बक्तव्यं, एतन्मूलत्वात् तत्मश्रतेः, यत

जिनप्रबचनोत्पत्तिः १ प्रवचनैकार्थिकानि २ तद्विभागश्रे ३ त्येतदुक्, अथोत्तरगाथाघटनार्थमाह-'एयस्से'त्यादि ॥ 'एतस्य' अनन्त-

री ॥४१८॥ मोणीत्यादि द्वारमाथा । शिष्याचार्ययोगोण्युदाहरणम्-एगस्स धुत्तस्स सन्यावयसंदरा गावी कहिंचि भग्गा, णिविट्ठा चिद्रह, तेण विशेषाव० 🖄 न्तरमिदानीमुच्यते 'जिषणवयण उत्पत्ती, पवयण एगड्रिया विभागो'ति वचनाद् , अन्यतश्रेहावतारणेऽस्याः प्रागुक्तमेव प्रयोजनं क्रोट्याचार्य 🖄 'दारविहीवि महत्थो' त्तीत्यादिबचनाम ॥ तीसे सिंगे खडपूलओ बद्धो, पिट्ठीए चिट्ठइ विकिक्तणामित्ति, सा एगेणं तहिट्टिया चेन समिष्ध्यत्तिकाउं गहिया, दिन्नं मोल्लं, गओ बणिओ, इयरो ते उट्ठवेउं घरे नेह, नो उट्टेह, नायं, ततो पच्छायाविओ, तहेच विकिक्तणह, आगया कागया, ते भणंति—उट्ठावेऊण गइपयाराइं से निरिक्तामो, सो भणह—मा एवं काहिह, मयावि एवं ठिया गहिया, जह पिड्हायह गेण्हह, एसो अयोगो वणिओ, एवं मेतत्, सुष्ठु परीक्ष्यतां, कथयामि यावज्जानामि स योग्यः, सिस्सोऽवि पढमगोकेया वाऽयोग्यः, अविचारग्राहित्वात्, द्वितीयवच योग्य इति । गोसीसचंदणमईओ देवयापरिगाहियाओ य, चडत्थी उ भेरी असिवपसमणिति, का तीसे उप्पत्ती?, भण्णए-सोहंमे सक्को वासुदेव-तत्समीपे न श्रोतव्यं, संशये मिथ्यात्वसद्भावात् , अन्नोऽवि गोणि गुणवति विद्यरयंतो विक्षिणइ, सा उवविद्वा, कायगा आगया, ते मणेति–परिक्खामो, सो भणति–सुद्दु परिक्खेह, न एस डंभगसंववहारेति, एवं जो परिक्खिज्जंते विमहं सहइ, भण्णइ–सर्वज्ञवचन-'चंदणकंथ'ति–बारवईए नयरीए वासुदेवस्स तिन्नि मेरीओ, तंजहा–संगामिया १ उञ्मूह्या २ कोमुङ्या ३, तिन्निषि गोणी चंदणकंथा चेडीओ सावए बहिरगोहे । टंकणओ ववहारो पडिवक्खो आयरिय-सीसे ।नि.१३६। आयरिओ अणुओगिओ, सिस्से विचारिय गेव्हति, मएवि अविचारियमेव गहियंति भणति अजोगो, परिहारकदानाक्षमत्वात्,

व थाविओसि १, वासुदेवो भणइ-वाढं, कि तु तुमं भूमीए अहं रहेण ता रहं गेण्ह, देवो नेच्छइ, आसहरिथयावि नेच्छइ, बाहुजुद्धाइया-निविलिन्न रेहड् सुविमलजीण्हा दसणपंती ॥१॥ ति देवेण चितियं-सचं गुणगाहिति । तओ से सी आसरयणं गहाय पलाइओ, || असद्दंतो आगथो, वासुदेवोडवि जिणसगासं वंदिउं पहिओ, सोडवि से अंतरा मयगकालसुणगं विउच्वइ, तस्स गंधेण अग्गाणीयं अन्न-| बंदुराबालएण कहियं, कुमारा रायाणी य निग्मया, देवेण जिणिऊण घाडिया, वासुदेवी घाविओ, देवी भणइ-मं पराजिउं गेण्ह, कि तुड़ो देवो भणइ-वरेहि वरं, कि देमिति, वासुदेवो नेच्छइ, तेण भणियं-अमोहं देवाण दंसणंति, ततो वासुदेवेण भणियं-जइ एवं अ-्| स्स गुणपरिकित्तणं करेह-अहो 1 उत्तमपुरिसाणं गुणो-जण्ण हमे करसइ अवगुणं गेण्हंतित्ति, नीयं च कम्मं न करेतित्ति, एगो य देवो समिषिया, सी तंचेव दिण्णंति पयत्तेण रक्खइ, एवं जो सीसो आयरिओ मा परमयचंदणकत्तित्याहि जिणमणहरदिष्णसुयमेरीं कंथी-सिवोबसमणि मेरि देह, ततो से दिन्ना, एसा से उप्पत्ती । ताहै सा छण्हं २ मासाणं ताडिज्जह, तस्स सहसवणेण बारसजीय-मेरीवालगो तीए करिसमेनं दीणारलक्खेण मिग्गओ, तेणऽवि अणालोइऊण लोभदोसेण दिन्नं, तत्थ य इयरचन्द्रणथिग्गिलिया दिण्णा, एवं अन्तेणवि २ मिग्गओ, सा भेरी चन्दणकंथा जाया, अन्तया असिवे ताडाविया जाव ते चेव सभं न पूरेइ, चिट्ठउ नगरी, जीयाविया जाव कंथीजाया, सी मेरीवालगी निग्गहिओ, साऽवि उिझया, अन्ना मेरी अहमोबवासाराहिएण तेण से दिण्णा, अण्यास्स अं लग्गं. वासुद्वेण युच्छियं, कहियं, सो तत्थेव गओ मणइ-मो ! मो ! पेच्छ-अइमसिणकसिणवत्थंचलीवमे आययंपि से वयणे। णव्भंतराए नयरीए पुब्बुष्पन्ना रोगा उत्रसमंति, अहिणवा य छम्मासं न होति, उत्थ य अन्नया अइदाहजरगहियवाणियएण 1188811

ायं जोएयन्तं तं अन्नत्थ जोजयन्तो अणंतं संसारदण्डं पानइ, इयर्थाउ वा मो(बीओ वा सो)उ नेन्त्राणं विहिमणिए वा, अत्थाणत्थ-निओअओ सीसी जुण्णसेडिध्यच्य अजोगीति ३॥ 'साचए'ति कथितमेवेति ४॥ वहिरगोहोदाहरणंपि ५॥ इदानीं टंकणगववहारी-प-जइ नाम णडा मुट्टा किं वा तेसिं होगा विणडुति ममचयं चेव, ताए मायापिताण सिट्टं, तानि भणंति-सोहणं क्यंति, इयरीचि ण्हा-इत्ता णियं घरं गया, अम्मापितीण साहियं, तेहिं मिण्गयं, ताणि न देंति, ततो रायउले बबहारी, तत्थ न कोऽवि सक्सी, तत्थ का-'चेडीओवि'सि-बसंतपुरे पुराणाभिणवसेडिधूयाणं पीई, एगाए खारो य, 'मूर्काणां पण्डिता द्वेष्याः, दरिद्राणां तथेश्वराः" इति आधिषमु, ताहे सा जं हत्थे तं पाए आविधेह, तंिष से ण मुसिलिडं, ताहे नायं-एईए इमं न तावित्त, ततो इयरी भणिया-तुमं ओइंघइत्ति, जुनसेट्टी देवडंडिओऽवि पुणोऽवि डंडिओ, सावि धिकारं पत्ता, इयरा उ जसवायं, एवं आयारिओऽवि जं अण्णत्थचयं र्गणया उप्पत्तियाए बुद्धीए भणंति-दोऽवि चेडीओ वाहिप्तु, तं चाणिज्ञउ, तहा कयं, जुण्णसेडिटुहिया भणिया-जइ तुह सन्तयं ता आविध, बीइएवि अणुक्तमेण सन्वं जहा सडाणे आइदं, देवयादिव दीसइ पमाणोवेयं च, ताहे मेछाविया, तहेव य झडित परिवाडीए ग्चनात्, अम्हेहि इमेहि बिट्टियाणिति, ताओ य अन्नया णइं मिड्जियाओं गयाओं, सा नवसेष्टिपूया तिलगचीहसगमाभरणं तदे मी-एण तीए सह जलमज्जणकीलावियत्पेहिं मज्जह, इयरीवि तं गहाये नियं घरं पहिया, इयरीए वारिया, सा अक्कोसंती गया, भणह करेइ सी न जीग्गी, इतर एव योग्यः २ ॥ । १८२०।।

दाहरणम्-उत्तरायहे टंकणा नाम मेच्छा, ते सुबन्नेण दिक्षिणावहाणि भंडाणि नेण्हंति, ते य परीप्परं भासं न याणन्ति, तो

गुंजेहिं काउं हत्थेहिं ओहाडेंति जाव य इच्छा न पूरा ताव हत्थेग अवणेंति, एवं तेतिंच्छियपडिच्छिओ ववहारो, एवं दोवि सिस्मा-

185811 यिस्या जे होति जोग्गा दानग्रहणानुश्रुनिशीलत्वात्, 'पिडचक्त्वो आयिरियसिस्से'नि इत्युक्तेन गवादिद्यारेषु साक्षादिमिहिता-जो सीसो सुत्तत्यं चंदणक्षं व परमयाईहिं। मीसेइ गलियमहवा सिक्षियमाणेण स न जोग्गो।।१८४६॥ अत्थाणत्थनिङताभरणाणं जिण्णसेट्टिध्यङ्ब । न गुरू विहिमणिए वा विवरीयनिओयओ सीसो ।१४४८। अविकलगोविक्केया व जो विमहक्तमो सुगंभीरो। अक्षेवनिणणयपसंगपारओ सो गुरू जोग्गो।१४४४॥ चिरपरिचियंपि न सरइ सुत्तत्यं सावओं सभक्षं व। जो न स जोग्गो सीसो गुरुत्तणं तरस दूरेणं ॥१४५०॥ अन्नं पुट्टो अन्नं जो साहई सो ग्ररू न बहिरुच्च। न य सीसो जो अन्नं सुणेइ परिभासए अन्नं ॥१४५१॥ अत्यी स एव य गुरू होइ जओ तो विसेसओ सीसो। जोग्गाऽजोग्गो भन्नइ तत्याजोग्गो इमो होइ।१४५८। अक्खेवनिण्णयपसंगदाणगहणाणुवत्तिणो दोऽचि । जोग्गा सीसायरिया टंकणवणिओवमा समए ।१४५२। कंथीकयमुत्तत्थो गुरूवि जोग्गो न भासियञ्चस्स । अविणासियमुत्तथा सीसायरिया विणिहिद्दा ।१४४७। सत्याणत्यनिउत्ता ईसरध्या सभूसणाणं व । होइ गुरू सीसोऽवि य विणिओएंतो जहाभिणयं ॥१४४९॥ अहवा गुरुविणयसुयप्पयाणभंडविणिओगओ दोऽवि । निळारलाभयसहिया टंकणवणिओवमा जोग्गा॥ भग्गतिविद्धं गोणि क्षेडं दंतो ब्वन सुयमायिरिओ। एवं मएऽवि गहियं गेण्ह तुमंपिसि जंपंतो ॥१४४३॥ सीसोऽचि पहाणयरो णेगंतेणावियारियग्गाही। सुपरिच्छियकेया इव थाणवियारक्लमो इद्यो ॥१४४५॥ थिविष्यंयः प्रतिषक्षः, स आचार्यशिष्ययोर्ययायोगं योजनीयः, स च योजित एवेति गाथार्थः ॥१४४२॥ 1185811

॥व्यम्॥१४४३-५३॥ अथापवादिकमाह-'अत्थी'त्यादि ॥ इह स शिष्यो यतोऽथीं गुरुनित्तां भवत्यनिष्ठितार्थत्वात् 'तो' ततः 'विद्ये-कस्य न्याख्यातुने मिनिष्यति 'द्वेष्यः' अप्रीतिकरः, शिष्य इति गम्यते, भविष्यत्येवेत्यभिपायः, किं सर्वे एन १, नेत्याह-'अनभ्यु-करस न होही बेसो ! अणब्सुवनओ य निरुवगारी य। अप्पच्छंद्सईओ परिथयओ गंतुकामो य । नि१३७। गंतुमणो जो जंपइ नविर समप्पड इमो सुयक्खंघो। पहिडं सोडं च तओ गच्छं को अच्छती एत्थ १।१४५८। षताः' विशेषेण शिष्यो योग्योऽयोग्यो वा भण्यते, प्रयत्नाधारत्वात् , तत्रायोज्यस्तावद्यम्—'कस्से'त्यादि ॥ अथवा तत्रायोज्यस्तावद्यं वस्यमाणचेष्टित इति, एतदुक्तं भवति-शिष्येण हि सत्राथाधिना कृत्यानामशेषकृत्यविघानोद्यतेन भवितच्यं, अन्यथा कस्येत्यादि, मेणओणएहिं पंजलियडेहिं छंदमणुयत्तमाणेहिं। आराहिओ गुरुजणो सुयं बहुविहं लहुं देइ।नि.१३८। भग्गे'त्यादि भाष्यगाथा एकादश सुगमाः, मतीतार्थत्वात्॥ एवं तावदौत्सभिंकं क्रममङ्गिकत्य च्याष्यात्रा इव शिष्येणापि जुणवता विणओणओऽभिवंदइ पढए पुच्छइ पडिच्छए वा णं। पंजलियडोऽभिसुहो क्यंजली पुच्छणाईसु ॥१४६०॥ सदहङ् समत्थेह् य कुणङ् करावेह् गुरुजणाभिमयं। छंदमणुयन्तमाणो स गुरुजणाराहणं कुणङ् ॥१४६१॥ भग्नड् अणब्सुयगओऽणुयसंपन्नो सुओवसंपयया । गुरुणो कर्गणेजाइं अकुब्यमाणो निरुवगारी ॥१४५६॥ अप्पच्छंदमाईओं सच्छंदं कुणइ सव्वक्जाईं। पित्ययओं संपित्ययिष्कं भिचगमिउव्य ॥१४५७॥

पगतः' श्रुतीपसंपदाऽनुपसंपत्रः, आनिवेदितात्मेत्यथंः, उत्तरापेक्षया, अनुपसंपनोऽपि न सर्वे एशसमाधिकरो भवतीत्यत आह-उपकर्तु

🖔 आह-आत्मच्छन्दा मतियेस्य स आत्मच्छन्दमतिः, खाभिप्रायकार्यकारीत्यर्थः, अगुर्वायत्तमतिरिप न सर्वे एव द्वेष्य इस्पत आह-'प्र-आयरिए सुत्तिम य परिवाओं सुत्तअत्थपित्रिमंथों। अन्नेसिंपिय हाणी पुडावि न बुद्धया वंका ॥१४६५॥ 🏽 शीलमस्येत्युपकारी तस्य नव्या प्रतिपेघेऽन्तुपकारी च, क्रत्यानामक्रत्यकृदिति चेत्युक्तं भगति, अनुपकार्यपि न सर्व एव द्वेष्य इत्यत समाप्तिमेत्वित गाथार्थः ॥१४५४-५५॥ सन्नेत्यादि गाथात्रयं गतार्थम् ॥५६-५८॥ तस्मात्-'विजाओ'इत्यादि, व्याख्या॥ 'विज-आविय इयरे य कुडा अपसत्थपसत्थ भाविया दुविहा। पुष्फाईहिं पसत्था सुरतेछाईहिं अपसत्था।१४६७। | स्थितः' यो यो जिगमिषुसास तस्य द्वितीयः गन्तुकामश्च सदैव गन्तुमनाः य आस्ते, विक्त च-क इहास्ते १, नवरं तावत् श्रुतस्क्रन्यः | रविउत्ति ठिओ मेहो उछोऽभिह नवत्ति गजाइ य सेलो। सेलसमं गाहेस्सं निविचजाइ गाहगो एवं ॥१४६४॥ ओ'इत्यादि ॥ विनयावनतोऽभिधीयते—आभिमुख्येन गुरुं वन्द्ते, मनोवाकायसमवधानेनेत्यभिप्रायः, शेषं स्पष्टम् ॥ 'सहहत्ती'त्यादि, कुप्पवयणओसनोहिं साविया एवमेव भावकुडा। संविग्गेहिं पसत्था प्रमाऽवम्मा य तह चेव ॥१४६९॥ बुद्वेऽचि दोणसेहे न कण्हभोमाओ लोहए उदयं। गहणधरणासमत्ये इय देयमच्छित्तिकारिकिम ॥१४६६॥ वस्मा य अवम्साऽविय पसत्थवम्मा उ होंनि अग्गेज्झा। अपसत्थआवम्माविय तत्पिडिवक्षा भवे गेज्झा॥ सेलघण कुडग चालणि परिपूणग हंस महिस मेसे य। मसग जलूग बिराली जाहग गो भेरि आहेरी॥ उछेजण न सक्को गज्जह इय मुग्गसेलओऽरनो। नं संबहुयमेहो सोउं तस्मुप्परिं पडड् ॥१४६३॥ सुगमा॥॥१४५९-६१॥ शिष्यपरीक्षाऽधिकार एवानुवर्तेमान इद्माह-

योग्या: योग्या: श्रेष्या: स्यमिन न पियइ महिसो न य जूहं पियइ लोलियं उदगं। विग्गह-विकहाहिं तहा अथक्षपुच्छाहि य कुसीसो।१४७६। जे उण अभाविया ते चउ िवहा अह वियो गमो अन्तो । छिडुकुड-भिन्न-खंडे संगछे य परूवणा तेसि ।१४७०। मा मे होज्ञ अवण्णो गोवज्झा वा पुणोऽवि न दलेजा। वयमपि दोज्झामु पुणो अणुग्गहो अन्नदूहेऽवि ॥१४८२॥ सेलेय छिडुचालिण सिहो कहा सोउम्रिडियाणं तु। छिडुाऽऽह तत्थ बिट्टो मुमरिम् मरामि नेदाणि ॥१४७१॥ ताबसलउरिकोहणयं बालिणिपिडेबक्ख न सवइ दवंपि। परिपूणगमिम उ गुणा गलंति दोसा य चिहंति॥१४७३॥ अन्नो दोडिझड् कल्ले निरत्थयं किं वहामि से चारिं १। चउचरणगवी उ मया अवन्न हाणी य् बहुयाणं ॥१४८१॥ एगेण विसइ वितिएण नीह कन्नेण चालणी आह । धन्नऽत्थ आह सेलो जं पविसइ नीह वा तुन्हों ॥१४७२॥ पाउं थोवं थीवं सीरं पासाइं जाहगो (जह) लिहइ। एमेव जियं काउं पुच्छइ महमं न खेएइ ॥१४८०॥ दारं॥ अधि गोपयिमिवि पिवे सुहिओ तणुयत्तेणण तुंडस्स।न करेइ कलुसतीयं मेसी एवं सुसीसोऽवि ॥१४७७॥ अंबत्तणेण जीहाएँ क्रुचिया होइ खीरमुदग्रिम। हंसो मोत्तूण जलं आवियइ पयं तह मुसीसो ॥१४७५॥ मसउन्व तुदं जबाइएहि निन्छन्मए कुसीसोऽचि। जलुगाव अद्भॅतो पिबइ सुसीसोऽवि सुयनाणं॥१४७८॥ स्ड्वण्युपामण्णा दोसा हु न संति जिणमण् केई। जं अणुवउत्तकहणं अपत्तमासज्ज व हवेज्ज ॥१४७४॥ छड्डेडं भूमीए खीरं जह पिबड् दुटमजारी। परिस्तिटियाण पासे सिक्खह एवं विणयभंसी॥१४७९॥ विशेषाव % कोद्याचाये ¾

सीसा पडिच्छगाणं भरोत्ति तेऽविय हु सीसगभरोत्ति। न करेंति सुत्तहाणी अन्नत्यिष दुछहं तेसि ॥१४८३॥

मेहि जिओमिहत्ति अहं असिबोबसमीऍ संपयाणं च। छम्मासियघोसणया पसमइ न य जायए अन्नो॥१४८६॥ कोमुङ्या तह संगामिया य उन्सूह्या उभेरीओ। कण्हरसासि ण्ह्रतया असिनोबसमी चउत्थी उ ॥१४८४॥ आगंतु वाहित्वोभो महिष्टि मोह्रेण क्य दंडणया। अहमआराहण अन्नभेरि अन्नस्स ठवणं च ॥१४८७॥ सक्ष्यसंसा गुणगाहि केसवोनेमिवंद सुणदंता। आसर्यणस्स हरणं कुमारभंगे य पुयजुद्धं ॥१४८५॥ कोट्याचार्य

'सेले'त्यादि द्वारमाथा ॥ आद्यद्वारमाह-'उल्ले'इत्यादि ॥ अहमाद्रीकर्तुं न शक्यः, शेषं स्पष्टम् ॥ 'र्नी'त्यादि ॥ पश्चाद्रेन भिषया जोग्गाऽजोग्गा सीसा गुरबो य तत्य दोण्हंपि। वैयालियगुणदोसो जोग्गो जोग्गरस भासेक्जा ॥१४९०॥ <u> इहेसे निहेसे य निग्गमे खेत-काळ-पुरिसेय । कारण-पच्चय-लक्खण-नष् समोयारणा-णुमष् (नि.१८०)</u> किं कड़विहं कस्स काहें केसु कहं केडिचरं हवड़ कालं। कड़ संतरमविराहियं, भवा-गरिस-फोसण-निरुत्ती॥ मुक्तिया अगहिए दुप्परिग्गहियं क्यं तया कलहो। पिटण अइचिरविक्षय गएसु चोरा य जणग्वे ॥१४८८॥ मा निण्हव इय दाउं उवज्राक्तिय देहि कि विचितिसि ?। वचामेलियदाणे किलिस्ससी तं चऽहं चेवं ॥१४८९॥ क्यमंगलोवयारो संपड् विणिषपसंगवक्लाणो । दाइयवक्लाणविही बोच्छमुबग्घायदारिविहि ॥१४९१॥

ीरमिवेति गाथार्थः ॥१४६२–६५॥ प्रतिपक्षमाह—'बुडेऽवी'त्यादि स्पष्टम् । दारं॥६६॥ भावीत्यादि ॥ कुडा दुविहा–भाविया अभा-

दाष्टीनितकदोपानाह । 'आयरिये'इत्यादि ॥ आचार्यस्त्रयोलेघुत्वं स्त्रार्थपलिमन्थश्र, गुरीरन्येषां वाडन्तरायः, निर्धेन्ताडपि वन्ध्या

||उपोद्घात विशेषावः कि विया यति, मूलमेदद्रयं, भाविया दुविहा, कथमित्यत आह—'अपस्तत्थपसत्थ'ति पुष्पादिभिमविताः प्रशसाः, सुरातैलादिभिस्त्व-म्मा, ततश्र प्रशस्ताप्रशस्तयोखाम्याम्या ग्राह्या इति, आहं च-'पसत्थवम्मा उ होति अगेज्ज्ञा अपसत्थ अन्वम्मावि य, तप्पडिक्ता डण अवस्मवस्मा ग्राह्या होते ॥६७–६८॥ स्थापना ॥दाष्टोन्तिकमाह—'कुप्पे'त्यादि ॥ कुप्वचनावसन्नेभिविता इत्थमेव भावकुटाः आवकाः क्ताइपसत्थभावणाभाविया य, पुणो एक्केक्का दुविहा भवंति-वम्मा य अवम्मावि, तं तं भावं वमाविडं तीरंति जे ते वम्मा, इयरे अव-स्बल्वप्रशस्ता भवन्ति, संविप्नैस्तु पुष्पादिकल्पैः प्रशस्ताः, वम्मा अवम्माश्च तथैवेति गाथार्थः ॥१४६९॥ द्वितीयं मूलविकल्पमाह—

नादुतिथतानां 'भिथः'परम्परं कथा प्रावनित, तत्र छिद्र आह-'तत्र' व्याख्यानावनौ 'बेद्दो' उपविष्टः 'सुमरिंसु' सर्वे स्मृतवान् , बुध्न-॥ १४७० ॥ त्रयाणामाद्यानां न विशेष इति चेत्तव्य, यतः-'सेकेये'त्यादि ॥ शैलच्छिद्कुटचालनिकल्पानां त्रयाणां श्रोतृणां व्याख्या-मान् तृतीयः खण्डः छिद्रादिप्रतिषक्षश्च सक्तळः-संपूर्णः, अमीषां तु दाष्टान्तिकमप्यङ्गीकृत्य स्वधिया प्ररूपणा कार्यति गाथार्थः 'ले'इत्यादि॥ ये पुनरभाविता आपाकान्मुक्तास्ते चतुर्विधाः, अथवा आद्यत्रयविशेषार्थमन्यो गमः-प्रथमिष्ठिद्रकुटो द्वितीयो राजि-रन्ध्रच्छित्याष्ट्रतकुटकल्पत्वात्, नेदानीं स्मराम्युरिथतत्वादिति गाथार्थः ॥१४७१॥ 'एगेणे'त्यादि ॥ प्रक्षित्यमाणत्वादिति युक्तिः

'पःरि'त्यादि कण्ठ्यम् ॥ 'सब्बण्णु'इत्यादि प्रतिद्धैन चोद्यमुत्तराद्धेनोत्तरम् ॥ 'अंबे'त्यादि द्वारम् ॥'अंबी'त्यादि द्वारम् ॥ 'अची'- 📙 त्यादि, मेसो थमओ। द्वारम् ॥ 'मसउन्वे'त्यादि द्वारम् । मशक इव न्यथन् जात्यादिभिः "डहरोऽकुलीणोति य दुभ्मेहो दमग प्रागर्डे, 'धन्ने'त्यादि तृतीय इत्ययमेतेषां भेद इति गाथार्थः ॥१४७२॥ चालनिप्रतिषक्षमाह-'नाचसे'त्यादि, पुन्बद्धं कंठं दारी

उद्देशद्वारं नेही त्यादि, 'आगंतु इत्यादि, प्राग्वत् ॥ आमीरिकल्पथायोग्य इत्याह-'मुक्क'मित्यादि, 'मा'इत्यादि, मुगमम् ॥ दारं । इदानीं मिति गायार्थः ॥१४७३-९०॥ तदनेन प्रन्येन यहुक्तमासीत्-"अञ्छतु ताबुग्यातो' यावत् संगहो चेमो'ित (१३४८) तत्संपादितं, मकृतसुपसंजिहिष्टिगह—"मणिया'इत्यादि ॥ तत्र द्रयोरप्यनयोः परीक्षितगुणदोषो योग्यः, सर्वथा योग्याय शिष्यायाचक्षीत सूत्राथ-तत्संपादनाच ज्याख्यानविधिरुक्तः, अथ यदुक्तमासीद्पान्तराले धुरि वा तद्नुस्मरत्नाह-कतेत्यादि, 'उहेसे'इत्यादि, तत्रेदं द्रार्गाथा-अग्णो इत्यादि, 'मा मे'इत्यादि, द्यान्तगाथाद्वयम् ॥ दार्घान्तिकमाह-'सीसा इत्यादि सुचर्चा ॥ 'कोमुई' त्यादि, 'सक्के'त्यादि, मंदग्रिद्धित । अवियप्पलामलद्वी सिस्सो परिभवइ आयरियं ॥१॥"वारी। 'छङ्केज'मित्यादिद्यास्स् ॥ 'पाज' मित्यादि ॥ द्वास्स् ॥ उद्दुं निदिस्सइ पायं सामज्ञओ विसेसोति । उद्देशे तो पढमं निदेसोऽणंतरं तस्स ॥१४९४॥ नामं ठवणा द्विए खेते काले समासउद्देसे। उद्युद्देसिमि य, भाविमि य होइ अट्टमओ ॥(नि.१४२) नामं जस्सुदेसो नामेणुदेसए व जो जेणं। उद्देशे नामस्स व नामुदेसोऽभिहाणंति ॥१४९६॥ एवं नणु सन्वोचिय नामुद्देसो जओऽभिहाणीत । दन्वाईणं तेहिं व तेसु व जं कीरए जस्स ॥१४९७॥ ठवणाए उद्देसी ठवणुद्रेसोति तस्स वा ठवणा। तं तेण तओ तिम व दञ्वाईयाणमुद्रेसो ॥१४९९॥ सचं सन्वाणुगओ नामुहेसोऽभिहाणमेतं जं। नाणतं तहवि मयं मइिक्रियावत्युभेएहिं॥१४९८॥ रन्धु हेमो दन्वं दन्वपई दन्वं सदन्वोति । एवं खेतं खेती खेत्पई खेत्नायंति ॥१५००॥ इयम् ॥ 'कि'मित्यादि ॥ अस्य पिण्डार्थः मतीत एव ॥१४९१-९३॥ कस्मादादाबुहेशः १ इत्यत आह-

एमेव य निहेसो अटुविहो सोऽवि होइ नायठ्यो। अविसेसियमुहेसो विसोसिओ होइ निहेसो॥(नि.१४३) 'उ हे ट्डु'मित्यादि ॥ यतो बस्तु प्रागुहेन्डुं पथान्निदिंश्यते-तिदिद्मिति, 'प्रायः' बाहुन्येन, तथा यतश्र सामान्याकारज्ञानाद्विशेष-एमेव य सुयखंधो तस्तज्झेया तयत्थविण्णाया । अज्झयणं अज्झयणी तस्सज्झेया तयत्थण्णू ॥१५०३॥ अंग-सुयक्खंध-ज्झयणाणं नियनियप्पभेयसंगहओ।होइ समासुहेसो जहंगमंगी तदज्झेया ॥१५०२॥ मालो कालाईयं कालोबेयंति कालजायंति। संखेबोत्ति समासो अंगाईणं तओ तिण्हं ॥१५०१॥ उहेसो उहेसी उहेसण्णू तयत्थवेता वा। उहेसुहेसोऽयं भावो भाविति भाविमि ॥१५०४॥

ज्ञानमतः प्रागुदेशः पश्रानु निदेश इति । साम्प्रतमुदेशद्वारे प्रतिद्वारगाथामाह—'नामं ठचणे'त्यादि ॥ आद्यद्वारं व्याचिष्यासुभिष्यकार आह-'नाम' मित्यादि॥ 'यस्य' जीवादेर्वस्तुन उद्देश इति नाम क्रियते स नामोहेश इति सम्बन्धः, यो वा येन नाम्नोहिरुयते, यथा-मेरुमेरूहेशेनेति, नाम्नो वा य उहेशः, किमुक्तं भवतीत्याह-वस्तुनः सामान्यमात्रममिषानमित्यभिमाय इति गाथार्थः ॥१४९४-९६॥

नुभाष्य परिहरबाह-'सच'मित्यादि ॥ तथाऽपि नानात्वं मतं, कैः १ इत्याह-मत्या, तथाहि-गोपालाक्वतिद्रव्यभावेष्वन्याऽन्या मति-

इन्यादिषु सत्सु यद्भिधानं यस्य कस्याचित्कियते तत्सवं नामीहेशान्नातिवर्नते, सर्वानुगतत्वाद्स्येति गाथार्थः ॥१४९७॥ इदं प्रत्य-

इति प्राप्तः, कुतः १ इति चेदुच्यते-'जदोऽभिहाणं' ति यतोऽभिधानमित्येषा सञ्जा द्रज्यादीनां क्रियते, द्रज्यादिभियो क्रियते, तथा

अतिप्रसङ्गं चुचोद्यिषुराह—'एव'मित्यादि ॥ 'एबं'यदि बस्तुसामान्याभिघानं नामोहेशस्तत् ननु सर्व एव द्रव्यादिनिक्षेपो नामोहेश

प्रमूतिः, 'किरिय'ति एवं कियामेदोऽषि 'बत्धु'ति एवं वस्तुनामेन्द्रवस्तु गोदोह्यांकिसंपन्नं, स्थापना वरदा, द्रच्येन्द्रस्त्वामपौषध्या-

ी दिसंपन्नः, मानेन्द्रः प्रस्फुरद्वज्ञघारीनि, द्वन्दं कुत्वा तैरिति गाथार्थः ॥१४९८॥ दारं ॥ 'ठवणे'त्यादि ॥ स्वापनाया उद्याः स्वाप- हि। निदेशः, तस्य बोद्शस्य स्थापना अक्षाक्षरादिभिरिति भावना।द्वारम् । 'त'मित्यादि, तदिति तदेतद् द्रव्यमिति द्रव्योद्धः, तेनेति द्रव्ये- िनिर्वयद्वास्म || सित ।दारी एवं क्षेत्रेऽपि योजनीयं (क्षेत्रीत्यादि)। 'काल' इत्यादि ॥ काल इति समयस्योहेशः,कालातीत्रमिति कालेन 'कालोपेत'- ||र्जा णोहेशो यथा दण्डी खण्डी, द्रन्यादुहेशो द्रन्यवान् धनपतिरयं, दन्ये यथा सिंहासने राजा, एवं क्षेत्रादिभिरिति गांथार्थः ॥१४९९॥ 💢 कैपामित्यत आह-अङ्गस्य श्रुतस्कन्धस्य अध्ययनानां च, एकेकस्य द्यान्तमाह-यथाऽङ्गमपं साधुर्वतेते, एषोऽङ्गस्योहेगः, अङ्गनोहेशो-ऽज्ञीत्येप साधुसादण्येता चायमिति गायार्थः ॥१५०२॥ 'एमेत्रे'त्यादि, सर्वं भावितात् ।दारं। सप्तममाह- 'उद्देसो'इत्याघेकश्चेतिः अमुमेवार्थं विशेषेणाह—'दञ्चे'त्यादि ॥ द्रज्योहेशो यथा इदं द्रज्यं, द्रज्यपतिरिति द्रज्येण, द्रज्यमानिति द्रज्यात्, सद्रज्य इति द्रज्ये न्ति कालादुपेतं, काले जातमिति ।दारी पष्टमाह-'संखे'इत्यादि, समासः संक्षेप उच्यते, असौ चाङ्गश्रुतस्कन्धाध्ययनानाम्, अस्य त्रयस्य | स्यादिति गायार्थः ॥१५००–१॥ तथा च-'अंगे'त्यादि ॥ अस्य भावना-होइ समासुदेसो, कहं १, अत आह-निजनिजममेदसंग्रहातु , कम् । दारं । भावोदेशमाह-भावोऽयं साधुभीती भावे वाऽयमिति गाथार्थः ॥१५०३-४॥ प्रथमं मूलद्वारं गतम्॥ 'एमेच ये'त्यादि । अयमेवाद्यविघ उद्देशो निर्देशोऽभिषीयते, विशिष्टनामादिसंहितत्वात्। तथा चानयोभेद्रुसणमाह—'अबी'त्यादि, स्पष्टम् ॥१५०५॥ खेते भरहं तत्य व भवोति मगहोति मागहो बति। सरउति य सारउति य संबच्छरिउति कालिमि॥१५०७॥ नामं जिणदत्ताई ठवणा य विसिड्डवत्युनिक्खेवो। दब्वे गोमं दंडी रहिनि तिविहो सचित्ताई ॥१५०६॥ आयारो आयारवमायारधरोति वा समास्मिम। आवास्यमावासइ सुत्तत्थधरोऽह्वाऽयंति॥१५०८॥

स्थापनेन्द्रन्यासी या तस्य निर्देशः स्थापनानिद्शः, द्रन्यनिद्शः सचितादिना गीमान् दण्डी रथी अश्युक्ती रथ इति। दारं ॥ 'खेते' इत्या-तत्राध्ययनमिति समासीहेशः, सामायिकमिति समासनिदेश इति, आह च-'अज्झयण' मित्यादि, पुन्नद्धं कंठं। एवं स्वबुद्ध्या यथा-गोग्यमायोज्यं, एतद्द्यं शेषेष्वप्यञ्चश्चतरकम्याध्ययनादिष्विति गाथार्थः ॥१५११॥ जन्गाथासम्बन्धनार्थमाह-'सामङ्यंती'-अध्ययननिदेशमाह—'सत्थे'त्यादि । दारं । सप्तममाह—'उहेस्पेय'त्यादि । उहेशकनिदेशः स उच्यते यः प्रदेशोऽध्ययनस्य, यथा पुद्रलोहेश-'नामं जिणदत्ताई'त्यादि, नामनिदेशो जिनद्तादि नाम तस्य निदेशः, एवं स्थापना, अभिधाननिदेशन्यासः विशिष्टवस्तु-स निदंश इति। दारं। 'ओद'इत्यादि पुन्वदं कण्ठ्यम्। कैरज्ञाधिकारः १ इत्यत आह—'एत्थे'त्यादि, इह समासोहेशनिदंशाभ्यामधिकारः, दि, क्षेत्रकालनिद्शी । दारं। समासनिदेशमाह-अङ्गं मति-आयारो इत्यादि, स्पष्टम्। सुयक्तंधनिदेसमाह-'आचे'त्यादि तथैव । दारं। सामङ्यंति नयुंसयसस्स युमं थी नयुंसगं वावि। निहिटा तिथिच्छइ कं निहेसं नओ को णु १॥१५१२॥ ओदइओ खइउति व नाणं चरणंति भायनिहेसो। एत्थ विसेसाहिगओ समासउहेसनिहेसो ॥१५१०॥ सत्यपरिण्णाई य च अज्झेयाऽयं सन्नासनिहेसो। उहेसयनिहेसो सपएसो पोग्गल्हेसो ॥१५०९॥ अज्सयणं उहेसो नं चिय सामाह्यंति निहेसो। बुद्धीए जहसंभवमाओकं सेसएसुंपि ॥१५११॥ तेत्वाचार्य

चार्यते, ते च नैगमाद्यः सप्त, 'नत्थ्र' ति तत्र को नयः कं निदेशमिच्छतीत्येतद्धुना विचार्यते, एतदुक्तं भवति-को निदेश्यगभै

त्यादि । सामायिकामित्येतत्पदं नगुंसकमनुस्वारान्तत्वात् , 'नस्से' त्यस्स च 'निहिडा' इति निरेंष्टा उचारियता विविध एव भवति, कोऽसावित्यत आह—'पुमं'ति पुमान्–पुरुषः 'थी'ति स्ती, नगुंसकं वा, त्रिविधत्वादेव विवक्षितमाणिजातेः, यत एवमत इदं नयैवि-

183011

निदंश नय-निर्देशमिच्छति १ को या निर्देशकगर्भ १ को बोमयगर्भमिति १, अत्रोच्यते-द्विहिंपि नेगमनओ निहिट्टं संगहो य ववहारो । निहेसयमुज्जुसुओ उभयसरिच्छं च सहस्स । नि. १४४। करणत्ताजो मण इव सपज्जयाओं घडाइरूवमिव। साहीणत्ताजोऽविय सघणं व वओ वयंतरस ॥१५२॥ ययणं विण्णाणफलं जह नं भणिएऽवि नतिथ किं तेण 🏻 अण्णत्थ पचए वा सन्बत्थवि पचओ पत्तो ॥१५२१॥ तह सुतदुरुताओं तस्सेवाणुग्गहोवघायाओं। तस्स तयमिंदियंपिव इहरा अक्यागमो होज्जा ॥१५२५॥ अभिधेयसंकरो वा जइ वत्तरि पचओऽणभिहिएवि । तम्हा निहिडचसा नधुंसगं बेति सामइयं ॥१५२२॥ छजीयणियाऽऽयारो निहिट्टवसेण तह सुयं चऽणणं।तं चेव य जिणवयणं सन्वं निहंसयवसेणं ॥१५१५॥ अत्याउचिय वयणं छहड् सरूवं जओ पईवोट्य। तो संगह्ववहारा भणंति निह्टिवसगं तं ॥१५१९॥ अहवा निहिड्ड यस्स पजाओं चेव तं संघम्मव्य । तत्प्चयकारणओं घड्स रूबाइधम्मव्य ॥१५२०॥ उज्जुसुओ निहेसगवसेण सामाह्यं विणिहिसह । वयणं वत्तुरहीणं तप्पजाओ यतं जम्हा ॥१५२३॥ तह निहिड्डबसाओ नयुंसगं नेगमस्स सामइयं। थी युं नयुंसगं वा तं चिय निहेसयबसाओ ॥१५१७॥ जहवा निहिडवसा वासवदत्त-तरंगवइयाइं । तह निहेसगवसओ लोए मणुरक्खवाउति ॥१५१६॥ जं संववहारपरो णेगगमो पेगमो तओ दुविहं। इच्छइ संववहारो दुविहो जं दीसए पायं ॥१५१४॥ जहवा घडाभिहाणं घडसहो देवदत्तसहोत्ति। उभयमविरुद्धमेवं सामइयं नेगमनयस्स ॥१५१८॥ 1183811

1183311 विचारः निञ्चिणणाणत्तणओ नासंबद्धं तयं पहुंबो ब्व । भासपङ् असंबद्धं अह तो सब्बं पगासेङ ॥१५२९॥ जङ्घि वयणिज्ञवत्ता बङ्झब्भंतर निमित्त सामण्णं । वत्ता तहबि पहाणो निमित्तमब्भंतरं जं सो ॥१५३०॥ निहिडस्ति कस्ति निणुववायाङ्ओ तयं जुतं । ते तस्स सकारणओ इहरा थाणुस्सऽवि हवेजा॥१५२६॥ सरनामोदयजाणियं, वयणं देहो व्व बतुपजाओं । तं नाभिधेयधम्मो जुत्तमभावाभिहाणाओ ॥१५२७॥ सहो समाणिलिंगं निहेसं भणइ विसरिसमबत्धुं। उबउत्तो निहेहा निहेस्साओ जओऽणणणो ॥१५३१॥ भाविभावि संबद्धं नमसंबद्धं व तं पगासेका १। जइ संबद्धं निहुयणवावित्ति तयं पगासेड ॥१५२८॥ विशेषाव० कोट्याचार्य

1183311

जह स पुमें तो नत्थी अह थी न पुमें नवा तदुबउतो । जो थीविण्णाणमओ नो थी सो सब्बहा नित्थ ॥१५३३॥

थी मिहिसइ जह पुमं थी चेब तओ जओ नदुवउतो। थीविन्नाणाणनो निहिहसमाणिकोोति ॥१५३२॥

भासङ् वाऽणुवउत्तो जङ् अन्नाणी तओ न तब्वयणं। निहेसो जेण सयं निन्छियदेसोति निहेसो ॥१५३४॥

सो जइ नाणुबउत्तोऽणुबउतो वा म नाम निहेसो। निहेसोऽणुबउतो य बेह सहो न नं वत्धुं ॥१५३५॥

तम्हा जं जं निहिसइ तदुवउत्तो स तम्मओ होइ। वत्ता वयणिजाओऽनन्नोत्ति समाणर्लिगो सो ॥१५३६॥

सामाइओवउत्तो जीवो सामाइयं सयं चेव। निहिसइ जओ सब्बो समाणिलेंगो स तेणेव ॥१५३७॥

इय सन्वनयसयाई परित्तविस्याई सम्रुदियाई तु । जहणं बन्झन्भंतरिनेहेसनिस्तसंगाहि ॥१५३८॥ निहिट्सस पस्तई सा दन्वक्लेत्तकालभावेहिं । किं तं च? जीवदन्वं पसूयमेयं जओ जह वा ॥१५३९॥

होते करिम व काछे प्ररिस्तिविसेसो व भावओं को सी?। खेलाइतिगं निग्गमभेउचिय छिवहों जं सो ॥१५४०॥ | विनिरंगे नय-त्वाद्, अभिन्ततं च तदुपयोगानन्यत्वादिति सग्रदायार्थः ॥१५१३॥ नैगमभाष्यमाह-'ज'मित्यादि गाथाः पञ्च न्यारुपातार्थाः ॥ संग्रह-। देशकसदशं, समानिछङ्गं बस्त्वङ्गीक्रत्ये त्यर्थः, कि १, शन्दस्य-शब्दनयस्य, निदेशपृश्तिरित गम्यते, उपयुक्तस्य निदेष्टुनिदेश्याद्भिन-द्माप्ये दर्शयिष्यामः। तथा 'निदेसगमुज्युमुओ'नि निदिंशतीति निर्देशकी, वक्तायुक्तं भवति, तमङ्गीकृत्य ऋग्रम्नो निदेशिम-च्छति, वमतुषयित्वाद्यचनस्य, कथं चैतदिति भाष्य एव वस्याम इति । 'उभयसरिच्छं च सहस्सा'नि उभयसद्यं-निदेश्यनि-भद्नत ! सामायिकमित्येवं पठति सत्यस्ति व्यपदेशः स्रिरायात इति, अत आह-'दुचिहंपि नेगमनयो'नि । आह-कृतोऽयं वा-क्यशेषो लभ्यते १, उच्यते, यत आह्-निदिधं वस्त्रक्षीक्रत्य संग्रहच्यवहारौ निदेशमिच्छतः, निदेशपयीयत्वाद्वनस्य, भावार्थे त्वेत-'दुविहंपी'त्यादि । एको गमोऽस्येत्येकगमः तस्य नजा प्रतिपेधो, नैकगमश्रासौ नयश्र नैकगमनयः, स नैकगमनयः द्विविध-नैकामत्वात्, एतदुक्तं भवति-यथेह घटाभिधानं घटशब्दोऽभिधीयते, अभिधेयपरिणामत्वात्, एवं देवद्त्तशब्दोऽप्युच्यते, अभियाद-परिणामत्वात् , न च विरुद्धं, सिद्धत्वात् , एवं सामायिकमप्यस्याभिषेयवद्यात्सामायिकं, अभिघात्वशानु तथा तथेत्युकं, तथाहि-करोमि मिय-उभययाऽपि निर्देश्यनिर्देष्ट्रयशादिन्छति, कि १, निर्देशमिति मक्रमाछिभ्यते, क्य १, लोके लोकोनरे च, तत्र लोके निर्देश्यवशात नेदेशमिन्छति यथा बासबदत्ता तरङ्गवती वेति, अभिषातृग्यानु मनुनोक्तो प्रन्थो मनुः अक्षपादेनोक्तो प्रन्थोऽक्षपाद इति । लोकोत्तरे तु पद्जीवनिका पिण्डैपणा वा, जिनोत्तो यन्थी जिनोक्तिः गणयरेणोत्तो यन्थो गणघरोक्तिरित्येवमादि, तदेवमयं सामा-थेकमथेरूपं रूढितो नयुंसकमिति मन्यते, त्रिविधनिदेंष्ट्रवशानु पुमासं स्त्रियं नयुंसकं च, तत्परिणामारूढत्वात् , तत्परिणामारूढता च

विशेषावः 🖔 स्याह-'अत्थाओ' इत्यादि । 'जओ'ति यतो-यस्मात् 'अत्थादोधिय' अथदिव 'बचन' अभिषानं 'लभते स्वरूपं' आमोत्या-कोछाचाये 🌣 त्मलामे, क इव कसात १ डत्याह-'पटीचो चर' राजा कि मनेस्र स्तार्थाताः निर्देश्यप्यायो निर्देशः, क्रतः ? इत्याह-नत्यत्यन्यकारणत्यात् घटस्त्पादिवदिति गाथार्थः ॥१५२०॥ स्याद्मिद्धो हेतुरतत्रयत-अगुलरेऽभिषेयेऽभिहिते सत्यन्यत्र मुलरेऽभिषेये प्रत्ययेऽभ्युरगम्यमाने श्रोतुसास्माङ् बचनात् 'सर्वेज्न' सर्वेस्मिन् व्यवहाराङ्गे विषयेयः प्राप्तो भवतः, अन्योचारणेऽन्यप्रतिपन्यभ्युपगमाद्विवादास्पदीभूतप्रकरणवत् । पाठान्तरं वा-'अन्नत्थ वा अभिहिते'ति अन्यत्र वाऽ-किमनेन गोन्दलस्यामलेन १, वक्तुरनन्यत्वात् , आनुभविकं चैतिदिति, तन्न, यतः-'आभिधेये'त्यादि। 'जइ यत्तरि पचयोऽणभिहि-ापरेण विधिना प्राह—'आह्ने'त्यादि। अथवा 'तं'ति तद्वनं निदेश्यस्यैवार्थस्य पर्यायः, किंवत् १, 'स्वधमी इच' तद्धमि इप, प्रयोगः-यकारणत्वाद्यचनस्येति, तत्र, यतः-'बयण' मित्यादि ॥ बचनं विज्ञानफलं, वचनं तत्पत्ययहेतुरिति लोकप्रिद्धमेतत्, ततश्र भिहितेऽन्यत्र प्रत्ये सबैत्रैच त्रैलोक्ये प्रत्ययः श्रोतुः प्राप्तोऽनमिहितत्वाविशेषात् मुख्रामिषेयवदिति गाथार्थः ॥१५२१॥ तत्रैततस्यात्-ततः संग्रहच्यब्हागै ज्ञतः-निदेश्यवश्यां-निदेश्यगं 'नं'ति तद्वचं वत्ते, निदेश्यं चेह सामायिकमिति गाथार्थः ॥१५१९॥ अमुमेवार्थ-यदि तद्विज्ञानं भणितेऽपि सति बचसि नास्ति-नोद्यं यायाच्छोतुरथं ततः किं तेन कण्ठोष्ठशोषमात्राधायिनोचरितेनेति १, सर्वस्यं वक्तुसा-एऽवि तोऽभिषेयसङ्करोऽपि प्राप्तो, घरशब्दाहेबद्तप्रतिपत्तेः, यथा चैवं देबद्तप्रतीतिः तथा तत एवोष्ट्रादिप्रतिपत्तिः स्यात् , ताबु-पसंजिहीषु आहतु:-तस्मानिदिंष्य्याद्-अभिषेयानुरोधेन सामायिकमर्थरूपं रूढितो नपुंसकमिति नपुंसकनिदेशमिमौ ब्रतः, अत एय दफलं, काकवासितप्रच्यत्वाद् अन्यत्रावासिताभिषानवत् , तत्रैतत्स्यात्-तद्वक्तुप्रतीतौ काऽस्य निष्फलतेत्यत् आह—'अन्यज्ञ' अन्यस्मिन्

नत्वात्, तद्विव्ह्यामावमावित्वादित्वर्थः, स्वधनवदिति गायार्थः॥१५२४॥ 'तहे'त्यादि ॥ 'तस्स तयं'ति पद्धः, कुतः १ इत्याह-मुक्त- 🍴 दुरुक्ताभ्यां तस्येवानुग्रहीपघातद्शैनात्, इह यस्य यन्निमित्तावनुग्रहोपघातौ तत्तस्यात्मीयमिति प्रतिजानीमहे, तद्यथेन्द्रियं, इत्थं चैतद्, 📗 उपचयमाह-अभावाभियानात्, एतदुक्तं भवति-अभाव उच्यते, यदि च तत्पयियो वचनं स्यानतोऽसाविष भावः स्याद् वचनाश्रय-त्वमतिबिलिज्जितामस्याधिक्रुरुत इति गाथार्थः ॥१५२२॥ 'उच्छसु ए'त्यादि । ऋजुष्को नयो निदेष्ट्वयोन-अभिघातुबलेन 'सामाङ्यं | इतरथा-अन्यथाऽथेषयांयत्वे बचनस्याकुताभ्यागामो भवेत् जिह्नायाः, कयोः १, अनुप्रहोषघातयोः, एतदुक्तं भवति-बक्तुधमं एव हि बचने | पवचनगादिन् । 'सरे'त्यादि ॥ खरनामकमोद्यजनितं वचनं, अतथ वक्तुपयायिस्तत्सामान्यविव्हायां सत्यां नाममत्ययत्वाद् देहवत्, सत्येयं जिह्वाया अक्रताभ्यागमो न भवति, अर्थंघर्मके त्वक्रताभ्यागमः, इत्येवमादि स्वधियाऽत्राभ्यूत वक्तव्यमिति गाथार्थः ॥१५२५॥ पर आह—'निही'त्यादि ॥ नणु तयं वयणंखितं घडमाणयं निदेवयधमैतयाऽपि, न केत्रलमभिषात्यमंतयेष, कुत इत्यत आह—'निहेहस्स-वि करसई उचवायादिदो नि, तथाहि—बध्यतामयं चौर इत्युक्ते मुच्यतां बाऽयमित्युक्तौ चौरस्य विषादाश्वासौ स्यातामित्यतोऽ-रमनेकान्त इति, उच्यते, नानया प्रत्याश्यया प्राणाः समाथासनीयाः, यतस्तावाश्वासविषादौ तस्य 'स्वक्ररणात्' स्वश्रोत्राद्भवतो, न चोक्तं 'अभिवेयबछिङ्गवचनानी'ति, अथवा सामायिकगतः स्रीपुंनगुंसकछिङ्गत्वाचत्परिणामानन्यत्वाच सामायिकार्थरूपस्यापि त्रिलिङ्ग-तद्वचस्तः, इतस्था तद्वचनभवने तयोस्तौ स्थाणोरिष भवेतां, न च भवतः, अकरणत्वाचस्येति गाथार्थः ॥१५२६॥ अषि च-अर्थपयि-मेट्सामिक ययने करणत्यानमन इय, तथा वम्तुवेचनं ज्यपदिक्यते स्वप्यायत्वाद् घटरूपादिवत्। तथा चयो चयंत्रस्म नान्यस्य स्वाधी-विणिहिसहं/ति सामायिकनिदेंग्रमनुमन्यते, वक्त्रधीनत्वात्तत्यायत्वाच विज्ञानबदिति गायार्थः ॥१५२३॥ प्रयोगः 'कर'इत्यादि ॥ 1183411

ं हिंदेशे नय-त्वाद्भवद्भिप्रायेण घटवत्, तस्मान्न बस्तुधमों बचनं, अपि त् बक्तृधमें इति गाथार्थः॥१५२७॥ अभ्युपगम्याप्याह—'भावमभी'— निदेश्यात् आभियेयाद् 'यतः' यस्माद् 'अनन्यः' संखुलितः, तेन एतदुक्तं भगति-धुंसः पुमांसं भणतः धुंनिदेश एव, स्नियः स्निय-वमझीकुत्याभ्यन्तरनिमित्तत्वादिति गाथार्थः ॥१६३०॥ 'सहो'इत्यादि ॥ शब्द्यतेऽनेनेति शब्दः, असौ निदेशं भणति'वचनामि-विज्ञानादन्यत्वे सत्यसम्बद्धात्रावासमासेदेवमेतद्पि, अथ चेद् विज्ञानादन्यत्वे सत्यसम्बद्धमपि भासयेत् ततः सर्वे भासयतु, असंब-अह्ध्महे १, उच्यते—'जङ्बी'त्यादि ॥ 'जङ्घि निमिनं सामण्णं' यद्यपि निमिनं कारणं सामान्यं—तुल्यं, घचनस्येति गम्यते, किं तदि-त्याह-चचनीयवकत्वाह्याभ्यन्तरं यथासङ्ख्यं, समासिस्विदानीं सुखोन्नेयः, तथाऽपि किमित्याह-बक्ता तथाऽपि प्रधानी बरीते, स्वामि-मभिद्धत्याः स्नीनिदेश एव, नपुंसकस्य नपुंसकममिद्धानस्य नपुंसकनिदेश एव, उक्तयुक्तः, एवं तावत्त्वस्थानत इति गाथार्थः ॥ . तद्थंप्रतीतिजनकमितिकृत्वा विकरूप्यते 'तं' ति तद्यचनं 'तं'ति तं द्धत्वाविशेषादिति गाथार्थः ॥१५२९॥ अत्राह—ननूक्तं चचनमशदिात्मलाभं लभते पदीपवत् अतः कथमर्थपरिहारेणेदं वक्तुरेवेति च्छति, किंबिशिष्टमित्याह-'समानकिङ्गं' निदेश्यनिदेष्ट्रसद्द्यं वाच्यवाचकतुल्यमितियावत् । अनभिमतप्रतिषेथमाह-'विसद्द्यां' असमानिलिङ्गं 'अवस्तु' तुच्छं, निदेशं भणतीति वर्तते । आद्यपदस्योपपित्माह-'उपयुक्तः' तद्पितान्तःकरणः 'निदेष्टा' मक्ता गिछत्वाविशेषात्, सिद्धान्तावलम्बित्वेऽपि च नयतैवास्य, न दुर्णयता, आचार्यवचनप्रामाण्यादिति गाथार्थः ॥१५२८॥ द्वितीयं पेकल्पमधिक्रत्याह─'निव्वी'त्यादि ॥ नापि द्वितीये तद्रस्तु प्रकाशयेद्, विज्ञानाद्रन्यत्वे सत्यसम्बद्धत्वात्प्रदीपवत्, यथाहि─प्रदीपो ाच्यमर्थ सम्बन्धं वा पगासेजा असंबद्धं वेति द्यी गतिः, यदि संबद्धं चतुर्थसमये भुवनच्यापित्वात्सवेषां श्रोतृणां तं प्रकाशयतु, त्यादि ॥ 'भाविमिनि'ति भावेऽपि बस्तुधर्मतायां बचनस्य 1183811

🕴 ॥१५३१॥ परस्थानतोऽप्याह-'थी' इत्यादि ॥ यदि पुमान् कर्तृभूतः सियं कर्मभूतां निर्दिशति, वासवदत्ते । कुर्विदमिति, ततोऽसौ 🖟 निद्देत्रे नय-हैं। गुमान् हयेव भवति, किं कारणमिल्याह-'यतः' यस्मात् 'तदुपयुक्तः' हयुषयुक्तः क्षीविज्ञानात् वासवद्ताप्रत्ययादनन्यः-संकु-हैं। लिताकारो भवति, एवं नधुंसयं णिहिसइ जह धुमं नधुसयं चेव, तओ जओ तदुवच्तो नधुंसयविश्वाणाणणोत्ति, धुरिसो गओ, एवं हिंदिहस्समाणा्टिंगो' ति निद्धित प्रिसित्यिष्ठि, प्रकुतं योजयत्राह-अतः 'निहिद्धसमाणा्टिंगो' ति निद्धिन समान-बद्ता स सर्वथा नास्ति, असंभवाद्वियदिन्दीवरमालावत् , संभवे तूच्छित्रेदानीमुपयोगेन्द्रपरिभाषेति गाथार्थः ॥१५३२॥ इदं परि-लिङ्गः, अस्य वक्ता भवतीत्यध्याहारः, निर्देश्यनिर्देशकयोगस्यैवं समानलिङ्गतेति मावनेति गाथार्थः ॥१५३२॥ साम्प्रतमबस्तिवति पदं विवियते-'जदी त्यादि ॥ यदि 'सः' रुधुपयोगवान् पुमान् पुमानेय, धुविज्ञानानन्यत्वात् 'तो ण तिथ'ति ततोऽसौ न स्ती, विरुद्ध-जिहीपुँ: पर आह-'भासती' त्यादि ॥ यदि च मन्यसे-स पुरुषत्तां वासबद्तां 'भाषते' आमञ्जयति, कथमित्यत आह-अनुप-थमस्पासितत्वात्, हयुपयोगविरुद्वो हि पुरुपज्ञानोपयोग इति। 'अह त्यी'ति अथ हयसौ तत्परिणामैकलोलीभूतत्यात् ततो न पुमान् तत एव हेतीलद्रत्। अपि च 'नवा' नैय हयुपयुक्तः पुमान् नदुपयुक्तः हयुपयुक्तो यदि स्नीत्वं न याति, अम्त्युपयुक्तोऽभिनमिनेति भावना, एतदुक्तं भवति-जो त्यीचित्राणमओ जो त्यीति यः स्नीविज्ञानात्मकोऽपि-यो वासवद्ताविज्ञानघटितोऽपि न स्नी-न वास-युक्तः अतन्मयतां यात्वेति, स्रिराह-'अन्नाणी तत्रो'ति, यद्येवं ततोऽसावज्ञानी अनुपलम्भात्, (अनुपयोगात्), यदा चैवं तदा न विशेषाव 🔑

निश्चितो वा देशो निर्देश इति माथार्थः ॥१५३४॥ तथा च-'मो' इत्यादि ॥ 'सः' निद्शो यदि स्त्रीति वासवदत्ति अतो नासा-

नद्रचमं वातवद्तेत्यामत्रणं निदेशः, कुतः? इत्याह-येन कारणेन मतम्-अभिप्रेतं, विपश्चितामिति गम्यते, किमित्यत आह-निश्चित्य

विशेषाव० ८) बतुषयुक्तः, तस्यामनुषयुक्तश्रेन नासौ निर्देशो, विरुद्धत्वाद् अश्रावणशब्दवत्, तस्मानिर्देशोऽनुषयुक्तश्र झूते शब्दः, किमित्यत क्षित्रेषाव० ८) आह—न तद्वस्त, अत एवोक्त-''जाणंतो अणुबउत्तोत्ति बेति सहो तयमवत्थ्र" नित गाश्राकीः ॥१८२०।। अह—न तद्वस्त, अत एवोक्त-''जाणंतो अणुबउत्तोत्ति बेति सहो तयमवत्थ्र" नित गाश्राकीः ॥१८२०।। अह्मान गामिकः विर्वेष इयादेरनन्य इतिकृत्या, अतः 'समानन्छिङ्गोऽसो' उभयसहग्रोऽसावित्युक्तं भवतीति गाथार्थः ॥ १५३६ ॥ मकृतमुपद्ग्येयन्नाह-शेपः, स च सामायिकमित्यत् स्वक्मेव-आत्मानमेव निद्वित्यति, तदुपयुक्तत्वात् , एतदुक्तं भवति-तद्वकृत्वीण पुंक्षीनपुंसकानि सन्ति पुरुष्परिणतिः, विज्ञानमयत्वाद्धावनिर्देशस्य । आह-नतु शृब्दोऽपि निर्देश एवेति, उच्यते, न, तस्य द्रच्यमात्रत्वाद्, भावग्राहित्वाच तद्भावभावित्वाच्छब्दज्ञानस्य, कारणस्य च द्रव्यामिधानात् द्रव्यस्य च भावशून्यत्वात् शब्द्नयस्य च भावमात्रग्राहित्वाद्तो न शब्द्मात्र-बस्तुप्रधानता युक्तिति। आह-यद्यप्युक्तो वक्ता यं यमधॅमाह तद्रशात्रिदेशस्ततो निदेरयवशात्रिदेश इति संग्रहच्यवहारयोरस्य च को विशेष: ?, 'सामाइ'इत्यादि ॥ सामाथिके निदेश्ये उपयुक्तः सामायिकोषयुक्तः, कः १ इत्यत आह-'जीवो'निदेधा, कि ?-सामाथिकं, भवतीति मयः परिणातेमयश्र, भावाभिघायिनश्र शुद्धनयाः, तत्र यदा पुमानुषयुक्तः विषयमाह तदा वक्तुः ह्यीविज्ञानानन्यत्वात् ह्यीनिदेश एव, शब्दनयस्येति, तत्रैतत्स्यात् –शब्दप्रधान एव शब्दनय इति, उच्यते, न, अर्थापरिज्ञानात्, इह हि शब्दनयः शब्दे पृष्टे नार्थे प्रत्याययति, तस्य रूहितो नर्गुसकत्वादिति गाथार्थः ॥१५३७॥ आह-यदि पुनभविद्वविष्यादुभयनिदेशः स्यात्, तथाहि-द्विविधो भावो-विज्ञान-धुंस्त्वपारिणातिमयत्वाच स्वतत्वतस्तस्य धुनिदेशोऽप्यास्त्विति, उच्यते, भावद्वेविध्ये सत्यिपि विज्ञानमेवोषयोगरूपमिहाधिकियते, न नपुंसकमेव भवन्ति, किमित्यत आह—'जओ स'ति यतः सः—पुरुषादिनिंदेष्टा सवौंऽविशेषेण तेनैव सामाधिकेन समानलिङ्गो वर्तते, इत्यादि ॥ तस्माद् यद्यत्रिदिंग्यते स्नीनधुंसकादि स पुरुषसत्दुपयुक्तः तन्मय एव भवति, किं कारणमित्याह-वक्ता पुमान् वननीयात्

करणमात्रेऽप्युत्तरकालं भावनानुषपत्तिः, अपरस्य तु विशिष्टक्षयोपश्मवतः सकुन्म्लेच्छादिध्वनिश्रवणे सित सक्नेतिनिरपेक्षस्यापि क्षयोपश्मस्य शास्त्रअवणादाविष्यत एव, तयाहि-विषमपदार्थान्वारूयाने क्षयोपश्माभावात् क्वचित्सङ्गेतोऽपि कर्त्रेमशक्यः, क्वचित्र । रिंकविशिष्टमित्याह-बाह्यअभ्यन्तर्थ बाह्याभ्यन्तरौ२ च तौ निदेशौ चेति विषहस्तयोनिमित्तमिति समासः तत्सङ्गहीतुं-अभ्युप-यनु कस्याचित्र प्रकाशयति तत्कारणान्तरविरहात्, नहि प्रदीषप्रकाशितमप्यथं वहलतिमिरपटलाकान्तलोचनः प्रत्येति, तच वान्यार्थ-मतिपत्तिनिवन्यनश्योपश्यमावरणकर्मपटलमित्यभिप्रायः, आह-सङ्कतकरणाद्ष्यप्रतिपत्तिप्रसङ्गः, उच्यते, कस्यचिञ्जडमतेरसंजात-ध्वनिराविभेत्रति, स चार्थमुद्योतयन्नेव, तत्त्वभावत्वात्, अत एव श्रब्दार्थयोः प्रकाष्यप्रकाश्कलक्षणः सम्बन्धः तत्त्वभावत्वात्प्रदीपार्थ-योरिव, यद्येवमगृहीतसङ्केतस्यापि शब्दविशेषश्रवणाद्वाच्यार्थप्रतीतिः स्यात् न च भवति, उच्यते, शब्दो हि तायत्तरमाशनस्त्रमावो, 'इय'इत्यादि ॥ एवं सर्वनयमतानि प्रत्येक्रमप्रमाणानि, परीत्तविष्यत्वात्, सम्रदितानि त्वन्योऽन्यापेक्षास्थितानि जैनं शासनं भवन्ति, 📙 गन्तुं शीलमस्वेति समासः, अन्तवांद्यानिमिनसामग्रीमयं यदित्यर्थः। तथा च स्बर्नामकमोद्यवाद्याथांदिवचनीयविशिष्टसामग्रीत एव | स्रीकृत्याभिप्रेयोपयोगानन्यत्वाद्मियातुः स्वरूपमेवाधिकियते निदेशे, आह-यघेवमुजुद्दताद्स्य को विशेषः १, तस्यापि हि निदेशक-|| उच्यते, तयोरुषयुक्तस्यानुषयुक्तस्य वा वक्तुरात्मनिरपेक्षाभिषेयमात्रवज्ञाच्छ∙द्मात्रमेत्र निर्देशः, इह तु बाह्यबस्तुविह्यानं पत्ययमात्रमु- | | व्यात्निर्काः स एवेहापीति, उच्यते, ऋजुस्त्रस्यानुपयुक्तस्यापि वक्तुरभिधानमात्रकं, न विज्ञानमेवेत्ययं विशेष इति गाथा(भाषा)र्थः । ३७। |

वम्-'निद्दी'त्यादि ॥ निदिंट-सामायिकं 'यथा वा' येन ना प्रकारेण सकलत्रैलोक्षलङ्मीभोगलक्षणेनोद्भूतमेतत् तरिक १, जीबद्रन्य-

तद्रथित्रतीतिसंभवात् , कस्यिचित्रस्यकर्मणः सङ्केतकरणादेव कर्ममलपटलापगमात् प्रतिपन्यविरोध इति गाथार्थः ॥१५२८॥दारी। तदे-

े निर्मेन नेदाः ।।०८८। मिति॥१५३९॥ तथा-'खेन्ते'इत्यादि॥ करिंमश्रैतत्सामायिकं क्षेत्रे काले च पस्तृतं, भाचनो-भावं चाङ्गीकृत्य कोऽसौ पुरुषविशेपो १, एत्थ ड पसत्यभावष्पसूड्मेनं विसेसओऽहिगयं। अपसत्यावगमोऽविय सेसावि तदंगभावाओ ॥१५५२॥ उचयारओ व खेत्तस्स निग्गमो लोगनिक्खुडाणं च। लढ़ं विनिग्गयंति य जह खेतं राउलाउत्ति॥१५४६॥ तत्य पसत्यं मिच्छत्तऽण्णाणा विरङ्भावनिग्गमणं । जीवस्स संभवंति य जं सम्मत्तादओ तत्तो॥१५५१॥ नामं ठवणा द्विए खेते काले तहेव भावे य । एसो उ निमामस्ता निक्खेवो छिविहो होइ ।नि१४५। दञ्वाओ दञ्वस्स व विणिज्णमो दञ्वनिज्णमो सो य । तिविहो सिविताई तिविहाओ संभवो नेओ ।.१५४२॥ उबयारओ व सरओ विणिग्गओ निग्गओ य तत्तोऽहं। अहवा दुक्कालाओ नरो व बालाइकालाओ॥१५४८॥ ह्वाइ पोग्गलाओ कसायनाणादओ य जीवाओ। मिति पभवंति ते वा तेहिंतो तिवआगिम ॥१५५०॥ वेत्तरम विनिग्गमणं सरूवओ निध्य तं जमिक्करियं। वेत्ताओं खेत्तिम व हवेजा दन्वाइनिग्गमणं ॥१५४५॥ कालोऽवि दञ्वधम्मो निक्किरिओ तस्म निग्गमो पभवो। ततो विय दञ्वाओ पभवइ काले व जं जिम्म॥ भाबोऽवि दञ्वधम्मो तत्तो चिय तस्स निग्गमो पभवो । दञ्वस्स व भावाओ विणिग्गमो भावओऽवगमो ॥ यत इदं प्रस्तमिति वर्तते । उत्तरगाथाघटनार्थमाह-क्षेत्रकालभावत्रयं निर्गमिविशेष एव, तस्य षड्तिघत्वाद् ॥१५४०॥ आह च-किमिष्ठणष्ठणचुण्णाई दारुओं जं व निग्गयं जत्तो । दञ्वं विगरपवस्तओं जह सन्भावोवयारेहिं ॥१५४४॥ पभवो सिविताओ भूमेरंकुरपयंगवष्काई। किमिगडभसोणियाई मीसाओ थीसरीराओ ॥१५४३॥

1088

'यतः' यस्माद् द्रव्यानिनर्गतं विकल्पव्यतो यथाभावेनोपवारेण वा, यथा द्रव्याद् द्रव्यस्य रूपकात्कालान्तरप्रयुक्ताद्रपकस्य, एवं द्रव्याणां, 📔 'नाम'मित्यादि द्वारगाथा ॥४१॥ तत्र नामस्थापने प्राग्वद्, ज्यतिरिक्तं ह्रज्यनिर्ममाह-'दञ्जाओ'इत्यादि ॥ इज्यानिर्मित्ते | बोद्धच्य इति॥४२॥ स्थापना। आह च-'पभवो'इत्यादि ॥४३॥'किसी'त्यादि सपादा साधिका गाथा भावितायो । तथा यद्रा हुच्यं मिच्छताइतमाओ स निग्गओ जह य केवलं पत्तो । जह य पसुयं ततो सामइयं तह पवक्लामि ॥१५५६॥ द्रव्यनिगमो द्रव्यस्य वा, स च त्रिविधः सचितादिः, कृतः १ इत्याह-जिविधात् भूम्पादेः सचितादेः 'संभयो'निगमो 'जेयः' सामइयं वीराओं महसेणवणे पमाणकाले य । भावपुरिसा हि भावो विणिज्यओं वक्षमाणोऽयं ॥१५५४॥ इचेवमाइ सब्वं दब्वाहीणं जओ जिणस्सेव । तो निम्ममणं बोतुं योच्छं सामाइयस्स तओ ॥१५५५॥ वीरो दब्वं खेतं महसेणवणं पमाणकालो य। भावो उ भावपुरिसो समासओ निग्ममंगाइं॥१५५३॥

मणािंदिह्रैच्यथमें एव यतोऽतस्तत एव ह्रच्यात्तस्य वा भावाद्विनिगमो-भावतः सकाशाद् अंशनं भावनिगमः, तथा च होके बक्तारो भवन्ति-

क्रतुलक्षणे प्रभवति स कालनिगम इति गाथार्थः ॥१५४७॥ 'उचयारे'त्यादि सुगमा ॥४८॥दारा॥ 'भाचोऽवी'त्यादि ॥ भाचोऽपि—

द्रव्येभ्यो द्रव्यस्य एकांहेवैकरूपकस्य, द्रव्येभ्यो द्रव्याणां द्रव्यनिगंस इति गाथार्थः ॥१५४४॥ 'खेत्तस्से'त्यादि ॥ 'ड ब'इत्यादि

सुगमम् ॥४६॥ कालस्तु द्रन्यथमं एव, तस्य द्रन्यादेव निगेमस्तत्त्रभनत्वाद्, आह च-'कालोऽची'त्यादि ॥ यद्वा बस्तु यस्मिन् काले

णितिति प्रभवन्ति 'ते वा तेहिंतो'ति पुद्रलजीवौ वा तयोः पारिमाण्डल्यकोययोभवियोः सकाग्रात् जितिति वर्तते, करे-

अपगतमेतद्भावादिति गाथार्थः ॥१५४९॥ तथा-'क्वादी'त्यादि ॥ पुद्रलात्सकाजाद्रपाद्यः-पारिमाण्डल्याद्यः जीवाच् कपायाद्यः

त्यत आह-नाद्वियोगे-रूपक्रोयादिषयियिनिष्ट्याविति, एष एव निर्भामस्य निस्नेषः पोहा भवतीति गाथार्थः ॥१५५०॥ अयं चानेक-घोक्तः शिष्यञ्युत्पाद्नार्थ, अन्यथा प्रशस्तभावनिर्गममात्रेणाप्रशस्तभावाषगममात्रेण च प्रकृतं, शेषेश्र तद्जुत्वादिति, आह च-'तत्थे'-स्पटाथी ॥५३॥ किमुक्त भवतीत्याह—'सामङ्य'मित्यादि स्पष्टा ॥५४॥ 'इचेचमादी'ति इत्येवमादि द्रव्याधीनं यतोऽतो जिनस्यैव निर्मममिथाय सामायिकस्य बस्य इति गाथार्थः ॥१५५५॥ कथित्यत आह-'भिच्छन्तादी'त्यादि स्पष्टं, विशेषपक्षश्रायमिति 'पंथ'मित्यादि । एवं तस्यां मध्यमायां पापायां सोमिलायैबाह्मणस्यैकाद्शचतुर्वशिद्यास्थानविद्याध्यायक्रतिवगुपदेशपूर्वकं त्यादि॥५१॥ 'एत्थ ड'इत्यादि गताथी॥५२॥ नकं कस्येत्यत आह-'जीबस्य' जीबद्रन्यस्य। इह च-'चीरो'इत्यादि भावार्थगाथा पंथं किर देसेता साहूणं अडविविष्पणट्ठाणं। सम्मत्त पढमलंभो बोद्धव्वो वद्धमाणस्स ।१५५७।नि. १४६। दाणऽण्ण पंथनयणं अणुकंप गुरूण कहण संमर्ल। सोहम्मे उबवण्णो पिलयाउ मुरो तओ मिरिई॥१५५९॥ चड्ऊण देवलोगाओं इह चेव य भारहंमि वासंभि। इक्षागकुले जाओं उसभस्त्रअसुओं मरीइत्ति॥१५६१॥ अवर्धिदेहे गामस्स चितओ रायदारुवणगमणं । साह्य भिक्षानिमित्तं सत्या हीणे तिहें पासे ॥१९५८॥ लडूण य सम्मतं अणुकंपाए उ सो सुविहियाणं। भासुरबरबॉदिधरो देवो वेमाणिओ जाओ ॥१५६०॥ इक्लागकुले जाओ इक्लागकुलस्स होह उप्पत्ती । कुलगरवंसाईए भरहस्स सुओ मरिइत्ति ॥१५६२॥ यागं यजतः सत उत्तरस्यां दिशि भगवतो महाबीखद्भमानस्वामिनः ॥१५५७॥ न पौनरुक्तयस्य गन्धोऽप्यस्तीति ॥१५५६॥

वन्जरिस्मसंघयणा समचडरंसा य होंति संठाणे । वन्नंपि य वोच्छासि पत्तयं जस्स जो आसि ॥१५७०॥ (दारं) चन्खुमजसमं च पसेणई य एए पियंगुबण्णामा। अभिचंदो सितिगोरो निम्मलकणणप्पमा सेसा ॥१५७१॥ पढमेत्य विमलवाहण चक्खुम जसमं चडत्थमिषंद्। ततो पसेणई (ए मक्देवे) चेब नाही य ॥१५६८॥(दारं) दट्डुं सिणेह्करणं गयमारुहणं च नामनिष्फती। परिहाणि गेहि कलहो सामत्थण विषणवण हत्ती ॥१५६७॥ चंदजस चंदकंता सु) रूव पडि(रूव चक्खुकंता य)। सिरिकंता मरदेवा कुलगरपत्तीण णामाणि॥१५७२॥ णबधणुसयाई पहमो अह य सत्तद्वसत्तमाई च। छन्चेव अद्ध छहा पंचसया पण्णवीसा य॥१५६९॥ (दारे) अवराबिदेहे दो वणियवयंसा माइ उज्जुए चेव। कालगया इह भरहे हत्थी मणुओ य आयाया।।१५६६॥ (दारं) जं जस्स आउपं खल्ड नं दसभागे समं विभइजणं। मिल्झिल्डहिषभागे कुलगरकालं वियाणाहि ॥१५७६॥ ओस्पिपणी डमीसे ततियाएँ समाए पिडिंगे भागे। पिलेओवमइभागे सेसंभि उ कुलगरपती ॥१५६३॥ ालिओवमदसभागो पहमस्साउं ततो असंखेजा। ते आणुपुनिबहीणा पुन्वा नांभिस्स संखेजा ॥१५७४॥ संघयणं संठाणं उच्चतं चेव कुलगरेहिं समं। बन्नेण एगवन्ना सम्बाओं पियंगुवन्नाओं ॥१५७३॥ (दारं) पुत्र्वभवजनमनामं पमाणसंघयणमेव संठाणं। विणिणित्य आउभागा भवणोवायो य णीती य ॥१५६'॥ जं चेव आउगं कुलगराण तं चेव होइ नासिपि। जं पहमगस्स आउं नावइयं होइ हिथस्स ॥१५७५॥ अड्डभरहमिडिझछे तियभागे गंगसिंधुमञ्ज्ञंमि । एत्थ बहुमज्ज्ञदेसे उपपण्णा क्रलगरा सत्त ॥१५६४॥

ग्रमन्यता पहमिथितियाण पहमा ततियचउत्थाण अभिणवा बितिया। पंचम छहस्स य सत्तयस्स ततिया अभिनवाउ ॥ परिसासणा उपहमा मंडलिवंधिम होह वितिया ड। चार्गछिषिछे (याई भरहरस चउिवहा नी)ई ॥१५८३॥ सेहा उ दंडणीती माणवगणिहीउ होई भरहस्स । उसभस्स गिहाबासे असक्ष्यो आसि आहारो ॥१५८२॥ हत्थी छिचित्यीओ नागकुमारेख होंति डववण्णा। एगा सिर्दि पत्ता महदेवा नाभिणो पत्ती ॥१५७९॥ पहमो य कुमाएते चिरिमो भागो य बुडुभावंभि । ते पयणुपेकादोसा सन्वे देवेस उचवणणा ॥१५७०॥ दो चेव सुवण्णेसुं उदाहिक्रमारेसु होंति दो चेव। दो दीवकुमारेसु एगो नाणेसु उववण्णो ॥१५७८॥ हकारे मकारे धिकारे चेच दंडणीतीड । बोच्छं तासि विसेसं, अहक्षं आणुपुन्बीए ॥१५८०॥

(नाभी विणीयभूमी महदेवी उत्तरा य साहा य) उत्तरा उसभो। राया य वहरनाभो विमाणसञ्बह सिद्धाउ ॥१५८४॥ धणसत्थवाहघोसणजङ्गमणं अडविवासठाणं च। बहुवोहीणे वासे चिन्ता घघदाणमासि तया ॥१५८५॥ उत्तरकुर सोहम्मे विदेह तेइन्छियस्स तत्य सुओ। रायसुयसिष्टिमचा सत्या (हसुया वयंसा से)॥१५८७॥ बेजासुयस्स य गेहे किभिकडोबद्दुयं जह दर्हु। बेंति य ते वेजासुयं करेहि एयस्स तेगिच्छं ॥१५८८॥ उत्तरकुर सोहम्मे महाचिदेहे महन्बलो राया। ईसाणे लिलयंगो महाविदेहे बहरजंयो ॥१५८६॥

तेछं तिपि निकसुओ कंबलगं चंदणं च वाणियगो। दाउं (अभिणिक् लंतो तेणेव भवेण अंतगडो)॥१५८९॥

(साहुं तिगिनिड छज्जणं सामण्णं देवलोगगमणं च) पुंडरणिणीए उ ज्या तओ सुया वहरसेणस्स ॥१५९०॥

पहमेण पिन्छमेण य एए सब्वेडवि फासिया ठाणा। मिन्सिमएहिं जिणेहि एक्षं दो तिनिन सब्वे वा ॥१५९७॥ वेत्तवहुलहमीए जाओ उसभो असाहणक्खते। जम्मणमहो य सन्बो नेयन्बो जाब घोसणयं ॥१६०३॥ उचवाओ सन्वहे सन्वेसि पढमओ चुओ उसभो। रिक्षेण असाहाहि असाहबहुहे चडत्थीय॥१६०१॥ अरहंत सिद्ध पवयण गुरु थेर बहुरसुए तबस्सीसु। वच्छछया य तेसि अभिक्ख णाणोवओंगे य ॥१५९॥। पहमेत्य बहरनामो बाहुसुबाहु य पीडमह्पीडे। तेसि पिया तित्यगरो शिक्षंता तेथि तत्येव ॥१५९१॥ मोगफलं बाहुबलं पसंसणा जेड इयरअचियता। पहमो तित्यगरतं बीसहिं ठाणेहिं कासी य ॥१५०,३॥ पहमो चोहसपुन्नी सेसा इक्षारसंगवी चउरो। वितिओ वेषायचं कितिकम्मं तितयओ कासी ॥१५९२॥ अप्पुन्वणाणगहणे सुयभती पवयणे पभावणया। एएहिं कारणेहिं तित्ययरतं छह्ह जीवो ॥१५९६॥ नियमा मणुयगईए इत्थी पुरिसेयरो य सुहलेसो। आसेविय बहलेहिं वीसाए अण्णयरएहिं ॥१६००॥ नाभी विणीयभूशी मरुदेवा चेव होड़ उसभो य। रांया य वहरनाभो विमाणसञ्बद्धसिद्धाउ ॥१५९८॥ तं च कहं चेहजाइ ? अगिलाए धम्मदेसणाईहिं। बज्झहतं तु भगवओ तह्यभवोसक्रहताणं ॥१५९९॥ दंसण विणए आवस्सए यसीलब्बए निरनियारो। खणलवतवधियाए वेयावचे समाही य ॥१५९५॥ संबद्द मेह आयंसगा य भिंगार तालियंटा य। चामर जोई रक्लं करेंति एयं कुमारीओ ॥१६० ।॥ जम्मणे नाम बङ्घी य, जाईस्तरणे इय । बीबाहे य अबचे य, अभिसेए रक्तसंगहे ॥१६०२॥

निगमे ३ ऋषभद् (अह बहुइ सो भयवं) भगवन्तो दिवलोगचुओ अणोवमसिरीओ। देवगणसंपरिवुडो णंदाएँ सुभंगलासिहिआ। १६०७। पहमो अकालमन्बू नहिं नालक्षेण दारओ तु हओ। कण्णा य कुलगरेणं सिंहे गहिया उसभपनी ॥१६१०॥ जाईसरों य भगवं अप्परिविडिएहिं तिहिं ड नाणेहिं। कंतीय य बुद्धीय य अङमहिओ तेहिं मणुएहिं ॥१६०९॥ देस्णगं च वासं सक्कागमणं च वंसठचणडा। जं च जहा जिणजोग्गं सब्वं तं तस्स कासीय ॥१६०५॥ असियसिरओ सुनयगो विबोट्टो घवलदंतपंतीओ। बरपउमगठभगोरो फुल्कुप्तलगंधनीसासो ॥१६०८॥ भोगसमत्यं नाउं वरकम्मं तस्त कासि देविदो। दोणहं वरमहिलाणं बहुकम्मं कासि देवी उ ॥१६११॥ सक्को वंसडवणे इक्खु अम् तेण होति इक्खागा । आहारमंगुलीए विहाति देवा मणुणणं तु ॥१६०६॥

छप्युज्वसयसहस्सा पुठिंव (जायस्स जिणवरिंदस्स )तो भरहवं (भिछंदरि बाहुबली चेव जा) याइं ॥१६१२॥ अडणापन्नं जुयले युत्ताण सुनंगला युणो पसवे। णीतीण अतिककमणे निवेचणं उसभसामिस्स ॥१६१४॥ देवीसुमंगलाए भरहो बंभी य मिहणयं जायं। देवीय सुनंदाए बाहुबली सुंदरी चेव ॥१६१३॥

अगमों) एउं सक्को उबागओं (तस्स कुणड् अभि) सेयं। मउडाइअलंकारं नरिंदजोग्गं च से कुणड् ॥१६१६॥

भिसिणीपत्तेहितरे उदयं घेनुं छुभंति पाएसु। साहु विणीया पुरिसा विणीयनगरी अह निविद्या।१६१७॥ आसा हत्थी गावो गहियाइं रज्जसंगहनिभितं। घेनूण एवमादी चउठिवहं संगहं कुणइ ॥१६१८॥

राया करेइ दंडं सिट्टे ते बॅति अम्हवि स होउ। मग्गह् य कुलगरं मो य बेति उसभो य (में राया) ॥१६१५॥

आसी य कंदहारा मूलाहारा य पत्तहारा य। पुष्क तल मोहणोवि य, जह्या किर कुलगरो उसमो।१६२४॥ ंचेव य सिप्पाई घडलोहे चित्तएति (णंत) कासवए। एक्केक्कस य ए(तो बीसं बीसं भवे भेया) ॥१६३१॥ | कंमं किसिवाणिजादि मामणा जा परिग्गहे ममया। पुन्वं देवेहिं कया विस्तणा मंडणा गुरुणो ॥१६३२॥ पक्लेंब डहण ओसहिंकहणं निग्ममण हित्यसीसंभि । पयणारंभपबत्ती ताहे कासी य ते मणुया ॥१६३०॥ आसीय पाणिघंसी तिमिय तंदुलपवालपुडमोई। हत्यतलपुडाहारा जइया किल कुलगरो उसमो ॥१६२७॥ अगणिस्स य उद्घाणं दुमघंसा दर्दु भीय परिकह)णं। पासेहिं परिच्छेनुं गेणहह पाणं चतो कुणह।१६२९। वबहारे णीइ दुहे(जुन्झे)य, ईसत्थे य उवासणा । तिभिन्छा अत्थसत्थे य, बंधे घाए य मारणा ॥१३२१॥ आसी य इक्खुभोई इक्खागा तेण खतिया होति। सणसत्तरसं घण्णं आमं ओमं च भुंतीया ॥१६२५॥ उग्गा भोग्गा राईण्ण खतिया संगहो भवे चउहा। आर्शिषागुरुवयंसा सेसा जे खतिया ते उ ॥१६१९॥ यंसेऊणं तिम्मणयंसण(तिम्मण)पवालपुडभोई। यंसणतिम्मपवाले हत्थउडे (क्रक्तवसेष् य)॥१६२८॥ आहारे सिप्पकम्मे य, मामणा य विभूसणा। छेहे गणिए य रूबे य, लक्खणे माण पोयए ॥१६२०॥ ओमंऽपाहारेंना अजीरमाणींभ ने जिणमुवेंति । हत्वेहिं घंसिऊणं आहारेहिति ते भणिया ॥१६२६॥ चोलोगणविगहे य, दित्या मडयपूपणा । झावणा थूभ सहे य, छेलावणय पुच्छणा ॥१६२३॥ जगण्सवसमयाए, मंगले कोउए इय। बत्थे गंधे य मछे य, अलंकारे तहेब य ॥१६२१॥ विशेषात्र कोट्याचार्य

वस्तिव्य मड्यं मयस्स) देहो नं मरुदेवीएं पहमसिद्धोति । देवेहिं पुरा महियं झामणया अभिगसक्कारो॥१ ६४६॥ इतिव्य दाणमुसभं देंनं दृद्धं जणंभिधि प्यत्ता (जिणभिक्तादाणंपिह दृद्धं भिक्ता प्यता ड)॥१६४५॥ भरहस्स रूवकम्मं नरादिलक्षणमबोइयं बलिणो। माणुम्माणबमाणं पमाणं गणिमादिबंत्युणं ॥१६३४॥ समबायो गोहीणं गामादीणं व संपसारो वा। तह मंगलाइं सोरिययसुवन्नसिद्धत्यया दोणिण ॥१६४०॥ रोगहरणं तिणिच्छा अत्थागमसत्थमत्थसत्थंति । निगलादिजमो बंधो घाओ दंडादितालणया ॥१६३८॥ दर्डुं कयं विवाहं जिणस्स लोगोवि काउमारद्यो। गुरुद्दिया य कन्ना परिणिक्षंते तओ पाए ॥१६४४॥ मारणया जीववहो जण्णा णागाइयाण पूर्या उ। इंदादिमहा पायं पहनियया ऊसवा होंति ॥१६३९॥ मिणमादी दोराइसु पोता तह सागरंभि, वहणाई। ववहारो छेहवणं कज्ञपरिच्छेदणत्यं वा ॥१६३५॥ पुन्वं कयाइं गुरुणो सुरेहिं रक्खादिकोडयाइं च। तह वत्यांधमछालंकारा केसभ्सा य ॥१६४१॥ तं दर्दूण पवतो लंकारेडं जगोवि सेसोधि। विहिणा चूलाकम्मं, वालाणं चोलयं नाम ॥१६४२॥ उचणयणं तु कलाणं गुरुमूलं साहुणो त्यो घम्मं। घेतुं हवंति सहुा केई दिक्खं पवर्जाति ॥१६४३॥ णीहं हक्काराहं सत्तविहा अहव सामभेदादी । जुद्धाहं वाहुजुद्धाह्याहं वहाह्याणं च ॥१६३६॥ हंसत्यं घणुवंदो उवासणा मेसुकम्ममादी य । गुरुरायादीणं वा उवासणा पज्जवासणया ॥१६३७॥ छेह छिवीचिहाणं जिणेण वंभीए दाहिणकरेणं। गणियं संवाणं खंदरीए वामेण उवह्हं ॥१६३३॥

समइत [सुमइत्य] निच भतो बसुपुज्जो निग्गतो चउत्येणं। पासो महीविय अहमेण सेसा उ छहेणं॥१६६०॥ सन्वेऽवि एगद्सेण निग्गया जिणवरा चउन्वीसं। ण य नाम अन्निंगे नो गिहिं छिंगे कुर्किने बा ॥१६५९॥ (ज्ञादिचाओविय पत्तेयं को व केतियसमन्गो । को कस्सुवही को वाऽणुण्णाओं केण सीसाणं १ ॥१६५६॥ रगो भगवं वीरो पासो मछी य तिहि तिहि सएहिं। भगवंपि वासुपुजो छहिं पुरिससएहिं निक्लंतो ॥१६५७॥ उसभचरियाहिगारे सब्वेसि जिणवराण सामण्णं। संबोहणादि बोत्तुं बोन्डिङ पत्तेयम्रुसभस्स॥१६५१॥ सो जिणदेहादीणं देवेहिं कओ चिया य थूभा य। सहो य रूणणसहो हो(गोऽचितओ तहा पगओ) ॥१६४७॥ सिंचिच भरहकाले कुलगरकालेचि किंचि उपपणं । पहुणा उ देसियाई सन्वकलासिप्पकम्माई ॥१६५०॥ ( छेलाचणसु िमहाइ वाल )मीलावणं च सेंटाई। इक्खणियादिमयं वा पुच्छा पुण किं कहिं कज्जं ॥१६४८॥ अहव निमित्तादीणं सुहसतियादि सुहदुक्खंतुच्छा वा। इचेबमाइयाए उपपणं उसभकालंमि ॥१६४९॥ उग्गाणं भोगाणं राहण्णाणं च खत्तियाणं च। चडहिं सहस्सेहुसभो सेसा साहसिसपरिबारा ॥१६५८॥ सन्वेऽवि सयंबुद्धा लोगंतियवोहिया य जीयंति। सन्वेसि परिचाओ संबन्छरियं महादाणं ॥१६५५॥ तित्यं गणो गणहरा, धम्मोवायस्स देसगा । परियाय अंतिकिरिया, कस्स केण तवेण बारै ॥१६५॥ नीबोबलंभे सुतलंभे, पचक्खाणे य संजमे। छउमत्थतबोकम्मे, उप्पया णाणसंगहे ॥१६५३॥ संबोहणपरिचाए, पतेयं डबहिंमि य। अन्निंगे कुलिंगे य, गामायारपरीसहे ॥१६५२॥ कोट्याचार्य

पचक्खाणमिणं (दारं) संजमो उ पदमंतिमाण दुविगप्पो। सेसाणं सामइओ सत्तरसंगो य सब्वेसिं॥१६६९॥ वाससहस्सं वारस चोद्दस अट्टार वीसवरिसाई। मासा छण्णवितित य चउतिगदुगमेक्कगदुगं च ॥१६७०॥ उदिता परीसहा सिं पराइया ते य जिणवरिंदेहि।(दारं) नव जीवाहपयत्थे उचलिभिऊणं व निक्षंता ॥१६६७॥ पासो अरिष्टनेमी सेज्जंसो सुमइ मिछिनामा य। युज्वणहे निक्लंता सेसा युण पिन्छमण्हंमि॥१६६४॥ (दारं) पढमस्स बारसंगं सेसाणेक्षारसंगसुयलाभो।(दारं) पंच जमा पढमंतिमजिणाण सेसाण चतारि ॥१६६८॥ मगहारायगिहाइस सुणओ खेतारिएस विहरिंस। उसभो नेमी पासो बीरो य अणारिएसुंपि ॥१६६६॥ दारं तह बारस वासाई जिणाण छउमत्थकालपरिमाणं। उग्गं च तबोकम्मं विसेसओ बद्धमाणस्स ॥१६७२॥ गामायारा विसया निसेविया ते कुमारवज्जेहिं। गामागरादिएसु य केसु विहारो भवे करस ?॥१६६५॥ निदुएक्षगसोलसगं वासा निन्नि य नहेवऽहोरतं । मासेक्षारसनवगं चउपण्णदिणा य चुलसीति ॥१६७१॥ उसभो सिद्धत्थवणंभि वासुपुज्जो विहारिग हयंभि। धम्मो य वष्पगाए तेलगुहाए य सिणेनामा॥१६६२॥ आसमपर्याम पासो बीरजिणिदो य नायसंडंमि। अवसेसा निक्खंता सहसंबवणंमि उज्जाणे ॥१६६३॥ (उसभो य विणीयाए बारवईए अरिट्डवरनेमी। अवसेसा तित्थयरा) निक्लंता जम्मभूमीसु ॥१६६१॥ तेबीसाए नाणं. उप्पणणं जिणवराण पुरुवण्हे। वीरस्स पन्छिमण्हे (पमाणपत्ताए च) रिमाए ॥१६७४॥ उसभस्स युरि (मताहे) वीरम्सुजुवाहियानईतीरे। सेसाण केवलाई जेमुजाणेसु पञ्चह्या ॥१६७३॥ 11048

वतारि य तीसाइं(तित्रि य अ) सीयाइं तिण्हमेतो य। बीसुत्तरं छलहियं तिसहस्सिहियं च लक्लं च ॥१६८१॥ लक्लं अड सयाणि य बासिडिसहस्स चउसयसमग्गा। एगाँड छच्च सया सिडिसहस्सा सया छच्च ॥१६८२॥ चोह्स य सहस्साइं जिणाण जइसीससंगहपमाणं । अञ्जासंगहमाणं उसभादीणं अतो बोच्छं ॥१६७९॥ तिन्नेव य लक्खाइं तिषिण य तीसाइं तिक्षि छत्तीसा। तीसाइं छच्च पंच य तीसा चडरो य बीसाइं ॥१६८०॥ (छाबड़ी चउसड़ी बाबर्डि सड़िमेब प)ह्या(ण्णा)सं। चता तीसा बीसा अद्वारम सोलससहस्सा ॥१६७८॥ तिणिण य अड्राइजा दुवे य एकं च सयसहस्साइं। चुलसीउं (इं)च सहस्सा विसत्तारे अद्रसर्टिं च ॥१६७७॥ तित्यं चाउन्वणणो संघो सो पहमए समोसरणे। उप्पन्नो उ जिणाणं वीरजिणिषस्स बितियंभि ॥१६८५॥ चुलसीतिं च सहस्सा एगं च दुवे य तिन्नि लक्खाइं । तिन्नि य वीसहियाइं तीसहियाइं च तिण्णेब ॥१६७६॥ तेत्तीसऽडाबीसा अद्वारस चेच तह य सत्तरस । एक्कारस दस नवमं गणाण माणं जिणिंदाणं ॥१६८८॥ सष्टिपणपण्णपण्णेगचत्त्वत्ता तह्हतीसं च। छत्तीसं च सहस्सा अञ्जाणं संगहो एसो॥१६८३॥ पहमाणुओगसिद्धो पत्तेयं सावयादियाणंपि। णेओ सन्वज्ञिणाणं सीसाणं संगहो कमसो॥१६८थ॥ चुलसीई पंचनउई बिउत्तरं सोलमुत्तरसयं च। सत्तिहयं पणणउई तेणउई अइसीई य ॥१६८६॥ एकासीती छावत्तरी य छाबड्डि सत्तपन्ना य। पन्ना तेयालीसा छत्तीसा चेव पणतीसा ॥१६८७॥ अट्टमभतंतिमि य पासोसहमिहिरिहनेमीणं। बसुगुळास्स चउत्येण छट्टभतेण सेसाणं ॥१६७५॥ 

18631 एक्कार्स उ गणहरा (जिणस्स बीरस्स) सेसयाणं तु। जावतिया जस्स गणा ताबङ्या गणहरा तस्स ॥१६८९॥ पणवीसं तु सहस्सा पुरुवाणं सीयलस्स परियाओं। लक्ष्वाइं एगवीसं सिङ्जंसिजास्स वासाणं ॥१६९३॥ सामाइयाइया वा वयजीवनिकाय भावणा पढमं। एसो धम्मोवाओ जिणेहिं सन्वेहिं उवइ्डो ॥१६९१॥ उसभरस पुन्वलक्षं पुन्वंगूणमजियस्म नं चेव। चडरंगूणं लक्षं पुणो पुणो जाव सुविहित्ति ॥१६९२॥ धम्भोवायो पवयणमह्वा पुन्वाई देसया तस्स। सन्वांजेणाणं गणहर चोहसपुन्वी य जे जस्स ॥१६९०॥ चउपन्नं पन्नारस ततो अद्वहमाइं लक्षाइं। अड्डाइज्जाइँ ततो वाससहस्साइं पणुवीसं ॥१६९४॥

अद्दुहमा सहस्सा अड्डाइज्जा य सत्त य स्याहं। सत्त्री विचत्त बासा दिक्षा (कालो जिणिदाणं) ॥१६९६॥

छडमत्यकालमेतो सोहेडं सेसओ ड जिणकाला। सन्वाउयंपि एतो उसभादीणं निसामेह ॥१६९७॥

तेवीसं च सहस्सा स्याणि अद्दुहमाणि य हवंति । इगवीसं च सहस्सा वाससऊणा व पणपन्नं ॥१६९५॥

बडरासीती बाबतारी य हाही य होंति बासाणं। तीसा य दस य एगं च एवमेते सयसहरसा ॥१६९९॥

चडरासीति विसत्ति सडी पन्नासमेव लक्खाई। चत्ता तीसा बीसा दस दो एगं च पुर्वाणं ॥१६९८॥

पंचणडती सहस्सा चडरासीती य पंचपणणा य। तीसा य दस य एगं सयं च बाबत्तरिं चेब ॥१७००॥

नेज्वाणमंत्रिक्षिया सा चोद्समेणं पढणनाह्स्स । सेसाण मासिएणं वीरिजिणिदस्स छहेणं ॥१७०१॥

अडावयचंपोर्डिजतपावासंग्रेयलेलिसहरेसु । उसभवसुषुज्जनेशी वीरो सेसा य सिद्धिगया ॥१७०२॥

इच्चेवमाइ सञ्चं जिणाण पढमाणुओगतो णेयं। थाणासुण्णत्यं पुण भणियं पययं अतो बोच्छं ॥१७०३॥ उसभजिणससुत्थाणं उत्थाणं जं तओ मिरीइस्स। सामाइयस्स एसो जं पुत्वं निग (मोऽहिगओ)॥१७०४॥ संबच्छरेण भिक्ला लद्धा उसभेण लीगनाहेण। ततिए (सेसेहिं बीय) दिवसे लद्धा उ (पहमभिक्ला उ) ॥१७११॥ णवि ताव जणो जाणड् का भिक्खा केरिसा व भिक्खयरा ?। ते भिक्खमलभमाणा वणमज्झे तावसा जाया। भगवंपदीणमणसेर संबच्छरमणसिओ विहरमाणी । कन्नाहिं निमंतिज्जइ बत्याभरणासणेहिं च ॥१७१०॥ उसभस्स ड खोयरसो पारणए आसि होगनाहस्स । सेसाणं परमण्णं अमयरसरसोबमं आसि ॥१७१२॥ गयपुरसेज्जंसो खोयरसदाणवसुहारपेढगुरुष्या । तक्खिसिलायलगमणं वाहुबलि निवेषणं चेव ॥१७१॥। चउरो साहस्सीओ लोपं काङण अप्पणा चेच। जं एस जया काहिई (तं तह अम्हेचि) काहामो ॥१७०७॥ उसभो बरबसभगई घेतूण अभिग्गहं प्रमधोरं। बोसडचतदेहो विहरइ गामाणुगामं तु ॥१७०८॥ चेत्तबहुल्डमीए चडिं सहस्सेहिं सा उ अवरण्हे। सीया सुदंसणाए सिद्धत्थवणंभि छट्टेण ॥१७०६॥ वहली अडंबइछा जोणगविसंभो सुबण्णभूमी य। आहिं डिया भगवया उसभेण तवं चरंतेण ॥१७१६॥ घुडं च अहोदाणं दिन्वाणि य आह्याई तूराई। देवा य सन्निवित्या बसुहारा चेव बुद्धा य ॥१७१३॥ संबोहण निक्यमणं नागिंदो) विज्जदाणवेयहे । उत्तरदाहिणसेही सद्वीपण्णासमगराइं ॥१७०५॥ कछं (सिन्बिड्डीए पूए) मह दह धम्मचक्षं तु। विहरइ सहस्समेगं छउमत्यो भारहे बासे ॥१७१५॥ विश्वपानि कोट्यानार्ये इत्तौ 118481

Č

बह्ती य जोणगा पण्हगा य जे भगवया समणुसहा। अने य मेच्छजाई ते तह्या भइ्या जाया ॥१७१७॥ | जि||मरीच्याहि-सह महदेवीएं निग्गओ कहण पत्वज्ज उसभसेणस्स। बंभी भिरीइदिक्षा (सुंदिर ओरोह सुअदिक्षा)॥१७२४॥ तित्यगराणं पहमा उसभसिरी विहरिओ निरुवसम्मां। अडावओ नगवरो अम्मभूमी जा जिणिदस्स ॥१७१८॥ मागहमादी विज्ञओं सुंदरिपच्वडज बारसभिसेओं। आणवण भाडयाणं समुसरणे पुच्छ दिहंतो ॥१७२९॥ भवणवति वाणमंतर जोइसवासी विमाणवासी य। सन्विद्धीए सपरिसा करेंति नाणुष्पयामहिमं॥१७२६॥ (नायं) मि पूनिये चक्क पूनियं (पूय) णारिहो नाओ। इहलोइयं तु चक्कं परलोगसुहावहो नाओ ॥१७२३॥ (पंच य पुत्तस्याइं भरहस्स य सत्त ननुयस्याइं)। स्यराहं पञ्चतिया तंभि कुमारा समोसरणे ॥१७२५॥ सामाइयमाईयं एक्कारसमाउ जाव अंगाउ। उज्जुतो भतिगओ अहिन्जिओ से। गुरुसगासि ॥१७२८॥ याहुबलिकोवकरणं निवेयणं चक्कि देवयाकहणं। णाधम्मेणं जुज्झे दिक्ता पिडेमा पहणणा य ॥१७३०॥ उज्जाणपुरिमताले पुरीविणीयाएँ तत्थ नाणवरं। चक्कुप्पया य भरहे निवेयणं चेव दोण्हंपि ॥१७२२॥ छउमत्थप्परियाओ वाससहस्सं तओ पुरिमताले। नग्गोहस्स य हेट्टा उप्पणं केवलं नाणं ॥१७१९॥ उप्पणांभि अणंते नाणे जरमरणविष्पमुक्कस्स। तो देवदाणविंदा करेंति महिमं जिणिदस्स॥१७२१॥ दहूण कीएमाणीं महिमं देवेहिं खत्तिओं भिरीई। संमत्तलद्भुद्धी धम्मं सोजण पन्वड्ओ ॥१७२७॥ फागुणबहुछेक्षारसीए अह अहमेण पुन्वणहे। उपपण्णंभि अणंते महन्वया पंच पन्नवए॥१७२०॥

सो एव जिन्यमाणो विहुरो अह नरवई विचितेह। किं मण्णे एस चक्की ? जह दाई बुन्यले। उ अहं ॥१७३२॥ काऊण एगछतं भरहोविय भुंजती विडलभोए। मिरियीवि सामिपासे विहरइ तबसंजमसमग्गो॥१७३५॥ निसिक्चिणा य समणा अकिचणा मज्झ किंचणं हाउ । सीलमुगंघा समणा अह्यं सीलेण दुग्गंघो ॥१७४२॥ अह अण्णया मिरीयी गिम्हे डण्हेण परिगयसरीरो। अण्हाणएण चितिओ इमं क्रिंहिंगं विचितिति ॥१७३७॥ मेरुगिरीसमभारे ण हुमि समत्यो मुहुत्तमि बाहुं। समणगुणे गुणरहिओ अहगं संसारमणुकंखी॥१७३८॥ समणा तिदंडविरया भगवंतो निह्नयसंकुचियगता। अजितिदियदंडस्स उ होड तिदंड ममं चिंधं ॥१७४०॥ ावगयमाहा समणा मेहिच्छत्रस्स छत्तयं होउ। अणुवाहणा य समणा मन्झ च (उवाहणा हाँतु) ॥१७४२॥ उप्पणानाणर्यणो (तिन्नपङ्ण्णो जिण) स्स पामूलं । केवलिपरिसं गंतुं तित्यं नमिज्ज आसीणो ॥१७३४॥ सामाइयमादीयं एक्कारसमाउ जाव अंगाउ। डज्जुतो भतिगओ (अहिज्जिया) सागुरुसगासे ॥१७३६॥ सुक्कंबराय समणा निरंबरा मज्झ घाउरताई। होतु यमे बत्याइं अरिहो मि कतायकलुसमई॥१७४५॥ एवमणुचितयंतस्स तस्स नियगा मती समुष्पण्णा।लद्धो मए डवाओ जाया मे सासया बुद्धी ॥१७३९॥ अहंदियमुंडा संजया य अह्यं खुरेण सिसहो उ। यूलगपाणबहाओं बेरमणं में सया होड ॥१७४१॥ पहमं दिहीजुदं वायाजुदं तहेव वाहाहिं। मुहीहि य दंडेहि य सन्वत्यवि जिन्बई भरहो ॥१७३१॥ संबच्छरेण ध्यं अस्हलक्खो उपेसए अरहा। हत्थीओ उत्तरिय बुते चिंता पए नांगं ॥१७३३॥

कोव्याचार्य

शलाका-अहनं पागडक्वं दर्हुं पुच्छेड् बहुजणो घरमं। कह्यड् जं ताणं तो (जईणं तो सो वियालणे तस्स परिकहणा) ॥१७४७॥ दाणं च माहणाणं वेदा कासीय पुत्र्व नेत्र्वाणं। कुंभा थूभा जिणघर कविले भरहस्स दिक्खा य ॥१७५३॥ पुणरवि य समोसरणे पुन्छी य जिणं तु चिक्कणो भरहो। अप्पुट्टो य दसारे तित्थगरो को इहं भरहे? ॥१७५४॥ समुसरणभत्तडग्गह अंगुलिधयसक्कसावया अहिया। जेया बहुई कागांणे लंछण अणुसज्जणा अङ ॥१७४९॥ राया आइ्चजसे महायसे अतिजसे य बलभहे । बलविरिय कत्तविरिए जलविरए दंडविरिए य ॥१७५०॥ एएहिं अडुभरहं समले भुनं सिरेण घरिओ य। जिणसंतिओ य मडडो सेसेहिं न चाइओ बोहुं॥१७५१॥ अस्सावगपडिसेहो छट्टे य मासि अणुओगो। कालेण य मिन्छनं जिणंतरे साहुबोन्छेओ ॥१७५२॥ जिणचिक्किस्माराणं वण्णपमाणाइं नामगोत्ताइं। आउपुरमाइ(पियर्गे परिया)य गतिं च साहीया॥१७५५॥ जारिसया होगगुरू भरहे वासंभि केवली तुज्झे। एरिसया कइ अण्णे नाया होहिंति नित्थयरा?॥१७५६॥ अह भणइ जिणवरिंदो जारिसओ नाणदंसणेहिं अहं। एरिसया तेवीसा अण्णे होहिंति नित्थयरा॥१७५७॥ वज्जंति वज्जभी रू बहुजीवसमाडलं जलारं मं। हाड मम परिमिएणं जलेण पहाणं च पियणं च ॥१७४५॥ धम्मकहाअकिखते उबद्धिए देइ सामिणा सीसे। गामनगरागराई विहरइ सो सामिणा सिंद्ध ॥१७४८॥ एवं सो क्ह्यमती नियगमतिविगरिषयं इसं लिंगं। तिद्यिहेउसुजुत्तं पारिब्बज्जं पवते हु ॥१७४६॥

होहिति अजिओ संभव अभिनंदणसुमइसुष्पभसुषासो। ससिषुष्कदंतसीयल सेज्जंसो वासुपुज्जो य।१७५८॥

1058 श्रलाका-अह भणइ जिणवरिंदो जारिसओ तं नरिंदसदुदुले। तारिसया एक्कारस अण्णे होहिति रायाणो ॥१७६१॥ अह भणित नरवरिंदो भरहे वासंमि जारिसो उ अहं। तारिसया कइ अण्णेताया। होहिति रायाणी॥१७६०॥ उममे भरहो अजिते सगरो मघवं सणंकुमारो य। धम्मस्स य संतिस्स य जिणंतरे चक्कवहिद्गं॥१७६९॥ मुणिसुन्वये नमिमि य होति दुवे पडमनामहरिसेणा। निमिनेमिसु जयनामा नेमीपासंतरे बंभो ॥१७७१॥ एए खळ पडिसत् कितीपुरिसाण बासुदेवाणं। सन्बेधि चक्कजोही सन्बेधि हया सचक्केहि ॥१७६८॥ बलदेव वासुदेवा नव अण्णे नीलपीयकोसेजा। हलसुसलचक्कजोही सतालगरुडज्झया दो दो ॥१७६४॥ विमलमणंतइधम्मो संती कुंथू अरो य मही य। मुणिसुन्वयनिमेमी पामो तह बद्माणो य ॥१७५९॥ भरहो सगरो मघवं सणंक्रमारो य रायसद्दूलो। संती कुंषू य अरो हवइ सुभूमोय कोरव्वो ॥१७६२॥ संती ऊंषू य अरे। अरहंता चेव चक्कवटी य। अरमछिअंतर्भि य हवड् सुभूमी य कोर्ज्वो।।१७७०॥ निवड़् य दुविह् य सयंभुपुरिसोत्तमो पुरिससीहो। नह पुरिसपोंडरीए दत्ते नारायणे क्रण्हे ॥१७६५॥ अयले विजए भहे, सुप्पमे य सुदंसणे । आणंदे नंदणे पडमे, रामे यावि अपिच्छमे ॥१७६६॥ नवमो य महापडमो हरिसेणे चेव रायसदृदुछे। जयनामो य नरवती बारसमे बंभदते य ॥१७६३॥ आसग्गीवे तारए मेरए महकेढवे निसुंभे य। बिल पहराए तह रामणे य नवमे जरासंधे ॥१७६७॥ पंचसपअद्षपंचम वाषाला चेव अद्घषुगं च । नृता दिवहुषणुगं च चडत्थे पंचमे चत्ता ॥१७७२॥ 110/28/

श्ला अरमछिअंतरे दोन्नि केसवा पुरिसपोंडरियदत्ता। मुणिमुब्बयनेमिणो अंतर्मि (॰िम अंतरि)नारायण कण्ह नेमिस्मि (पंचाणउड् सहस्सा चडरासीई य अडमे सडा)। तीसा य दस य तिनिन य अपिन्छमे सत वाससया॥१७७५॥ पहमो धणूणऽसीती सत्ति सही य पणण पणयाला। अडणत्तीसं च घणू छव्वीसा सालस दसेव ॥१७७९॥ 🐇 चउरासीति बावत्तरी य पुन्वाण माहिया एए (सयसहस्साई)। पंच य तिन्नि य एगं च एवमेते (सयसहस्सा उ वासाणं) | अह भणति नरवार्रिं नात। इमीसेतियाए परिसाए। अण्णोवि कोवि होहिइ नित्थगरु इमंभि वासंसि ॥१७८५॥ पणतीसा तीसा युण अद्वाचीसा य बीसइ धणूणि। (पत्रारस बार) सेव य अपन्छिमे स (त्त य घणूणि) ॥१७७३॥ चिक्रिदुगं हिरिपणमं पणमं चक्कींण केसवो चक्की। केसव चक्की केसव दुचक्की केसव चक्की य ॥१७८४॥ अनियाणकडा रामा सन्वेविय केसवा नियाणकडा । उड्डंगामी रामा केसव सन्वे अहागामी ॥१७८२॥ चउरासीती विसत्तरि सड्डा तीसा य दस य लक्लाइं। पणणडिसहस्साइं छप्पणणा बारसेगं च ॥१७८०॥ अहेव गया मेाक्वं सुहुमेा वंभा य सत्ति पुढिव। भगवं सणंकुमारो सणंकुमारं गयां करपं ॥१७७६॥ तत्य मिरीई नामं आइपरिज्वायओ उसभणता । सज्झायझाणजुतो एगंते झायह महत्पा ॥१७८६॥ अइंतकडा रामा एगो पुण वंभलोगकप्पंभि । तत्तीवि चइताणं सिडिझस्सइ भारहे वासे ॥१७८३॥ एगो य सत्तमाए पंच य छट्टीए पंचमी एगो। एगो य चउत्थीए कण्हा पुण तच्चपुढवीए॥१७८१॥ पंचितिहंते वंदिति केसवा पंच आणुपुत्वीए। सेज्जंसिनिविद्वाती घम्म पुरिससीहपैरंता ॥१७७७॥ 1278

नेन्वाणात्रियगआगिइ जिणस्स इक्लागसेसगाणं तु। सकहाथूभजिणघरे जायगतेणाहित्रिगिति ॥१८००॥ | तं वयणं सोऊणं तिवतिं अप्मोडिजण तिक्खुतो। अन्महियजायहरिसो तत्य मिरीयी इमं भणइ ॥१७९५॥ जड़ वासुदेव पढमे। सूयविदेहाइ (सूयाइ विदेह) चक्कविदिनं । चरमो तित्थयराणं होउ अलं एतियं मज्झ ॥१७९६॥ एबण्हं थोऊणं काऊण पयाहिणं च तिक्खुतो। आपुन्छिऊण पियरं विणीयनगरिं अह पविद्वो॥१७९४॥ तं बयणं सोऊणं राया अंचियतणूरुहसरीरो। अभिवंदिऊण (आपुन्छिऊण)पियरं भिरीह अभिवंदओ जारु ॥१७८९॥ लामा हु ते सुल (द्वा जंसि तुमं) धम्मचक्कवद्दीणं। होहिसि दसचोद्दसमो अपन्छिमो बीरनामोति ॥१७९१॥ सो विणएण उचगओ काऊण पयाहिणं च तिक्खुतो। बंदइ अभिन्थुणंतो इमाहिं महराहिं बग्गुहिं॥१७९०॥ अह्यं च दसाराणं पिया य मे चक्कवट्टियंसस्स । अज्जो नित्थगराणं अहो कुलं उत्तमं मज्झ ॥१७९७॥ (नाविय पारिव्यन्नं वंदामि अहं इमं च ते जममं)। (जंहो) हिसि तित्थयरो अपन्छिमो तेण वंदामि ॥१७९३॥ अडावयंभि सेले चोइसभतेण सो महरिसीणं। दसहिं सहस्मेहिं समं नेन्याणमणुत्तरं पत्तो ॥१७९९॥ तं दाएति जिणिदो एव नरिंदेण युच्छिओ संतो । घम्मवर्चक्कवदी अपच्छिमो वीर्नामोसि ॥१७८७॥ अह भगवं भवमहणो संपुणं पुन्वसयसहस्सं तु। अणुपुन्वि विहरिता पत्तो अद्घावयं सेलं ॥१७९८॥ आङ्गरो दसाराणं तिविद्दु नामेण पोयणाहिवई। पियमित्तचक्षवदी मृयाएं विदेहवासंमि ॥१७८८॥ आहकरो दसाराणं तिविद्ध नामेण पोयणाहिवई।पियभित्तचक्कवदी मूपाएँ विदेहवासंभि ॥१७९२॥ 11828

ायगिह विस्सनंदी विसाहभूई य तस्स जुबराया। जुबरन्नो विस्सभूती, विसाहनंदी य इयरस्स ॥१८११॥ संसरिय थावरो रायभिहे चात्तीसं वंभलोगक्ष्णंसि । छस्सुवि पारीवङ्जं भभिता तत्तो य संसारे ॥१८१०॥ गयगिह विस्सभूती विसाहभूतीसुय बित्तिए कोडी। वाससहस्सं दिन्खा संभूयजित्स पासंमि॥१८१ था। गितासिड महराए सणियाणो मासिएण भतेणं। महसुक्के उप्पणो तओ चुओ पोयणपुरंमि ॥१८१३॥ रूमसयभाउगाणं चडवीसं चेव जिणघरे कासी । सब्बजिणाणं पडिमा बन्नपमाणेहिं नियगेहिं ॥१८०१॥ हुन्भासिएण एगेण मिरीयी दुक्खसागरं पत्तो । भमितो कोडाकोडी सागरसरिनामधिज्जाणं ॥१८०५॥ नंमूलं संसारी णीयागोतं च कासि निवातिमि। अणलोइउ वंभंभिं कविलो अंताहिओ कहए॥१८०६॥ इक्लागेसु मिरिई चडरासीइं तु वंभलोगंभि । कोसिड कोछाएसु य असीतिमाडं च संसारे ॥१८०७॥ युरमानापितिदिक्खा संघषणुच्चत्तमेव संठाणं । कामार्रज्जसंगह छउमत्थिय केवलं चाउं ॥१८०३॥ आदंसघरपवेसो भरहे पडणं च अंगुलेज्जरस । सेसाणं उम्मुयणं संबेगा पाणदिक्ता य ॥१८०२॥ पुन्छंताण कहेती उचसंते देइ साहुणा सीसे । गेलण्णअपिड्यर्णं कविला इत्यंपि इहड़ंपि ॥१८०४॥ यूणाए पूसमित्तो आउं बाबत्तारीं च सोहम्मे । चेइअ अभिगज्जोओ चाबद्वीसाणकप्पंसि ॥१८०८॥ मंदिरेसु अभिगभूई छप्पण्णाउं सणंकुमारीम । सेयवि भारहाओ चोयालीसं च माहिंदे ॥१८०९॥ 1880

पुत्तो पयावइस्सा मियावइदेविक्जिच्छिसंभूओं । नामेण तिविह्नती आदी आसी दसाराणं ॥१८१आ

12000 स तवरसी जरस तबोऽणसणादि विसेसओ विचितो वा। जो जह विसेसिओ पा अतीब अविसेसियो सन्बो ॥१८२६॥||५ अप्पुत्वनाणगहणे सुयभत्ती पवयणे पभावणया। एएहिं कारणेहिं तित्ययरतं छहड् जीवो ॥१८२०॥ पुरिमेण मा० पन्यला पोडिछे सयसहरस सन्बन्य मासभतेणं । युष्फ्तारि उववणणे ततो चुओ माहणकुलंमि ॥१८१७॥ जस्स सुयं बहुतार्यं जत्तो स बहुरसुओ तहत्थिवि । सुत्तथरा अत्थथरो अत्थधराओ तदुभयण्णू ॥१८२५॥ अरहन्ता सन्यारो सिद्धा निद्ध्यसञ्चकम्मरया। पवयणामिह सुयनाणं संघो य जओ तयाथारो ॥१८२२॥ एएस जोऽणुरागी सन्तग्र्णु क्षित्तणा पमीदोय । जो जस्स य उचयारी जोगो सो होति बच्छलया ॥१८२७॥ धम्मोबद्सदिकावावओवद्सदिसवायगा गुरवो । एत्थेव उवद्साओ गहिओ सुयवायणापरिओ ॥१८२३॥ पुत्ते [य] यणंजयस्ता पोडिल परियाउ कोडि सब्बहे। णंदण छत्तागाए पणुबीसाउं सयसहस्ता ॥१८१६॥ जाईसुयपरियाए थेरो जाईऍ सडिबरिसो ड । सुयतो समबायधरो बीसतिबरिसो य परियाए ॥१८२४॥ सज्झायज्यावारोऽभिक्खणमह दंसणं च सम्मत्तं । दंसणनाणचरितोबयारभेदो य विणयो उ ॥१८२८॥ अरहंतासिद्धपवयणगुर्थरबहुरसुए तवस्तीसु। वन्छह्या य तेसि अभिक्षणाणोवयोगे य ॥१८१८॥ ज्ञलसीतिमप्पतिहे सीहो नरएस तिरियमणुएस । पियमित्तचक्षच्धी सूयविदेहाई चुलसीते ॥१८१५॥ दंसणविणए आवस्सए य सीलब्बये निरइयारो । खणलबतविच्याए वेयाबच्चे समाही य ॥१८१९॥ आवस्त्रयाई संजमवावारा जे अवस्त्रकर्णिळा । सीलाई उत्तरग्रणा मूलगुणा छब्बयाई तु ॥१८२९॥

एए चउदस सुभिणे पासति सा माहणी सुहपसुता। जंर्याण उववन्नो कुन्छिसि महायसो बीरो ॥१८४२॥ आर्म्भवन्धसम्पा(स्प्य) य उविचिण इ जाव अप्पुन्बी। संखेज्जे भागे तू केवलिकालिमि उद्भो से ॥१८३७॥ लं बज्झश्ति भणियं तत्य निकाङ्जाङ्ति नियमोऽयं। तद्वंझफलं नियमा भयणा अणिकाङ्यावत्ये ॥१८३६॥ ायवसहसीह्अभिसेयदामससिदिणयर्ज्झयं कुम्भं। पडमस्रसाग्रिवमाणभवणरयणुच्चयसिहिं च॥१८४१॥ सुनिणमबहारभिग्गहज्ञमणअभिसेयवङ्किसरणं च। भीसणविवाहवच्चे दाणे संबोहनिक्तमणे ॥१८४०॥ एगं वियाणभवणं तो चउदस होति तं च कहमेगं १। जं भणियं वेमाणियदेवावासो न सेसंति ॥१८४३॥ (जहस)तीय तबो (असणुबहिसेजाह) जइजणे विहिणा । वेयाबच्चं दस्वविहजणोवकाराय बावारो ॥१८३१॥ तं च कहं वेतिज्जह १ अभिलाए धम्मदेसणादीहिं। बज्झह तं तु भणवओ तिषमवो सक्हताणं ॥१८३४॥ माहणकुण्डन्गामे कोडालसगोत्त माहणो अत्थि। तस्स घरे उचचणणो वेचान-दाए कुन्छिसि ॥१८३९॥ मग्गस्स जहासती (पभावणा देसणाइरूवा जा। एएहिं जिणणामं अज्जेह वि) सुद्धपरिणामो ॥१८३३॥ नियमा मणुयगतीए इत्थी पुरिसेतरोच्च सुहलेसो । आसेवियबहलेहिं बीसाए अण्णयरएहिं ॥१८३८॥ एएस दंसणाइस निरईपारोत्ति जो निरवराहो । संवेगभावणाओ (साणासेवण समाही य) ॥१८३०॥ निट्टितिमोसकेंडं निष्यभवो जाव अहव संसारं। नित्थगरभवाओ वा ओसकेंडं भवे नितिए।।१७३५॥ गुरुकालासाहणाओ संघादी सत्थया समाहिति। अप्पुरुवसुयग्गहणं पयत्तओ नाणभत्ती य ॥१८३२॥

| यङसभसीहआभिसेयदामससिदिणयरं झयं क्रम्भं | पङमसरसागरविमाणभवणरयणुचयसिहिं च ॥१८५१॥ अह दिवसे बासीति बसति नहिं माहणीएं कुन्छिसि । चितेह सुहम्मबती साहरिंड जे जिणं क्रासे ।१८४५॥ 🎚 अह भणड़ जेगमेसि देविंदो एस एत्थ तित्थयरो । (लोगुत्त)मो महप्पा उचवण्णो माहणकुलिम ॥१८४८॥ वेमाणियाग्याणं च विमाणं भवणमवरणामाओ (मायाणं)। पैच्छन्ति मायरो इह विमाणभवणाहं ण तु दोवी।१८४४ 🛚 वित्यकुंडग्गामे सिद्धत्यो नाम वितिओ अतिय। (सिद्धत्यभारि)याए साहर निसलाए कुन्छिस ॥१८४९॥ एए चोहरा सुमिणे पासित सा माहणी पिडिनियसे। जंरयणि अबहरिओ कुर्िडास महायसो बीसो॥१८५२॥ तिहिं नागेहिं समग्गो देवीतिसलाएसो उ कुन्छिन्। अह वसइ सिनमङ्मो छम्मासे अद्भासं च ॥१८५३॥ दोणहं बरमहिलाणं गन्मे बसिज्ण गन्मसुकुमाहो। नबमासे पन्धिपुणो सत्त य दिवसे समइरेगे ॥१८५५॥ उग्गक्कलभोगावित्यकुलेसु इक्लागनायकोरव्ये। हरिवंसे य यिसाले (आयनित ति है पुरिससीहा)॥१८४७॥ अह सत्तमंभि मासे गरमत्यो चेवभिग्गहं गिण्हे। नाहं समणो होहं अम्मापियर्किम जीवन्ते॥१८५॥॥ अह चेत्तसुद्धपक्तस्स तेरसी पुरुवरत्तकालिक्म । हत्थुत्तराहि जाओ कुण्डज्जामे महाबीरो ॥१८५६॥ अरहन्त चक्कवटी बलदेवा चेव वासुदेवा य । एए उत्तमपुरिसा णहु तुच्छकुलेसु आयन्ति ॥१८४६॥ वाहंति भाणिऊणं वासारत्तरस पंचमे पक्ले। साहरइ पुन्वरते हत्थुत्तरतेरसी दिवसे ॥१८५०॥ गयवसभगाहा० ५६॥ एए चोहसगाहा० ५७॥ 1186311

外的作 जातीसरो य भगवं अप्परिबडिएहिं तिहि ड नाणेहिं। कंनीय य बुद्धीय य अङ्गहिओ तेहिं मणुएहिं ॥१८६६॥ 🖔 (अह) बहुड सो भगवं दियलोयचुओ अणोवमसिरीओ। दासीदासपरिवुडो परिकिन्नो पीढमदेहिं ॥१८६४॥ अह जणअङ्घासस्स भगवभो सुरवराण मञ्ज्ञिक्म । संतगुणिक (णुक्ति) त्तणयं करेड् सक्षो सहस्माए ॥१८६७॥ बेसमणवयणसंनोड्या ड ते तिरियजम्भगा देवा। कोडिज्जितो हिर्ण्णं (र)यणाणि य तत्य उवणिन्ति ॥१८६२॥ काजण य अभिसेयं देविंदो देवदाणवेहिं समं। जणणीय अरिपणिता जम्मणमहिमं चकासी य ॥१८६१॥ भचणवङ्बाणमन्तरजोङ्सवासी विसाणवासी च। सिविबङ्घीय सपरिसा चउत्विहा आगया देवा ॥१८५९॥ असियसिरओ सुनयणो बिंबुडो धबलदंतपंतीओ। वरपञ्हपडमगोरो कुल्लुप्तलंघनीसासो ॥१८६५॥ मों कुण्डलसुयलं सिरिवामं देइ चेव सक्षों से। मणिकणगर्यणवासं उवच्छु में जंभगा देवा ॥१८६२॥ आभरणर्यणवासं बुद्टं तित्यंकर्किम जायिका। सक्षो व देवराया उवागओ आगया निहुओ ॥१८५७॥ देवेहिं संपरिवुडो देधिदो गेणिह्ऊण तित्ययएं। नेऊण मंदर्गिरिं अभिसेयं तत्य कासी य ॥१८६०॥ (सप्नं च त) मन्द्रिमं काउं तेन्द्रसएण डिंभं च। पिट्टी मुट्टीय हओ वंदिय वीरं पिडिनियतो ॥१८७०॥ (तं वयणं सोऊणं अह एगु सुरो अ) तदहन्तो उ। एइ जिणसंनिगासं तुरियं (सो मेसणहाण् ॥१८६९॥ बालो अबालभावो अबालपरक्षमो महाबीरो। न हु (सक्षर् भेसेउं अमरेहिं सइंदर्णहिंपि ॥१८६८॥) तुहाओं देवीओं देवा आणन्दिया सपरिसागा । भगविम बहुमाणे तेलोक्कमुहावहे जाए ॥१८५८॥

118581 बर्बार्या घी)सिज्जड् किमिच्छयं दिज्जए बहु विहीयं। असुरसुरदेवदाणवनरिंदमहियाण निक्खमणे॥१८८१॥ तिण्णेव य कोडि)सया अद्यासीति च होति कोडीउ । असिइं च सयसहस्सा एयं संबच्छरे दिण्णं ॥१८८२॥ सार)स्सयमा(इच्चा वण्ही वरूणा य गहतो) या य।(त्रिसिया अघ्वाबाहा) अभिगुंबा चेव रिष्टा य॥१८८४॥ त्युत्तर्जोएणं कुण्डग्गामिने वितिओ जन्नो। वज्जरिसहसंघयणो भविअजणविषोहओ वीरो॥१८७६॥ सक्षो य तर्समक्षं भगवंतऽस्सासणे निवेसिता। सहस्स लक्ष्वणं पुच्छे बागर्णा (अवयवा इंदं)॥१८७२॥ नेक्लमणक्यमतीयं कुण्डग्गामिम खितियं बीरं । हत्थुत्तरजोएणं ( लोगंतिय आगया ए) ए ॥१८८३॥ उम्मुक्तवाल (मावो) क्रमेण अङ्जोबण्णं अणुष्पत्तो । (मोगसमत्यं णाउं अम्मापियरो ड बीरस्स) ॥१८७३॥ ो देवपरिग्गहितो तीसं वासाइं वसति गिहिवासे । अम्माइंहिं भगवं देवत्रगएहिं पब्बइओ ॥१८७॥ संबच्छरेण होहिइ अभिनिक्खमणं तु जिणवरिन्दाणं । तो अत्थसंपयाणं पबत्ताई युव्बसूरिम॥१८७८॥ अह तं अम्मापियरो जाणिता अहियअइवासं तु । क्यकोउयलंकारं छेहायरियस्स उवणेति ॥१८७१॥ न्बविहे माणुस्से भोगे सुजिनु सह जमोयाए। तेयसिरि ब सुरूबं जणयह पियदंसणं धूयं।।१८७५॥ संघाडगातिगचउक्कचच्चरचउम्मुहमहापहपहेसु । दारेसु पुरंबराणं रत्थासु य मज्झयारेसु ॥१८०॥ तिहिरिक्लंमि पसत्ये महंतसामंतकुलप्त्याए। कारेंति पाणिगहणं जसोयवरराजकन्नाए ॥१८७॥। गुगा हिरणणकोडी अड्डेच अणूणगा सयसहस्सा । स्रोदयमाईयं दिज्जइ जा पायरासाउ ॥१८७९॥

भवणवङ्चाणमंतरजोङ्सवासी विमाणवासी य। घरणितले गगणतले विज्जुज्जोओ कओ खिष्पं ॥१८८८॥ मणपरिणामो य कओ अभिनिक्खणंथि जिणवरिंदेण।(देवीहि य देवेहि य समंतओ उच्छुयं गयणं) ॥१८८७॥ (चन्दपभा य सीआ उचणीया जम्मसरणसुक्तस्स)। आसत्तमछदामा (जलथलय)दिन्वकुसुमेहि ॥१८९०॥ जाव य कंडग्गामो जाव य देवाण भवणआवासा। देवेहि य देवीहि य अविरहियं संव(रंतेहिं) ॥१८८९॥ क्रमुमाणि पंचवण्णाणि मुयंता हुंदुही य ताइंता। देवगणा य पह्टा समंतओ उच्छुयं गयणं ॥१८९८॥ पन्नासङ् आ(यामा) णूणं बित्थिणणपण्णवीसं तु । इत्तीसङ्मुन्बिद्धा सीया चंदप्पभा भणिया ॥१८९१॥ सीयाय मज्झयारे दिन्यं मणिकणगर्यणचेंचइयं। सीहासणं महिरहं सपायपीढं जिणवरस्स ॥१८९२॥ आलङ्यमछदामो भासुरबाँदी पलंबवणमालो। सेययबत्थणियत्थो जस्स य मोछं सयसहस्सं ॥१८९३॥ चलचवलभूसणघरा सच्छेदविउडिवयाभरणघारी। देविंददाणविंदा वहंति सीयं जिणिंदस्स ॥१८९,७॥ सीहासणे निसन्नो सक्षीसाणा य दोहिं पासेहिं। बीएति चामरेहिं मणिकणग(विचित्तदंडेहिं)॥१८९५॥ गुडिंव उक्खिता माणुसेहिं साहहु रोमक्रवेहिं। पच्छा वहंति सीयं असुरिंदसुरिंदमागिंदा ॥१८९६॥ छट्टेणं भत्तेणं अन्झवसाणेण सोहणेण जिणो। हेसाहिं विसुज्झंतो आरहहं उत्तमं सीयं ॥१८९४॥ ग्वं अभियुन्वंतो बुद्धो (बुद्धारविदसिसमुहो)। (लोगंतियदेवेहि) ऊंडग्गामे महाबीरो ॥१८८६॥ एए देविनिकाया भगवं बोहोति जिणवरिंदं तु । सञ्बज्ञगजीवहियं भगवं तित्यंगरतंति ॥१८८५॥

सिद्धत्य)वणं व जहा असणवणं (सणवणं) असोगवणं। चूयवणं व कुसुमियं हय गयणयलं सुरगणिहिं ॥१९०२॥ गोवनिमित्तं सक्तरस आगमो बागरेइड्रे ति (देबिंदो)।(कोछाबहुले छहरस) पारणए पयस बसुहारा ॥१९१२॥ पुरओ बहाति देवा[पच्छा]नागा पुण दाहिणामि पासीमि। पचच्छिमेण असुरागरुहा पुण उत्तरे पासे ॥१८९९॥ (वणसंडोव्य कुसुमिओ) पडमसरोव्य जहा सरयकाले।(सोहड) कुसुमभरेणं इय गयणयलं सुरगणेहिं ॥१९०१॥ | स्मिन्यणं व कुसु सियं क्षियार्वणं व चंप्यवणं वा। तिलगवणं व कुसु मियं इय गयणयलं सुरगणेहिं॥१९०३॥ (बरपड्हभेरिझछरिदुंदुहिसंख)सहिएहिं तूरेहिं। धर्णियछे गयणयछे तुरियनिनाओ परमरम्मो ॥१९०४॥ जिणवर्मणुण्णाबिता अंजणघणभुयगविमलसंकासा। केसा खणेण नीया खीरसरिन्नामयं उद्धि ॥१९०७॥ निहिं नाणेहिं समग्गा नित्यगरा जाव होति गिहवासे। पडिवण्णंमि चरिते चडनाणी जाव छडमत्था॥१९१०॥ दिन्वो मणुस्सघोसो तुरियनिनाओ व सक्ष्वयणेणं। खिप्पामेव नित्कुक्षो जाहे पडिवर्जाति चरितं ॥१९०८॥ कुसुमाणि पंच(वण्णाणि सुयंता) दुंदुभीउ वाएंता। देवगणा य पसण्णा समंतओ उत्तरंति नमे ॥१९००॥ पणी (व)हिया य नायसंडे आपुन्छिताण नायए सन्वे । दिवसे मुहत्तमेगं कम्षार्ग्गाममणुप्पतो ॥१९११॥ डज्जाणं संपत्तो ओर्राभया उत्तमाओ सीयाओ। सयमेव कुणइ लोयं सक्षो सि पिड्च्छिए केसे ॥१९०६॥ काऊण नमोक्कारं सिद्धाण अभिग्गहं तु सो गेण्हे। सन्वं मे अकरणिजं पावंति चरित्तमारूढो ॥१९०९॥ एवं सदेवमणुयासुराएं परिसाएं परिबुडो भयवं। अभिथुन्वंतो गिराहिं संपत्तो नायसंडवणं ॥१९०५॥ 18581

महुराए जिणदासे आभीरवीवाह गोण उववासे। भंडीरमित्त अवचे भते वा (णा)गोहि आगमणं ॥१९२५॥ हुरभिषुरसिद्धयतो गंगा कोसिय विदू य दोमिलओ। नागसुदाहे सीहे कंबलसबला य जिणमहिमं ॥१९,२४॥ भीमहहास हत्यी पिसायनामे य वेयणा सत्त)। (सिरकण्ण नास दंते नहऽच्छि पद्वीय सत्तिमिया)॥१९१६॥ हुं संतम पिडणो (वयंस)ता तिन्वअभिग्गहा पंच। अचियतोग्गह ण वसणं निवं बोसह मोणेणं ॥१९१३॥ नणछेगंगुलि कम्मार बीरघोसमहिंसेदु दसपलिया।(बिइंदसम्मऊरण वयरीए दाहिणुदक्कहे)॥१९२०॥ रोहा च सत्त वेयण थुड् दस सुमिणुष्पलऽद्धमासे य)। (मोराए सक्षारं सक्षो अच्छंदए कुविओ) ॥१९१५॥ (तर्यमवर्च भज्जा कहेहि नाहं तओ पिउवयंसी)।(दाहिणवाया)ले सुवणणवात्रुगा कंटए वर्षं ॥१९२१॥ उत्तर्वाचालंति वणसंडे चंडकोसिओ सप्पो। ण डहे चिंता सर्णं जोइस कोवाहिजाओऽहं ॥१९२२॥ तालिपिसायं दो कोइलाय दामदुगमेव गोवग्गं)।(सर सागर सूरंते मंदर सुविणुष्पले चेव)॥१९१७॥ मोरागसिणवेसे वाहि सिद्धत्य तीतमाईणि । साहइ जणस्स अन्छंद पओसो छेअणे सक्षो ॥१९१९॥ भीरवरस्स भगवओ नावारूढस्स कासि उवसग्गं। मिच्छादिष्टिपरष्टं कंबलसबला समुतारे॥१९२६॥ पाििष्पतं गिहिनंदणं च तह बद्धमाणवेगवई। (धणदेवसूलपाणींदसम्म वास्ऽद्यिग्गामे)॥१९१थ॥ उत्तर्वाचाला नागसेण खीरेण भोषणं दिन्वा। से(यविया य पएसी) पंचरहे निजरायाणो ॥१९२३॥ भोहे य झाण पवयण घम्मे संघे य देवलोए य)।संसारे नाण जसे धम्मं परिसाएं मज्झंमि ॥१९१८॥

水流 साबत्यी सिरिभहा निंदू पितिदत्त पयस सिबदते। दार्जाणि णक्ख (बाला हलिह पडिमाञ्गणी पहिया) ॥१९३॥ नियों नंदिसेणे पिडमा आरिकेल बहणभयडहणं। क्रियमारियमोक्लण विजयपग्डमा य पतेयं ॥१९३९॥ मंबिलिमंबिल्हरहा (सुभहा) सरवणगोबहुलमेव गोसालो। विजया नंदसुनंदे भोयणखब्जे य कामगुणे ॥१९२८॥ कयलिसमागम भोयण मंह्यलिदहिक्सर भगवओ पडिमा। जंबूसंडे गोद्दीय भोयणे भगवओ पडिमा॥१९३८॥ यंभणगामे नंदोवणंद उवणंद तेय पन्वज्जे (बद्धे)। (चंपा हुमास्) लमणेण बास(वासं मुणी) बसइ ॥१९३०॥ कोछागबहुलपायस दिन्बा गोसाल दट्डु पन्बजा। बाहिं सुबन्नललपायस थालि नियति गहणं च॥१०,२९॥ हिणिचंद कुमाराए कुवणयचंपरमणिज्ञ उज्जाओं (णे)। चोरा य चारियगडे सोमजयन्ती उबसमेइ ॥१९३२॥ वीरा मण्डवभोदजं गोसाछे वहण तेय झामणया। मेहो य कालहत्थी कलंबुयाए य उबसम्मा ॥१९३६॥ थूणाएं वहिं पूसो लक्षणमहिभतरे य देविंदो। रायगिहतंतुसाला मासक्षमणं च गोसालो ॥१९२७॥ (ततो य णंगलाए डिंभ) मुणी अच्छिकडूणं चेव। आवते मुहतासे मुणिउतिय बाहि यलदेवो ॥१९३५॥ कालाएँ सुन्नगारे सीहो विज्जुमङ्गोडिदासीए । (खंदो दंति) लियाए पतालग सुण्णगारंभि ॥१९३१॥ तेणेहिं पहे गहिओ गोसालो माउलोति बाहणया। भगवं वेसालीए कम्मार घणेण देविदो ॥१९४०॥ लाहेसु य उबसम्मा घोरा घुन्नकलसा य दो तेणा। बज्जह्या सकेणं भिह्य बासासु चडमासं ॥१९३७॥ पिट्टीचंपाबासं तत्य चडमासिएण खम)णेणं। कयंगल देउल वरसेइ दरिहथेरा य गोसाले ॥१९३३॥ कोट्याचार 1169811

-09% -वेसालीए पडिमं डिंभ मुणिउत्ति तत्थ गणराया। यूएइ संखनामो चित्तो नाबाइ भगिणिमुओ ॥१९४९-५०॥ यहुसाल(ग सालवणे कडपूयण पडिमविग्वणोवसमे । लोह्ग्गलंमि चारिय जियसन् उप्पे मोक्षो)॥१९४४॥ याणियगामायायण आणंदो ओहि परिसहसहिति। सावत्थीए वासं चित्त तओ साणुलिड बर्हि ॥१९५१॥ गामाय विभेलगजनल तावसी उवसमावसाणथुई। (छडेण) सालिसीसे विसुद्धमाणस्स लोगोही ॥१९४१॥ पिडमा भह महाभह सन्वओभह प्रमिया चडरो। अह य बीसाऽऽणंदे बहु लिय तह उिझ दिय दिन्बा।।१९५२॥ अनिअयवासं सिद्धत्यपुरं तिलत्यंच गुच्छ निष्फत्ती। उष्पाडेइ अणक्षो गोसालो बासबहुलाए ४९२ ॥१९४७॥ सक्षी य देवराया सभागओ भणड् हरिसिओ वयणं। तिन्निवि लोग समन्या जिणवीरमणं न चाछेडं ॥१९५४॥ सोहम्मकष्पवासी देवो सक्करम सो अमरिसेणं। सामाणियसंगमओ बेति मुरिन्दं पडिनिषिद्दो॥१९५५॥ ततो य पुरिमताले बग्गुर ईसाण अच्चए पिडमा। मिछिजिणायतण बहिं (यणपिडिमा) उण्णाए बंसि बहुगोद्दी॥ मुणर्धि भिष्यनगरे तयं विचितं च छडवासंभि। मगहाऍ निरुवण्गं सिण उउवद्भि विहरित्या ॥१९४२॥ मगहा गोन्यरगामे गोसंखी वेसियाण पाणामा । कुम्मग्गामातावण गोसाछे सोवण (पउद्दे) ॥१९४८॥ गोभूमि बज्जलाइति गोव कोवे प वंसि जिणुवसमे । रायगिह्डमवासा बज्जभूमी बहुवसग्गा)॥१९४६॥ आलिभियाए वासं कंडाए देउले पराहुतो । मह्णदेउलसमुहिं गोसालो दोम्निव मुणिति ॥१९४३॥ दहभूभी वहुमेच्छा पेहालग्गाममागओ भगवं। पोलासचेह्यंमि हिएगराई महापिंदमं ॥१९५३॥ 1180011

गोसिलिसंधिस मागह मोएति य रहिओ पितिवयंसो । तोस्लिय सत्तरज्जय वावती मोस्ली मोक्लो ॥१९६६॥ म्बह हिंडह न करेमि किंचि इच्छा ण किंचि बत्तव्यो । तत्येच बच्छवालिय येरी परमणण बसुहारा ॥१९६८॥ उचह्यमतिविण्णाणो ताहे बीरं बहुं सहाबेडं। ओहीय जिणं झाय (जाण)इ झायति छबीबहियमेब ॥१६६२॥ सिद्धत्यपुरे तेणोत्ति मोसिओ आसवाणिओ मोक्ले। वयगामहिंडऽणेसण वीयदिणे वेति उबंसंतो ॥१९६७॥ सामाणियदेविद्धिं देवो दाएइ सो विमाणगओ। भणति य बरेह महरिसि निष्फर्तिं सग्गमोक्खाणं॥१९६१॥ अह आगतो तुरंतो देवो सक्षरम सो अमरिसेणं। कासी अय (ह) उवसम्मं मिच्छादिद्दी पिडिनिबिद्दो ॥१९५७॥ तोसिल क्रिसिस्सरूवेण संधिच्छेओ इमोत्ति बद्हों य। मोएइ इंदयालिउ तत्थ महाभूइओ नाम ॥१९६५॥ मलये पिसायरूवं 'सिवरूवं हरियसीसए चेव । ओह्सणं पडिमाए मसाण सक्को जवणपुच्छा ॥१९६४॥ वालुगपंथे तेणा माउलपारणए तत्थ काणच्छी। तत्तो सुभोम अंजलि सुच्छिताएं य विद्यह्यं ॥१९६३॥ श्ली पिपीलियाउ उद्सा खळु तहेब उण्हेला। विच्छुग नउला सप्पा य सूसगा वेब अहमगा॥९९५८॥ हत्थी हत्थिणियाओ पिसायए घोरह्व वग्घे य । थेरी थेरी सूओ आगच्छड् पक्कणो य तहा ॥१९५९॥ तेलोक्कं असमत्यंति पेह एयस्स चालणं काउं। अंज्जैव पासह इंग ममं वसगं रुद्रजोगतवं ॥१९५६॥ उम्मासे अणुवद् देवो कासीअ सो उ उवमन्गे। दहण वयन्गामे वंदिय वीरं पिडिनियसो ॥१९६९॥ बरवाय कलंकलिया, काल्चक्कं तहेव य। पाभाइ्यज्वसम्में, वीसङ्भो होड् अणुलोमो ॥१९६०॥

> ||} ||} ||

अधिरिक आलिभियाए हरिविङ्जू जिणस्स भतीएँ वंदओ एइ। भगवंपियपुङ्जा जिय उवसम्मा थोव सेसं च॥१९७१॥ हरिसह सेयवियाए सावत्थि खंदपडिमाऍ सक्को य। ओयरिडं पडिमाए होगो आडिटें बंदे ५७६ ॥१८७२॥ जंभियवहि उजुवालिय तीरवियावत सामसाल अहे। छ्टेणुक्कुगुयस्स उ उप्पणं केवलं नाणं ॥१९८२॥ कोसंबि स्याणीओ अभिग्गहो पोसबहुलपाडिबए। चडमासे य मियाबइ बिजय सुगोतो य मंदा य ॥१९७६॥ छम्माणि गोव कडसिलपवेसणं मिडिसमाएं पावाए। खरओ विज्जो सिद्धत्यवणियओ णीहरावेड् ॥१९८१॥ गारणसणं कुमार हा.)सणं कुमारमोयण णंदिग्गामे य पिडसहो नन्दी। मंहियगामे गोवे वितासणगं च देविंदो॥ ततो सुमंगलाए सणंक्रमार सुच्छेतए य माहिंदो । वालग वाइलवणिए अमंगलं अप्पणो असिणा॥१९७८॥ वेसालिवास भूयाणंदे चमहत्पाओ य सुंसुमारपुरे। भोगपुर सिंदिकंदय माहिन्दो खितओ क्रणह् ॥१९७४॥ देवो ठिओ महिद्वीड सन्दरचूलियाए सिह्रमिम। परिवरिओ (सोड) सुरवहृष्टिंतस्स य सागरोवमं सेसं॥ कोसंबि चंदसुरोतरणं (वाणारसीड़ स)म्को ड। रायिनिहे ईसाणे मिहिला जणओ य घरणो य ॥१९७३॥ तचावाई चम्पा दहिबाहण बसुमती वितियनामा । यणवह मूलालोयण संपुल दाणं च पञ्चळा ॥१९७७॥ जंभियगामे णाणस्स उप्पया बागरेड् देविन्दो । मेंहियगामे चमरो बंदण पियपुच्छणं कुणइ ॥१९८०॥ न्नम्पावासावासे जांकेखदा साइदत्तपुन्छा य। वागरण दुह्पदेसण पचक्षाणे य दुविहे उ ॥१९७९॥ नियापान कोट्यानामे

जो य तबो अणुचिषणो बीरबरेणं महाणुभावेणं। छउमत्थकालियाए अह्कमं कितहस्सामि ॥१९८३॥

18031 जिनतप: तत्य किर सोमिलज्जेति माहणो तस्स दिक्षकालिम। पङ्रा जणजाणवया समागया जन्नवाहिम १९९७॥ गोयरमभिग्गहजुयं खमणं छम्मासियं च कासी य। पंचदिवसेहिं जणं अञ्बहिओ वच्छनयरीए॥१९८७॥ नव किर चाउम्मासे अक्किर दोमासिए उवासी य। वारस य मासियाइं यावत्तरि अद्धमासा य ॥१९८४॥ यारस वासे अहिए छड़े (भत्तं जहण्णयं आसी। (सब्बं) च तबोकम्मं अप्पाणय आसि बीरस्स ॥१९९०॥ तिन्नि सते दिवसाणं अडणापन्ने तु पारणाकालो । उम्मेड्यिनिसेज्ञाणं ठियपिडमाणं सए बहुए ॥१९९१॥ गारस चेव य वासा मासा छन्चेव अद्यमासो य। वीरवरस्स भगवओ एसो छउमत्थपरियाओ ॥१९९३॥ अमरनररायमहिओ पत्तो बरधम्मचक्कबहिता बितियम्पि समोसरणं पाबाए मिह्ममाए उ ॥१९९६॥ दो नेव य छहसए अडणतीसे डवासिया भयवं। न क्याइ निवभतं चडत्थभतं च से आसि ॥१९८९॥ महं च महाभदं पिडमं तत्तो य सन्वओभहं। दो चतारि दसेव प दिवसे ठासीय अणुबदं ॥१९८६॥ पन्वजापहए मं दिवसं एत्थं तु पिक्लिविताणं। संकलियमिम उ संते जं लदं नं निसामेह ॥१९९२॥ रवं तवोग्रणरतो अणुषुन्वेणं मुणी विहरमाणो । घोरं परीसहचम्रं अहियासेता महाबीरो॥१९९४॥ उप्पन्नमिस अणंते णहमिस य छाउमत्थिए णाणे। रातीए संपत्तो महसेणवणिम उज्जाणे ॥१९९५॥ दस दो य किर महप्पा ठाइ मुणी एयराइयं पिडमं। अडमभतेण जई एकेक्कचरिमराईयं॥१९८८॥ रंगं किर छम्मासं दो किर तेमामिए उवासी य। अष्टाइजा य दुवे दो चेव दिबक्रुमासाइं ॥१९८५॥ काव्याचाये

|| E08||

समुस्रणं केवइये ह्वै पुर्क वागर्णं सोयपरिणामें। वाणंचै देवमहें महाणयेणे उवरितित्यं ५४३।दार्गाहा॥२०००| ४ जन्य अपुन्वोसरणं जन्य व देवो महिष्टिओ एइ। वाउदयपुष्मवह्लपागारितयं च अभिओमा। 1988।।२००१॥ | दो होति (यीगंति) चामराओं सेयाओं मणिमएहिं दण्डेहिं। ईसाणचमर सहिया देवेहिं पहिंडिचितेहिं ॥२०१०॥ तिणिण य पागार्वरे रयणविचित्ते तहिं सुरगणिंदा। मणिकञ्चणकविसीसगविभूसिए ते विउञ्बंति॥२००५॥ भवणवह्वाणमन्तर् जोइसवासी विमाणवासी य । सिव्बिड्डीऍ सपरिसा कासी नाणुष्पयामहिमं ॥१९९९॥ उक्कुद्धिमीह्नायं कल(यलसहेण सब्बओ सब्बं)। (तित्यगर्पायमूछे करेंति देवा) निवयमाणा। ॥२००७॥ मणिकणगर्यणाचिते चडहिसि तोरणे विडब्बेनित। (सच्छत्तसालभंजियमयर्द्धयर्षिधसंठाणे)॥२००४॥ मणिकणगर्यणचितं भूमिभागं समन्तओ सुर्भि । आजोयणंतरेणं करेन्ति हेवा विचित्तन्तु ॥२००२॥ इक्कारसांवे गणहरा सब्वे उन्नयविसाल्कुलवंसा । पावाएँ मज्जिमाए समोसदा जन्नवाडंपि ॥२०११॥ एगंत्रे य विवित्ते उत्तर्पासंमि जनवाडस्स। तो देवदाणविंदा (करेन्ति महि)मं जिणिदस्स ॥१९९८॥ वेंटहाइं सुरमिं (जलयलयदिन्बकुसुमणीहारिं)। (पयरं) ति समन्तेणं दसद्वननं कुसुमवासं ॥२००३॥ तं दिन्यं देवघोसं सोऊणं माणुसा नहिं तुद्दा। अहो जिणणण जहं देवा किर आगया इहहं ॥२००८॥ सीहासणे निसन्नो रत्तासोगस्त हेडओ भगवं। सक्षो सहेमजालं स्यमेव य गेण्ह्ए छतं ॥२००९॥ ततो य समन्तेणं कालागुरुकुन्दुरु क्षमीसेणं। गन्धेण मघमघेन्ता ध्वघडीओ विडन्बेंति ॥२००६॥

निजेतान्। क्रियान्।प्र

मवणबङ्बाणमंतर जोङ्सवासी विमाणवासी य । सिंविब्डीऍ सर्पारेसा कासी नाणुष्पयामहिमं ।नि.१४७। ||पंचणहं पंच स्पां अद्घुहस्पा य होन्ति दोणह गणा। दोणहं तु जुबल्याणं तिस्ओ तिस्तो हबइ गच्छो ॥२०१६॥ मोन्ण ममं लोगो कि वचह एस तस्स पासाई १। अन्नोऽवि जाणइ मए ठियंमि कत्तोच्यं एयं १ ॥२०१९॥ द्द्ठूण कीरमाणीं महिमं देवेहिं जिणवरिंद्स्स। अह एइ अहंमाणी अमरिसिओ इन्द्भूइति। नि.१४८। इय (बोन्तूणं पत्तो द द्रूण तिलोयपरिवुडं बीरं)। (चडतीसतिसयपतं स संकिओडिव य डिओ पुरओ)॥२०२३॥ 'मचणवह्चाणमंतरे'त्यादि कण्ठया । अत्रान्तरे कथश्चित्तो यज्ञपाटानिगीतत्वात्, किमत आह-'दट्टूणे'त्यादि, 'हष्ट्रा' धावेज्ञ व मुक्खजणो देवा कहडणेण विम्हयं नीया श वंदंति संथुणंति य जेणं सन्वण्णुबुद्धीए॥२०२०॥ अहवा जारिसओ सो णाणी तारिसया सुरा तेऽवि। अणुसरिसो संजोगो गामणङाणं व मुक्खाणं॥२०२१॥ जं कारणनिक्खमणं बोच्छं एएसि आणुषुच्बीए। तित्यं च सुहम्माओ निरबंबा गणहरा सेसा॥२०१॥ पढमेत्य इंदम्ह वितिए युण होति अगिमभूइति । ततिए य बाउभूती ततो वियते सुधम्मो य ॥२०१२॥ जीवे कम्मे तज्जीव भूय तारिसय बन्धमोक्खे य । देवा णेरइए या पुण्णे परलोय णिज्बाणे ॥२०१५॥ काउं हयप्पयांचं पुरतो देवाण दाणवाणं च । (वाएण विविहत्थाण छहु जाणाविमि मं गंतु) ॥२०२२॥ मंडिय मोरियपुत्ते अकंपिए चेव अयलभायाय।मेयज्जे य पभासे गणहरा होंति वीरस्स ॥२०१३॥

1308 308 (भूतिषिषमभीषणभुकुदिरित्यर्थः, किमित्यत आह-यतः 'अहंमानी' अहंमन्यः अहमेवास्यां त्रिलोक्यां विद्यानित्येवमनष्टममवाम्, न 🏈 समालोक्य 'फिरममाणां' निर्वत्येमानां 'महिमां' ज्ञानोत्पाद्समग्रस्णारचनाळश्चणां, कै: १. 'देवैः' वित्रुधैः, कस्य ?-'जिनचरेन्द्रस्य' | घारयति सति, कुतस्त्यमेतद् १, असम्बद्धमेतत् , न ह्यमल[द्वि]प्रदीपोद्योतिताशेपसदनोद्रोत्पत्रालपि (द्योतापर्ठापि) प्रद्रिपेनात्मलाभमा-मगवतो वीरस्य 'अये'त्यत्रान्तरे इत्युक्तमेतत् 'एति' आगच्छति समवसर्णं, यतः प्रथम उपाध्याय इत्यभिपायः । किंनामेत्यत् आह-यागविधावममत्तो भवामीति, एवमुपश्मावसर्ग्राप्तोऽपि शागुपाचतथाभूतकर्मपरिणतेः मतिपक्षविक्षोभिणश्राभिमानाद् उद्भवत्कपायान-इन्द्र स्तिरिति, किविशिष्टः सन् १ इत्यत आह्-'अमपितः' सकलसुरासुरेन्द्रभक्तिप्रचोद्तामरप्रश्चेतोचमोत्तामभगवत्युजाकर्णनो-भो मो बालणवराः ! मां सुकत्वा किमेष नागरलोकस्तर्य कस्यचित्पाद्मुलं घावति, नसु महत्कुतूहलं, कथयतात्र नियन्धनामिति, साद्यन्ति च्ययद्वारिण इति गायाऽभिप्रायः। सबैलक्ष्यमात्मगतम्-'धाबे'त्यादि । घावेत चायं जनस्तत्पादान्तिके मूर्यततानुमतिक-कि जूत सर्वज़ीऽसाचिति १, आ मैंब भूयोऽपि बस्यय, यतोऽन्योऽपि जानाति, सर्वमिति प्रक्रमाह्रम्यते, 'मिष्य स्थिते' मिष प्राणान् त्वात्, न हि लोकप्रवाहो हितमहितं बोररीकुत्य प्रवतिते, अन्यजापि दृष्टत्वाद्भिमचदारोहणवत्, मन्ये 'देवाः' विगुधा बोद्रारो विमिपितकारिणः 'क्षं ?' केन विज्ञानातिश्ययेन 'अनेन' लोकप्रवाहापेक्षया सर्वज्ञेन 'विस्मयं नीताः' एकाग्रमनःसमाधानतां प्रापिताः, नि 'सर्जज्ञिया' सत्यसर्वज्ञुद्ध्या 'वन्दन्ते' त्रिविषकरणसमब्यानाद्भिवाद्यन्ति 'संस्तुवन्ति च' विचित्रज्यमङ्गलमालाकलापैः, गैकशेत्राकांशे हो कमलाकरवन्यू केनचित्कदाचिदालोकिताचिति मन्यत इति गाथाभिप्रायः। कि पुनभैणतीत्याह्-'मोन्तूण'त्याहि। नदहों। महामोहाभिभूतिविस्फूर्जनमिति गायाऽभिप्रायः। प्रकाशम्-'अह्वे'त्यादि ऋज्वभिप्रायः। तस्मात् किं ममानेनास्थानप्रयासेन १, ||S08||

लोद्ामज्वालाकलापसंतष्यमानममी प्राह-यदि युनरसौ मम विवादाहोँ भविष्यति ततः-'काउ'मित्यादि ऋज्वभिप्रायः, नवरं प्रतापोऽशो-रिलोकनिवासिविशिष्टभन्यप्राणिसंघातकोटाकोटीपरिवेष्टितं 'वीरं' वर्द्धमानस्वामिनं, किविशिष्टमित्यत आह-चतुर्सिश्यद्तिश्ययसंप्राप्तं | ससंकिओ'नि सग्जः संबुत्तस्कन्यवद्शेपास(प)यनय्यित्वाद्, अत् एवोक्तम्—"साक्षाद् हष्ट्वेन्द्रभूतिः समवस्यतिभुवो भूषणस्यान्ति-कस्थानायातानङ्गनाभिः सह वरविद्ययान् पञ्चवणैविमानैः । रूपं चाश्चर्यभूतं झटिति दश दिशो भासयत् स्कारकान्त्या, तस्थौ क्षोभात् कादिलयणः, नाद्याच्यसौ मदीयां वानाँ जानातीति चाभित्रायः, कि बहुना कथानकविशेषेण १। इय'इत्यादि। 'इय' एवं 'वोत्तूणं'ति हाप्रलयमेच इव गर्जित्वा प्राप्तः-सकलसुरासुरेन्द्रसंकुलं स्वर्गसंघातमिव समवसरणं प्रविष्टः, तत्र च 'इद्वा' आलोक्य 'झेलोक्यपरिष्ट्रतं' सग्रहो सुनिपतिपुरतो हा 1 किमेतत् (किमेतत्)? ॥१॥" अत उच्यते-'मुसंकिओ'नि, तत्र स्याद्वेतोऽपि सन् स्थितः पुरतः, आमट्टोय जिणेणं जाइजरामरणविष्यमुक्केण। नामेण य गोतेण य सन्वण्णू सन्वद्रिसीण। नि. १४९। हे इंदम्ति।गोतम। सागयमुते जिणेण चितेह। नामंपि मे वियाणह अहवा को मंन याणाह ।।।२०२५॥ गतिगमने कापुरुषत्वसंभवादिति गाथार्थः ॥२०२३॥ एवं तिसम् इन्द्रभूतौ तथा तिष्ठति सत्यत्रान्तरे-**三のの3**1

जह वा हिययगयं में संसयमुण्णेज जह व छिन्नेक्या।तो होजा विम्हओ में इय चितेतो पुणो भणिओ॥२०२६॥

'आभड़ो' इत्यादि । 'आभाषित्रअ' आमित्रित्रअ, केन ?-'जिनेन' श्रीमहावीरवर्षमानखामिना, किविशिष्टेनेत्याह-जातिः पादुभूतिः जरा-वयोहानिकारिणी मरणं-प्राणनियन्यच्छेदकारि युनद्वन्दतैविषमुक्तः, तेन मुक्तवच मुक्त इत्यभिप्रायः, कथं १, नाम्ना हे इन्द्रभूते ! गोत्रेण हे गौतमेति, चकारावनयोभिनाथाभिनाथानिनी, किविशिष्टेन !-सर्वज्ञेन सर्वदर्शिना, नतु च जरादिविग्न-

अपिच-'जड़ वे'त्यादि । यदि च हद्यगतत्यादतीन्द्रियं 'मे' मम 'संशायं' सन्देहं 'उन्नयेत्' जानीयात् , तथा ज्ञातमिष यदि च ि किं मन्ने अरिथ जीवो उयाहु नरिथति संसत्रो तुब्झ । वेयपयाण य अरथं ण याणसी तेसिमो अरथो ॥नि.१५०॥ 🗒 त्नाम्मुक्ताः खल्बचेतना इष्टाः, 'मुणाचियोगो मोस्न'इति बचनादिति गायौषार्थः ॥२०२४॥ 'हे'इत्यादि । हे इन्द्रभूते । गौतम । 🕞 त्त्रोति विफलाः क्रियाः ॥१॥" इत्यतो विवादास्पदीभूतो मे जीवलोक इति । पुनरप्यवष्टम्मं वद्ध्वेदमाह-अथवा को मां न जानाति १, 🗠 निरोणान् क्ष्मिः सर्वत एवति गतार्थमुत्तरित्रोज्यणमिति, न, नयवाद्परिकल्पितजात्यादिविष्ठमुक्तञ्यवञ्छेदार्थत्वात् , तथाहि-कश्चितात्वादिरिहत-। कोट्यानाय् क्षे त्यान्मुक्ताः खल्बनेतना उष्टाः. 'गणान्धिकोक्को कोट्य'न्छ --------मवंत इति, अतोऽपि विफला मे मनोरथा इति, उक्तञ्च-"फिं करिष्यति पाण्डित्यं, विनयो विक्रमोऽपि वा। दैवं यस्य च्छलान्वेपि, 🖟 लागतं भनतः ? 'उत्ते जिणेणं'ति एवमुक्ते भगवता 'चितेति' चिन्तयामास-अहो ! नामापि भे विजानाति तन्त्तमयं सत्यमेव अतिप्रकटोऽइमस्मिन् भुनने, सर्वाकारसंपन्नत्वात्, वियति पूर्णिमाचन्द्रवत्, किमत्र विस्मयादेः कारणमिति 'गाथाथेः ॥२०२५॥ डिज्न्दीत' छिन्दात् ततो भवेद्विसमयो, नान्यया, को खुदकशब्देनेवीपानहौ जहात् ?, अयमस्याभिप्रायः-न चासावनेन ज्ञातुं शक्यते गरिन्छेनुं या. मत्तोऽन्यसर्वज्ञाभावात्, इदमेव मे आडम्बरं नास्तीत्यवाष्णुनतां नाशङ्कपापि, अस्य मायाविष्विषि दर्शनात्, उक्तअ-"देवागमनभोषान्"मित्येवमादि, 'इय चित्तेतो'नि एवं बहुविधमात्मसायारणं चिन्तयन् 'पुनः' द्वितीयां वारां 'भिगितः' न प सोऽणुमाणग्रमो जम्हा पचनख्रुव्वयं तिषि । युन्बोचळद्संयंयसरणओ लिगल्मिणं ॥२०२९॥ जीवे तुह संदेहो पचक्खं जं न घिष्पड् घडो व्व। अचंतापचक्खं च निथ लोए म्बुष्फं य ॥२०२८॥ अमिहित इति गायायैः ॥२०२६॥

= 898= कह पडिचण्णमहीतिय किमत्थि नत्थिति संसभो कह जु?। सइ संसयक्मि बाऽयं अस्साहंपबओ छत्तो ।२०३५। जइ नित्य संसहचिय किमितिय नित्यति संसओ कस्स ?। संसहए व सरूवे गोयम। किमसंसयं होजा ?॥२०३६॥ अह अन्नो तो एवं गुणिणो न घडादओऽवि पचक्ला। गुणमेत्तग्गहणाओ जीवम्मि कओ वियारोऽयं?।२०३९। नागमगम्मोऽवि तओ भिळाइ जं नागमोऽणुमाणाओ। न य कस्तइ पचक्लो जीवो जस्तागमो बयणं॥२०३१॥ गुणप्चक्ततमाओगुणीऽविजीवो घडो व्य पचक्तो। घडओऽवि घेष्पर् गुणी गुणमेत्तग्गहणओ जम्हा।२०३७। अस्रोऽणन्नो व गुणी होजा १ गुणे हिं जह नाम सोऽणन्नो। ननु गुणमेत्तग्गहणे घेप्पइ जीवो गुणी सक्छं ॥२०३८॥ गोयम । पचक्लोबिय जीवो जं संसयाइविन्नाणं । पचक्लं च न सज्झं जह सुहदुक्लं सदेहिक्स ॥२०३३॥ एवंचिय परदेहेऽणुमाणओ गेण्ह जीवमिथिति। अणुवित्तिभिवित्तीओ विन्नाणमयं सरूवे न्य ॥२०४३॥ न य जीवछिंगसंवन्धदरिसणमभू जओ युणो सरओ। तछिंगदरिसणाओ जीवे संपद्मओ होजा ॥२०३०॥ अह मन्निस अरिथ गुणी न तद्वत्यंतरं तओ किंतु। देहे नाणाइगुणा सोचिय तेसि गुणी जुत्तो ॥२०४०॥ इय तुह देसेणायं पचक्खो सञ्बहा महं जीवो। अविहयनाणनाणओ तुह विण्णाणं व पडिवज्ञा।१०४२॥ जं चागमा विरुद्धा परोप्परमओऽवि संसओ छत्तो। सञ्वप्पमाणविस्याईओ जीवोसि ते बुद्धी॥२०३२॥ नाणादओं न देहरसऽमुन्तिमत्ताइओ घडरसेव । तम्हा नाणाइगुणा जस्स स देहाहिओ जीवो ॥२०४१॥ क्यवं करेमि काहं चाहमहंपच्या इमाओं य। अप्पा सप्पचक्तो तिकालकज्ञावएसाओ ॥२०३४॥ विशेषाव 🌣

10022 ज्यतां चायमधुना मत्संप्राह्मा, अनुचितत्वाम्, शेषमिथ्यात्वमलकल्द्वत्, अथवा किमस्ति जीव उताहोशिकास्तीति, एवं 'मन्ने'ति 🤾 जीवे विषयभूते भवतः सन्देहः, किल प्रत्यक्षं यस्मान भूधते, घटवदिति न्यतिरेकी, प्रत्यक्षेण चाग्रहणं तस्य सत्तंमयोगजन्यात्, तस्य तयोः पूर्वोषङञ्यसम्बन्धस्मरणातु, तथाहि-प्राम् महानसादाविग्निधूमयोरन्वयञ्यतिरेकवन्तमिषनामायमध्यक्षती मृद्दीत्वा तत उत्त-आह-'चेदपदानां च' वेद्वाक्यानां च 'अव्ये' सद्भावं 'न जानासि' नावबुद्धासे, श्रोत्रेण न्यायेन प्रश्नेः, तेषां चायम्यों-यो नात्यनासन्वेनाप्रत्यस्त्याद्, अतः पथाद्विवतारः-'अचंतापचक्तं च नत्य लोग् खपुष्कं य'ति नास्ति जीवः अत्यन्ताप्रत्यक्षत्वात् म्कालमटम् मन्निकुञ्जादाविनिन प्रत्येति, यत्र यत्राहं भूममद्राखं तत्र तत्रागिनपंथा महानतादौ, तथा नेहाहं, तस्माद्रागिनना मान्यं, मन्यते भगान्, संश्यः 'तुष्छां'ति अयं तम संशयः, कृतः पुनः १, उमयहेतुसद्धामाद्, विरुद्धवेदपद्शवणादित्यभिप्रायः, ततः किमत तस्यापि प्रत्यक्षपूर्वकत्वात्, कृतः १ इत्याह-लीनमर्थं गमयतीति लिङं, लिज्नमसास्तीति लिङ्गी, लिङ्गं च लिङ्गिलिक्गिनौ 'कि मन्ते'इत्यादि ॥ हे आयुष्मन् ! गौतम ! 'कि' कस्मात् मन्यसे अस्ति जीव उताहोशिकास्तीति, एवं संशयस्ति, तर-मया निर्मायत इति गायोचार्यः ॥ तत्र नास्तित्वहेतयसावद्मी-'जीवे'इत्यादि ॥ जीवति जीविष्यति जीवितवान् या जीयसास्मिन् ल्युप्पनत्, हेतुविश्रेषणं किमिति चेद्रेतोरप्रामाणिकत्वनिषेषायँ, तया व्यप्त्यक्षा भवन्त्यणवी, न च न सन्ति, इयणुकादिकार्यगम्यत्नातु, ज्यतिरेकेण खेत एत, घटो वेति गायार्थः ॥२०२८॥ एवं च मन्यसे-'न य सो'-इत्यादि ॥ न चात्ती जीवोऽनुमानन्यापारगम्यः, अंचन किंगेहिं समं मजसि लिंगी जओ पुरा महिंजो। संगं सलेण व समं ण लिंग जो तोऽणुमें भो ॥२०४४॥ मोऽणेगंतो जम्हा लिगेहि समं न विहयुन्वोवि। गहलिंगद्रिमणाओ गहोऽणुमेओ जरीरिम ॥२०४५॥

📗 न्यतिरेकेणोदकभाजनं, अमृहीतसम्बन्यस्य नालिकेरद्वीपनिवासिनस्तह्र्यंनेऽपि तद्र्रातिपनेरस्य तत्पूर्वकतेति गायार्थः ॥२०२९॥ 🖣 द्याद्मुमानादात्माऽस्तित्वं सेत्स्यति चन्द्रादित्यादिगतिवद्, गतिमानादित्यो देशान्तरप्राप्तेदेवद्त्तवदिति, य्तद्पि सब्याजं, देवद्ते । ह्यान्तर्थार्मण्यष्यक्षतो गतिमन्त्रमालोक्य ततः धुर्ये सामान्येन ग्रह्णात्, न चैवमज्ञान्यत्राध्यक्षतो जीवत्वं गृहीत्वा क्वचित्सामान्येन | एवं चारमानाशद्भते-प्रकृतेऽप्येवमेव भविष्यतीति, तस्र, यतः-'न य'इत्यादि ॥ न च जीवतछिङ्गयोः सम्बन्यद्रशेनं अविनाभाव-लेडिसम्बन्धं जीवेऽगिनकल्पे संप्रत्ययो भवेत्, तस्मात् मां अमुमस्माद्भुमंस्यथ इति, एवं चाशक्कसे, अथ वश्यथ-सामान्यतो | प्रतिपतेय, अय भवतां मतिलिङ्गिनि प्रतिबद्धोऽपि घ्वनिनै लिङ्गं, अलिङ्गाच या प्रतिपत्तिः स खब्बागम इति, उच्यते, पतिषन्नं सक्रद्र घटप्रयोगोपलब्थाबुत्तरकालं घटमानयेत्युक्तेऽन्ययब्यतिरेकमुखेन घटान्नुमितिप्रधृत्तः, न चैत्थमात्मश्रब्दः शरीरादन्यत्र प्रयुज्य-नामेदं मया, तथाऽपि इष्ट एवाथे शब्दानां प्रामाण्यं योक्ष्यति, यथा नदीतीरे गुडशकटं पर्यस्तमिति, अथ नासनामात्रायष्टममे-ग्रहणमभूत् कस्याचिद्विमलिधियोऽपि, यत्तरत्तिष्ठिझद्यांनाद् यस्माजीवाविनाभूतकार्यग्रहणात्सकाशात् पुनः स्मर्तः सतो लिग-ग्रहणं लभ्यते, यन्नास्ति तन्नास्त्येवेति कि तेनेति गाथार्थः ॥२०३०॥ एवं चाशक्कसे-आगमात् तर्भवगमिष्यामः, तद्षि न, यतः-'नागमें'त्यादि ॥ नागमगम्योऽप्यसौ-जीवः, किं मनोर्थैः ?, नेत्याह-- 'यत् यस्मात्रांगमोऽनुमानाद् भिद्यते, घटसिनम् मानो दृष्टो यमात्मशब्दात्प्रतिषधेमहीति, विवशान्वयव्यतिरेकानुविधायित्वेन च कार्यत्वाचछ•दोऽनुमानात्र भिद्यते, संबद्धादन्यतः नोच्यते भवद्भिः अस्त्यसौ, यथाद्येऽप्यथे ध्वनयः ममाणपद्वीमवतिरिष्यन्ति, उच्यते, न च कस्यचित् प्रत्यक्षो जीवो यस्य 1

सम्बन्धि बचनमागमः, तस्याविद्यापारतःत्र्येणातीन्द्रियवस्तुदृष्टत्वायोगादिति गाथार्थः ॥२०३१॥ एवं च मन्यसे-'जं चे'त्यादि ॥

गणधरः एस्त, अश्रीरं या वसन्तं प्रियाप्रिये न स्पृश्तः" इति, "अग्निहोत्रं जुहुयात्स्वर्गकामः" इति, अस्ति पुरुषः अकत्तां निर्धेणो भोक्ता ावयद्र्यनं गोस्मरणस्येति, तद्गम्यत्वं च तस्य सद्याविषयीभूताद्यीनेनान्यज प्रहीति(तीत्य)हेतुत्वात्, न चेहान्यः कश्चित् त्रैलीक्येऽ-चित्रप इत्यतोऽविश्वासः, एवं चाश्रङ्कार्मं-उपमानगम्योऽपि न भवति, यतस्तस्येदं लक्षणं-सादृश्यमनिनक्रष्टेऽर्थं बुद्धिमुत्पाद्यति, यथा न प्रेत्यसङ्जाऽस्ति', तथा 'न रूपं मिक्षवः पुद्रलः" इति । तथाऽस्तित्वप्रतिपत्तयः—"न ह वै सञ्गरिरस्य प्रियाप्रिययोरपहति-ऽपि यथाविशक्षितेऽपरिच्छेद्यसङ्गात्, प्रत्यक्षोऽपि साध्य इति चेदुच्यते-प्रत्यक्षं च न साध्यं, प्रमाणान्तरेणेत्युत्सगेण, यथा शरीरे भद्रे! वुक्पदं पश्य, यहद्रन्त्यबहुश्रताः ॥१॥" तथाऽन्ये प्राहुः—"विज्ञानघन एवेतेभ्यो भूतेभ्यः समुत्थाय तान्येवानुविनश्यति, छिन्दजाह- 'गोचमे'त्यादि ॥ हे आयुष्मन् ! गौतम ! मत्यक्ष एवायमात्मा, किमजान्येन साधनेन १, कथमित्यत आह-यदेतत्सं-गुयादिविज्ञानं, एतत् ननु भवतोऽपि प्रत्यक्षं , स्वसंवेदनसिद्धत्वात्, आत्मनश्र ज्ञानानन्यत्वात्, अन्यत्वे च विवक्षितममाद्यरिव भवतो-:यात्मानुकारी भावोऽस्ति यह्रशैनादात्माऽभ्युपगम्यमानश्तिः सात्, कालाकाश्वदिगादीति चेत्, न, तेषामप्येतद्धिबद्धत्वात्, एवं गाशङ्से-न पुनरथिपितिसाध्योऽप्यसी, न को हि नाम दृष्टः श्रुतो वाऽर्थस्तमन्तरेण न सिद्धः?, अमेहि दाहकशित्मपरिकल्पनं न्याय्यं, ॥मन्तरेण दारुणि भरमानुपलम्भप्रसङ्गादित्येवमादि, अतः 'सञ्चष्पमाणां बिस्चातीतो जीवः' भावोपलम्भकप्रमाणपञ्चकविषया-गितन्वेन प्रतिषेयसाधकाभावारूयपष्टप्रमाणविषयीक्रतत्वादिति, एवं ते−तव 'बुद्धिः' मतिरिति पूर्वपक्षः ॥ तदेवं तत्संशयमाज्ञाय 

सुखदु:खांदे, एतदुक्तं भवति-यथा सुखदु:खाद्य औद्यिका अभिनाधिकरणा ज्ञाने गृह्यमाणाः प्रत्यक्षसिद्धत्वात्र साध्याः, एवमा-

च्छित्रथ, न केवलं ज्ञानानन्यत्वेन प्रत्यक्ष इति, इह च प्रत्यक्षस्यापि पत्यक्षत्वसाध्यतायां न कश्चिद्येषः, तथा दघत्वात्, अथबाऽऽ-किया कर्तारमालम्बते, एतदुक्तं भवति-परिच्छेदक्रियानिष्पादनेन अहं जानामीति मत्ययेन आत्मा विषयीक्रियते, आह-नैयं, अने-न्मा स्वप्रत्यक्ष्विकालिक्कायिन्यपदेशवन्यात्, तदेव कथामित्यत आह-कृतवान् करोमि कारिन्ये चाहमित्येषं अहंप्रत्ययादिमन्यात्, प्रयो-ि ति है ?, स्वप्रत्यक्ष इत्यत एनमेवात्मानं प्रतिषद्यस्व, न चायं घटाढ्ौ, अथवा 'अहंपच्यादिमायो'नि एवमहंप्रत्ययाद्यनुमितश्र-पिर-म:-मत्यक्ष एव जीवः, स्वरूपेण प्रहणाद्, वटवत्, यथायं प्रत्ययः स द्रेषा-आन्तरो बाह्यथ, आन्तर आत्मसंयोगमात्रजन्यो, यथाऽहं, बाह्यस्तु घटः, अत्रात्मा मनसा संयुज्यते, मन इन्द्रियेण, इन्द्रियम्थेनेत्यतोऽस्त्यात्मा, स चानुभविक एवेति, अपिचाहं विजानामीति त्माऽप्यमित्राधिकाणो ज्ञानग्रहणेन मुह्यमाणः प्रत्यक्षत्वात्र साच्य इति गाथार्थः॥२०३३॥ इतश्र मत्यक्ष इत्यत् आह्-भिन्या- | दि ॥ आत्मा स्वमत्यक्षः, किंबदित्याह्-जैक्षास्यकायेन्यपदेशवत्, अस्य न्याख्यानं-कृतवान् करोमि करिष्ये चाहमिति, एवं उक्तवा-नहं यवीम्पहं वश्याम्पहं, एवं ज्ञातवानहं जानेऽहं ज्ञास्येऽहमिति, न चायं त्रिकालन्यपदेशहेतुरहंप्रत्यय आनुमानिको, नाप्यागमिकः,

सति वा संग्रये कस्याहंपत्ययो 'युन्कः' अनुरूपो १, नायं गतासौ देहे इति गाथार्थः ॥२०३५॥ तथा—'जनी' त्यादि ॥ यदि नास्त्येच संग्रयी—जीवस्तत्रनययमेवं कस्य संग्रयो १, नैव कस्थचित्, कस्यचित् संग्रयस्य विज्ञानाख्यगुणविशेषत्वात् तस्य चाषद्रज्यत्वायो-'कथं' केन प्रकारेण प्रतिपन्नमेवत् यदुत अद्यमिति, तथा किमस्मि नास्मीति संशयः कथं सु १, केन प्रकारेण, विरोधात् हेत्वभावाद्या, कान्ताद् , देहालम्बनत्वाद्स्य, तथाहि—अहं गुरुरहं गौरोऽहं क्रुग इति प्रत्ययोऽनुभूपते, उच्यते, न, अस्य प्रत्ययाभासत्वाद्, गुरु मे ग्ररीसमित्यनेन वाधितत्वात् , यथास्य प्रमाणसिद्धस्याहमितिप्रत्ययालम्ब्यः स आत्मेति गाथार्थः ॥२०३४॥ अपिच-'कह'मित्यादि ।

संसइ चिय तो संसइते सरूवे गौतम ! तवान्यंत किमसंदिग्धं स्याद् ! येन कमािंद् त्वस्तीत्यवसीयते !, ततश्चेवमहंपत्ययिन-गुणप्रत्यक्ष-शिष्टत्वेन स्वप्रत्यक्षमात्मानं निह्नवानस्य नास्ति जीव इति प्रत्यक्षविरुद्धो नाम पक्षाभासो जायते, यथाऽश्रावणः शब्द् इति । तथा विशेषात्र अपात्, तस्मात्तरस्तावल्यिनाऽसावभ्युपगन्तव्य इति, न चायं स्थाणोः, अनुरूपश्मिधमेत्वाद्वोधरूपत्वाद्वेति, अथवा यदि निध्य माविनीमनुमानसिद्धिमङ्गीक्रत्यानुमानविरोधोऽपि, यथा नित्यः शब्द इति, अत्रानित्यः शब्दः क्रतकत्वाद् घटवत् २, तथाऽहमस्मि इति प्रतिजानतः ३, तथा गोपालाङ्गनादि प्रति सिद्धमात्मानं न्यत्क्ववैतो लोकविरोधोऽप्यचन्द्रः शशीति यथा ४ अहं नाहं चेति संग्रयीति प्रागभ्युपगम्योत्तरत्र नास्तीति प्रतिजानानस्य पूर्वाभ्युपगमबाघा, यथा साङ्घयस्य सत्काये जायत इत्यभ्युपगम्यासज्जायत त्वात् व्यतिरेकोपन्यस्तघटवत्, तत्रैतत्स्याद्-अनैकान्तिको हेतुर्गुणप्रत्यक्षत्वेऽपि कदाचिद् गुणिनोऽप्रत्यक्षत्वात्, तद्यथाडऽकाश्युणः गद्तः स्वचनन्याद्दतिरपि माता बन्ध्येति यथा ५ । एवमस्मिन् पक्षे प्रत्यक्षादिवाधिते हेतुरप्यपक्षधमैतयाऽसिद्धः, अनैकान्तिकोऽपि, विषयीक्रियते, यस्माद् गुणमात्रग्रहणादेव, अपिशब्दस्यावधारणार्थत्वाद्रन्धादिपरिहार्गणोद्घातादिग्रहणादित्यर्थः, कि कारणं १, अविषद-शिलाद्भवत इत्यतः कोऽयमकाण्ड एव सर्वात्मनाऽऽत्मग्रहणामिलाषस्तवेति । तथा च-'अन्नो' इत्यादि ॥ प्रयोगः-यो यदनथान्तरः शब्द इत्यत्र शब्दः प्रत्यक्षो नाकाशमिति, उच्यते-नाकाशगुणः शब्दः, ऐन्द्रियत्वाद्रुपादिवत् , कारणस्वरूपानुविधायिकत्वाच कायेस्य नाकाशगुण इति, अतो गुणप्रत्यक्षतया गुणिनं पतिषद्यस्त, स्याद् अतिस्तोकं ग्रहणमिति तन्न, भवताऽपि घटो गुणी 'मृह्यते' चक्षुपा २०३६॥ तदेवमस्य साक्षाद्ध्यक्षतामभिषाय पुनरिष मकारान्तरेणाह—'मुणे'त्यादि पुन्बद्धं, प्रयोगः-प्रत्यक्षस्तवायमात्मा

थेवमिति न व्यक्तमीश्वरद्यासनमिति गाथार्थः ॥२०३९॥ तस्मादमित्राणप्रत्यक्षत्वेन साक्षाद् मुणी मृद्यत इति स्थितम्—'अहे'त्यादि ॥ | ४ तेषां गुणी युक्तः स्याद्व, देहाश्रया ज्ञानादयः, तत्रेवोषलञ्चेगोरितादिवदिति माथार्थः ॥२०४०॥ उच्यते-'नाणे'त्यादि॥ यध्यत् प्रि मूर्ते चाक्षपं च न तस्य ज्ञानादयो, यथा घटस्य, तथा च देहः, आत्मा चामूतों, मूर्तिमन्तस्य परहपत्वात्, तस्माद् यस्य धिर्मणः स तड्यहे मुखते, तद्यया-नासिस साप इति माथार्थः ॥२०३८॥ 'अहे'त्यादि॥ अयाज्नयः तत एवं क्रत्वाज्न्येजी घटाद्यो मुणिनो 🖟 न प्रत्यक्षाः, गुणमात्रप्रहणाद्, अहो जीवे तपस्विन केवले कोडयं विचारः? केयं तव नास्तित्वविवशेति, तस्मात्प्रत्यक्षो जीवः गुणद्रा-अथ गुणी, न तं प्रत्याचक्ष्महे, किन्तु देहाथन्तिरोऽसौ नेति त्रूमः, किमिति?, यतः देहे ज्ञानादयो गुणाः समनुभूयन्ते, तनः स एत अंशात्, पञ्चवातायनोपलञ्घायत्तिसम्हेदेवदत्तवत् गृहगवाक्षज्यतिरिक्त इति वासुभूतिमन्नेऽपि वस्याम इति गाथार्थः ॥४१॥ उपसंजिही-धुराह—'इय'इत्यादि ॥ देशप्रत्यक्षस्तेऽयमविष्दिशित्वेन मर्थादाग्राहित्वाद् घट इय, देशप्रत्यक्षता च बस्तुनोऽनन्तप्यांयममाणत्वात, ज्ञानत्वाद्भवादेज्ञानवत्, यथेह भवद्विज्ञानमतीन्द्रियमशेषमहमुपलभे तथा भवजीवमपीति तस्मात्प्रतिपद्यस्व तमिति माथार्थः ॥२०४२॥ | गातुपरुञ्चियद्विक्षणहेतुत्यात्, तत्रेतत्स्याद् अपद्रन्यो हि गुणो न भवतीति तद्ग्रहणातुपपत्तिद्वारेण घटादिग्रह इति, उन्यते, नात्मन्य-शब्दः, ऐन्द्रियकत्वाहेह्बत्, उच्यते, न अनुमानेन परिकारितत्वात्, तचेदं-देहेन्द्रियातिरिक्त आत्मा तदुपरमेऽपि तदुपलज्यायित्सम्पात-(ण प्रहणात्, द्यान्तथर्मित्, साष्यविष्येषे द्यान्तथित्योशिष ग्रहणानुषपत्तिवधिकं, न च प्रतिज्ञार्थेकदेशो हेतुः, साधनहेतुत्रेषरीत्ये-सम्बन्धितया ज्ञानादयो बर्नन्ते स देहातिरिक्तो जीव इति भावार्थः, आह-'नाणाद्यो न देहस्से' ति प्रत्यक्षिक्दं, यथा-अभावणः भगदादेश छगस्थत्वेन तद्विषयत्वात्, विज्ञानदेशप्रकाशात्मकत्वात्पद्रीषघटैकदेशप्रकाशयत्, मम तु सर्भथा प्रत्यक्षो, विहितानन्त-

विशेषात्र० 🎸 परदेहे कथमित्यत आह-'एच'मित्यादि ॥ 'एचमैच' आत्मश्यरीर इत्र परशरीरेऽषि गृहाण जीवं यहुतास्तीति, किंत्रिशिष्टं? विन्नाण- | अन्यात्र क्रिक्तिक्रिक्ति । क्रिक्तिक्ष्यत्यादि ॥ 'एचमैच' अत्याहि-परदेहेऽप्यस्ति जीवः प्रयुत्तिमहिन्धित्र्याहितप्रयुत्ति । क्रिक्तिम्प्रदेषक्षे प्रत्यनुभाषयन्नाहि । विन्यात्र क्रिक्ते प्रत्यनुभाषयन्नाहि । विन्यात्र क्रिक्ते प्रत्यनुभाषयन्नाहि । स्मिन् श्रीरे ग्रहस्छिङ्गदर्शनाद्, ग्रहलिङ्गाङ्गधूननविकटगमनभूत्क्षेपकृतोपहाराद्युपलब्धेः सकाशात्, किंबिशिष्टः १ इत्याह-लिङ्गैः। साद्धमदृष्द्गेऽपि अविनामावग्रहणमन्तरेणापीत्यर्थः ॥ एवं ग्रहमिवात्मानमनुमास्याम इति को निवारियता १, बाधुनाऽस्मिनेते भव-लिङ्गिताः सम्बन्धग्रहे उत्तरकालं ताछिङ्गदर्शनात्तद्नुमितिरिति, किं वाङ्मात्रेण १, नेत्याह-'जम्हा गहीऽणुमेयो सरीरंमि'ति, अ-पहिओं, साधम्येद्दशन्तमाह-संगं ससेण व सम'न्ति । तत्र प्रतिविधीयते-'सोऽणेगन्तो'इत्यादि ॥ असावनेकान्तो यदुत लिङ्ग-न्तीति बक्तिति चेत्, न, वातिकभयात् तद्गमने शालिशिखरादिभङ्गदर्शनं, एवं वक्तुमयुज्यमानत्वात्, यद्येवं ततः शशास्यिलिङ्गोपलक्षितं श्शिविषाणमप्यनुमेयं सम्बन्धाग्रहाविशेषाद्, उच्यते, अत एवानेकान्त एकस्यानुमीयमानत्वात् अपरस्य त्वननुमीयमानत्वादिति 'सं वे'त्याहि 'सं च मन्नास न स्थिगेण मोऽणुमेयो' सि, केन निवन्यनेन १, उच्यते 'न स्थिगेहिं समं जओ लिगी पुरा देहस्सऽिथ विहाया पहनिययागारओ घडरसेव। अक्षाणं च करणओ दंडाईणं कुलालो व्व ॥२०४६॥ भोता देहाईणं भोज्ञत्तणओं नरोव्व भत्तरस । संघायाइत्तणओं अतिथं य अत्थी घररसेव ॥२०४८॥ अस्थिदियविस्याणं आयाणादेयभावओऽवस्तं। कम्मार् इवादाया लोए संडासलोहाणं ॥२०४७॥ गाथार्थः ।।२०४४-४५॥ इदं चानुमानम्-

i, आदिश्ङ्दाद्स्यामेव प्रतिज्ञायां मूर्तिमन्पादैन्द्रियकत्वाचाक्षुपत्वादित्याद्योऽपि हेतवो दृश्याः, किंगत् १, कुलालबदिति गाथायाः किश्चित्, 'अत्थिय य अत्थी' ति विद्यमानस्वामिकमिदं श्रीरं, 'संघातादित्तणऔ'ति संघातत्वाद् गृहवत्, ज्यतिरेकेण खर्षिषा-देह' इत्यादि ॥ यदािमत् प्रतिनियताकारञ्ज तद्विद्यमानकर्तुकं दृष्टं, यथा घटस्तया च देहस्तुस्मानयेति, न्यतिरेकेगा-आदिविकाराद्यः, किं देहस्यैव १, नेत्याह—'अक्षाणां च' इन्द्रियाणां च, तथा च विद्यमानाधिष्ठात्काणीन्द्रियाणि करण-त्वाद्विवाक्षितदण्डादिवद्, व्यतिरेक्रेण त्वाकाश्मिति गाथार्थः ॥२०४६॥ तथा-'अत्थी'त्यादि ॥ अस्त्यक्ष्यमादाता इत्यत्र सम्बन्धः, हांन्द्रयस्य विष्यस्य चादानाद्यभावात्, लोए कम्मार् इच संडासलोहाणं करणकम्माणांते, यच अविद्यमानादात्कं न तत्र तद्रायो, यथा खे इति गाथार्थः ॥२०४७॥ 'मोत्ता' इत्यादि ॥ देहादीनां मोक्ता विद्यते, भोग्यत्वाद्धक्तरयेव, व्यतिरेकेण न अरिय अजीवविवक्तो पडिसेहाओ घडोऽघडस्सेव। नरिय घडोति व जीवरियत्तपरो नरियस्होऽयं ॥२०५२॥ अत्यो देहोचिय से तं मो पत्नायवयणमेआओ। नाणाइगुणो य जओ भणिओ जीवो न देहोति॥२०५५॥ जीवोत्ति सत्ययमिणं सुद्धत्तणओ घडाभिहाणं व । जेणऽत्येण सयत्थं सो जीवो अह मई होता ॥२०५८॥ प्रतियम्पित तेजीयो संस्यओ सोम्म। याणुपुरिसो व्व । जं संदिद्धं गोयम। तंतत्यऽन्नत्य वऽत्यि धुवं ॥२०५०॥ असओ नित्य निसेहो संजोगाइप डिसेहओ सिद्धं। संजोगाइच उन्नेपि सिद्ध मत्यंतरे निययं ॥२०५३॥ जो कताह स जीवो सब्झविक्द्रोति ते मई होजा। मुनाइपसंगाओं नं न संसारिणोऽदोसो ॥२०४९॥ एवं नाम विसाणं खर्रस पतं न तं खरे चेव। अग्नत्थ तदित्थ िचय एवं विवरीयगाहेडिब ॥२०५१॥

विशेषाव० 🖔 ॥२०४८॥ मूलतः फलमाद्रश्यनाह-'जो' इत्यादि ॥ यश्र कत्ती देहस्य, आदिशब्दाचादानादि परिगृहाते, स जीवी वसीते, अत्र ॥थार्थः ॥२०४९॥ इतश्वत्याह—'अत्थी'त्यादि ॥ अस्त्येव तव जीवः हे सौम्य ! 'संदायताः' संगयसद्भावात्, इह यत्र २ सद. परमतमाह-'सज्झिविरुद्वोत्ति ते मती होज्ज' त्ति, इत्येवं मतिभेवेद् भवतो यदुनायं हेतुः साध्यस्य विरुद्धः साध्यविरुद्धः, किमु-नेत्यादिमन्यप्रप्रेहेष्टान्तसामध्यति, अत्रोत्तरमाह-'तन्नो' ति तदेतन भवति, यतोऽयं मूर्तिमन्वादिपसङ्गः संसारिणः अष्टविधक्रमीमल-ान्वसंशामस्तद्रित, यथा स्थाणुषुरुषो, यथेह स्थाणुषुरुषयोरूध्वेतारोहपरिणाहादिसामान्यप्रत्यक्षतायां चलनवयोनिलयनादिविशेषाप्रत्य-क्तं भगति १-विद्यमानस्वामिकारूयसाध्यथमीविशेषविषरीतसाथनः, कृतः १ इत्यत आह-'मून्तिदिमसङ्गात्' मूर्तिमन्यसंघाता-' विशेषस्य तयोः सामान्यप्रत्यक्षतायं। विशेषातुस्मृतौ च सत्यामेकतरविशेषोपिकिप्तोः किमयमात्मा शरीरमात्रमिति विमर्पः सन्द्र-टिलाच्छादितस्य जन्तोः 'अदोषः' नापराधः, इष्टत्वात्, इष्टसाथने च विरुद्धो भन्नतीति यदि परं भवत इद्मस्माभिराक्रणितिमिति अतायां चोभयविशेषस्मृतौ च सत्याषेकतरविशेषोषिरत्तोः किमिद्मिति विमर्षः संग्रयः, तथाऽऽत्मग्ररिरयोरिष प्रागुष्कध्मामान्य-मयविषयो नात्मश्रीरयोरेकतराभाव इत्यस्ति जीयः, तत्रैतत्स्याद्-एकतराभावेऽपि संशयो इष्टस्तद्यथा-स्याणुमात्र एवेति क्रिमयं याणुरुत पुरुपः ? इति, न च तदा तत्र पुरुषोऽस्तीति, अलौकिकमेतत्, इदमाशङ्कयाह- गौतम ! यद्वस्तु संदिग्धं यद्धिकाणस्ते संशयसाहरतु तत्र वा प्रदेशेऽन्यत्र वा 'आस्ति' विद्यते 'धुचं' अवश्यामित्येतदेव लौकिकं, एतदुक्तं भवति-न जूमस्तित्रेवोभयमवश्यं,

॥२०५०॥ लज्यानसरः प्राह्-'एच' मित्यादि ॥ एचमिति यदि यत्संशयनिमिनं तद्स्तीत्युपपाद्यते नामेति निपातः, ततः सम्-

अपि तु तत्र वाऽन्यत्र वा विद्यमानयोरेव तयोः संग्यजनकत्वं, नाविद्यमानयोः, एतमात्मग्ररीरयोरपीति कोऽत्र तेऽपरितोप इति माथार्थः

संभवत्यभावाभियानं, अपि त्विदं न्यायतः सिद्धं यदुत सती निपेयः, युक्तिमाह-'संजोगादिप डिसेहओ' नि संयोगादिमात्रमाति-जीवो इत्येषमाद्रीनि । तदेवं संघषोत्परपाऽस्तित्वं प्रसाध्य विषयेयोत्परपाऽपि प्रसाधयनाह-'एवं चिवसीत्तगाहेवि' नि एवं विष-'असतो' इत्यादि ॥ यद्वाऽन्य एवायं ' प्रयोगायोंऽभिप्रतो भाष्यकारस्य, तत्र 'असतः' अविद्यमानस्य नासित प्रतिषेघः-न र्यस्तमतिपत्तावि न्यायो बोद्धन्यः, तथाहि-यथा विद्यमान एव पुरुषे स्थाणौ पुरुषाभिमानः, तथा बुध्यस्व योऽयं भवतः भ्ररीर एवात्माभिमानो नासावात्मानमन्तरेणेत्यतोऽस्त्यात्मेति, नेदं शरीरमात्रमिति गाथार्थः ॥२०५१॥ अपि चायुष्मन् !— अस्वर्षिषणादि, अस्वर्षिषणप्रतिषक्षो हि स्वर्षिषणं , तच सामासिकत्वान शुद्धपद्मिति । 'नत्थी'त्यादि पच्छद्राक्षरार्थः स्पष्टः, प्रयोगः-प्रतिषक्षसायको नास्त्यात्मेति शब्दः, सतो निषेधात् नास्ति घट इति शब्दवत्, यतो निषेधेन प्रतिषक्षसाधनब्याप्तेः स्वभा-बहेतुप्रयोगः, ज्यतिरेकेण शुक्शुके इति गाथार्थः॥ २०५२ ॥ स्यादनैकान्तिको हेतुः, असतोऽपि निपेधप्रधुनेः, उज्यते-स्य विषाणमस्तीति मान्तं, तत्संशयसद्धावात्, संगयनिमित्तस्य चास्तित्वात्, जीववत्, उच्पते, उक्तमत्र यदुत विद्यमान एव संग्रयो | 'अन्नत्य' गवादौ तद्स्त्येत्र, प्रत्यक्षत्वात्, एतदुक्तं भवति-खरगीमस्तकयोधिषाणस्याभावनित्रयात्र संशयोऽयुक्त इति, किमुच्यते-भवति, नाविद्यमाने, खरस्य विषाणं खगविषाणमिति कोऽर्थः १ इत्यत आह- 'तं खरे चेव' ति खर एव न तत् विषाणं, किन्तु 'अत्थी'त्याद्यक्षरार्थः स्पष्टः । प्रतिपक्षवानयमजीवः व्युत्पत्तिमच्छुद्रपद्पतिषेषात् , यत्र व्युत्पत्तेमतः शुद्रपद्स च प्रतिपेषोऽनुभूयते ग्वं नाम विसाणं त्वरम्स पत्ति ऊर्ध्वतासामान्यं, उभयनिश्रयाभावान्त्याय्यः संशय इत्यतः स्थितिमेतद् अत्यिशिषय ते मतिपक्षवांस्तद्यथाऽघटः, अघटो हि ब्युत्पत्तिमच्छद्रपद्प्रतिपेधाद् घटप्रतिपक्षवान्, एवमजीवोऽपि जीवपतिपक्षवानिति, ब्यतिरेकेण

यानेकशुत्तित्वात्, अत्र चानेकत्वाद्रश्नीत्मामान्यमात्रं निषिष्यते सामान्यप्रतिषेषेन । तथा 'विसेसप्डिसेहओ'ति अत्रोदाहृतिः-न ॥ । शत्रोदाहरणं-नास्त्यन्यअन्द्रमा इत्यत्र विद्यमानस्यैकचन्द्रमसो द्वितीयचन्द्रमसमन्तरेण मामान्यमपोद्यते एतदुक्त भवति-सामान्य-सन्ति घटप्रमाणा मुक्ताः, अत्रापि घटप्रमाणता नजा निषिष्यते, नान्यत्किञ्चित्, एतदुक्तं भवति-विद्यमानानामेव तासां घटप्रमाण-,तदुक्तं भवति-यत्र क्वचन विद्यमानं विषाणं स्वमस्तके समवायब्च्या प्रतिषिष्यते समवायप्रतिषेषेनेति। तथा सामन्त्रगडिसेहओति, विशेषाव。 🖒 पेथात्, अस्य भावना—इह यन्नास्तीत्युच्यते तस्य विद्यमानस्य सतः संयोगमात्रं निषिष्यते, न पुनः सत्ता, नास्ति गृहे देवद्त्त इय, कोट्याचार्थ 📯 एतदुक्तं भवति–यत्र क्वचन विद्यमानयोरेव तयोः संयोगमात्रं प्रतिषिष्यते, संयोगप्रतिषेषेनेति । आदिशब्दात् 'स्तमचायपन्डिसे-हुओ'त्ति, इह यत्यतिषिध्यते तस्य विद्यमानस्य सतः समवायमात्रं निषिष्यते, न सर्वथाऽस्तित्वं, तद्यथा-नास्ति स्वस्मस्तके विषाणं,

18801 लक्षणं विशेषमात्रं निषिष्यते, न तु तदस्तितेति विशेषप्रतिषेषेनेति, अतो नास्त्यात्मेति भणता काचित्संयोगमात्रं निषिष्यते, सम-वायमात्रं वा सामान्यमात्रं वा विशेषमात्रं वेति चतुद्धी गतिः ?, किश्चातः, तत्र क्राचिद्छोकादौ संयोगमात्रेणायं नास्तीतिसिद्धं

साध्यते, चोद्यं तु परिहरिष्यति, एवं नेह रूपाद्यः समवेतास्तन्तुषु पट इवेतीष्यत एवेति। सामान्यप्रतिपेधस्तिहासंभवी, अनन्तजी-

ान्यांकत्रद्धावात्, तत्त्रद्भावस्य च सामान्याविनाभूतत्वाद्, अद्वेतपक्षस्य च निषेत्स्यमानत्वात्, विशेषप्रतिषेषोऽपीष्यत एव, अलोका-

गुकगुकेवेति, आह-एवं मत्रिकोकेथरताऽस्ति पञ्चमप्रतिषेघश्रेति, उच्यते-भवतोऽस्मामिन्निकोकेथरतासंयोगमात्रनिषेगेऽभिषीयते,

न तु सबेथेश्वरताभावः, स्वच्छात्रबुन्देश्वरताऽभ्युपगमात्, अथवा भवति हि तत्समवायमात्रं निपिष्यते, तथा पञ्जमविशेपमात्रं निपि-

काशात्मप्रमाणानभ्युपगमात् म प्रयोगश्रायम् अस्त्यात्मा प्रतिषिध्यमानत्वाद् उक्तन प्रकारेण घटवत् त्वरिवपाणबद्वति, व्यतिरेकेण

तिष्ठयुक्तस्तु देहोऽस्त्येवेति चेद् उच्यते, सामान्येनैवं, विशेषेण त्वष्यक्षविरोधः, आह-नन्कं भवतेत्र संयोगादिमात्रप्रतिषेषादिति, तम-नु संयोगादीनामसतां प्रतिषेषो. न त मतां गतहकं प्रति—गते नेत्र नामानः मंगोले नाने नाने मारे निक् शुद्रपद्त्वाद्-असमासपद्त्वाद् घटाभियानवत्, तत्रैतत्स्याद्-अनैकान्तिको हेतुः, शून्यमित्यस्य शुद्धपद्त्वेऽप्यनर्थकत्वात्, तन्न, ब्युत्पत्तिमन्वे सत्येवं हेतुविशेषणस्येब्छया व्याप्तत्वात्, अन्यथा वेत्ति को नैतत् न्यायमार्गविचक्सणः, व्यतिरेकेण खरिब-पाणि डिस्थादिवचनवत्, देह एवास्याथों नाथन्तिरमिति, उक्तश्च-देह एवायमनुप्रयुज्यमानो दृष्टो यथैष जीवो, यथैनं न हिनस्ति, म्पतः किमुच्यते असकृत् सतो निपेधः १, उच्यते, ननु निपेधविषया एव संयोगाद्यः खल्वसंती य इमे भनतो मतिमोहमापाद्यनित, इति, फिं नावापि बुष्यस इति गाथाथैः ॥२०५३॥ तथा-'जीवो' इत्यादि ॥ 'अत्यो' इत्यादि ॥ जीव इत्येतत्पदं सार्थकं सगभै, च घटकुटकुम्भाद्यो घटपयोयाः नमोन्योमाम्बराद्यश्राकाशपयामः, तथा च जीबश्ररीरयोः, तद्यथा-जीबः प्राणीरयेबमादि, तसुबे-गिस्ति, एवम सवत्सामान्यं निषिष्यते, तथाऽभवत्फलप्रमाणविशेषो निषिष्यते, तथा च सित यद्यात्मनोऽप्यभवतोऽहं निषेषं करी-ध्यते, न त्वियियेषः, एतदुक्तं भवति-पश्चमो निषिध्यते यथा दशहस्तः युमान् गृहे वा देवद्ताः, अहमषि जीगमात्रं निराकरोमि, इत्यती देह एवास्यायों युक्त इति, तच न, पर्यायवचनभेदात्, इह यत्र पर्यायवचनभेद्स्तत्रान्यत्वं मतीयते, यथा घटाकाश्योः, तथा यस्मात्संयोगसमनायसामान्यविशेषाः 'नियतं' निश्चितं अर्थान्तरे उद्यानगोगनालाङ्गादिषु सिद्धा एत, अतः सत एन प्रतिषेषो, नासत । त्ययन्तिर्यिषयाः खल्विष्टिकामाणिक्यमदुनिम्नाद्यो विधिविषयाः, नतु देवद्तादिन्तित्, उच्यते, 'संयोगादी'त्यादि पच्छद्रं, 3 संयोगादीनामसतां गतिषेधो, न तु मतां, एतदुक्तं भगति-गृहे देवद्त्यसताः संयोगो नास्ति, एवं खरे सतो विपाणस्य समबायो 1888

युरित्येवमादि, पर्यायवचनमेदेऽपि सर्वेयैकत्वेऽभियानसाङ्ग्यादिद्रोपाप्तिवाधकं, यत्युनरिद्मभ्यधायि 'यथंनं न हिनस्ती'ति तच्छ-

विशेषाव 🖔 रीस्सहचरणस्थानादितो जीवस्य शरीरे तदुपचारः, इदमिष चान्यद्जुश्र्यते एव-गतः स जीवो दछतामिदं शरीरमिति । 'पाणादी'-सर्वज्ञो, न कथश्चिदिति मन्यसे, ततथासिद्धं प्राम्हेतुद्रयमिति, उच्यते—जेण संसयच्छेता, प्रयोगः-सर्वज्ञोऽहं सर्वसंशयच्छेदित्वार् , यादि ॥ यतश्रायं ज्ञानादिगुणी भणितस्तरमान्न देहोऽयमिति नास्यायमेषार्थः, मूर्तिमन्वाच घटनत्, तथा देहंदियातिरित्तो | दृष्टान्ताभावतोऽनन्वयो नाम द्यान्तदोषः इति चेत्, तत्र, प्रत्यक्षत्वाद्विप्रतिषत्तेश्र किमत्रान्वयान्वेषणेन १, पस्तावान्तर्यिषयत्वाद्-गथिज्ञस्याभयस्य परदुभेयरागद्वेपवतः सत्पथोपदेशवचनवदिति गाथार्थः॥२०५६-५७॥ भगवांस्तमारेकते-'कहे'त्यादि ॥ कथमहं न्वयान्वेषणस्य, न चेदेवमित्यत आह-'पुच्छे'त्यादि, स्पष्टम् । द्वितीयोऽपि हेतुनिसिद्धः, तिष्ठिङ्गाद्शेनात्, तिष्ठिङ्गाद्शेने न न तद्तुः मितावतिमसङ्गो बाधा चेति, यचाभ्यथायि न चीपमानेनेति तत्कामं। अर्थापत्यातु प्रसंगतः प्रसाधित एव, स्वस्थामेऽपीच्छादेः बुद्धि-कह सञ्चण्णाति मई जेणाहं सञ्चसंसयन्छेई। पुन्छत्तु व जं न जाणिस जेण व ते पचओ होजा॥२०५८॥ नीबोऽस्तीति बचः, सर्वज्ञवचनत्वाद्भवद्नुमतसर्वज्ञवचनवत्, अनुमतं च तत्सर्वज्ञवचनं चानुमतसर्वज्ञवचनं, अत्रानुमतग्रहणं साभि-ायकं, जैमिनिमन्पवषांचाप्ताभ्युषगमात् । तथा-'भये' त्यादि ॥ सर्वे महचः सत्यमनतिषाति च भयरागडेषमोहरहितत्वात् , 'जीवो'इत्यादि ॥ जीवोऽस्तीति वचः सत्यं, मद्रचनत्वाच्छेषयचनत्रत्, यचासत्यं न तन्मद्रचनं, यथा क्रुटमाक्षिग्गनं, सत्यं जीवोऽत्थि वओ सचं मन्वयणाओऽवसेस्वयणं व। सन्वण्णुवयणओ वा अणुमयसन्वण्णुवयण व ॥२०५६॥ भयरागदोसमोहाभावाओं सचमणइवाइं च। सन्बं चिय में वयणं जाणयमन्झत्थवयणं ब।।२०५७॥ चिन्नाया तदुचलद्वी' त्यादि बक्तव्यमिति गाथार्थः ॥२०५४-५५॥ तद्वाप्यप्रतिबुष्यमाने गौतमस्यामिनि भगवानाह्—

पूर्वकत्वादु, आत्मानमन्तरेण च तद्भावात्, म च स्कन्धा एव प्रयत्नवन्तः, तेषां प्रतिक्षणभद्धस्त्वाद्मतम्मामाबद्, वासनाया अपि 'एव'मित्यादि सुखोन्नेयेति ॥ आह-'यदी'त्यादि । यदि पुनः संसायंसंसारित्रसस्यावराहिभेद्भिन्नो जीवसङ्घातः सर्विपि-मात्राभिभिषाभिरभिमन्यते ॥२॥ तथेदममॐ त्रह्या, निविकत्पमविद्यमा। कछपत्यमिवापन्नं, भेदरूपं प्रकाशते ॥३॥ ऊर्ध्वमुलमधःशाख-म्तात्मा, भूते भूते मतिष्ठितः। एकथा बहुवा चैव, द्यपते जलचन्द्रवत् ॥१॥ यथा विशुद्धमाकाशं, तिमिरोषष्छतो जनः। सङ्गीणिषव ण्डेषु-सर्वमूतिमत्त्वेक एव स्याद् व्योमवत् क इव दोषः स्यात्, न चैतत्त्वाभिप्रायमात्रेण प्रच्छयते, यत उन्मम्-"एक एव हि नाणाजीवा कुंभादयो व्य सुवि लक्षणाइभेषाओं। सुहदुक्षवंघमोक्षाभावों घ जभो तहेंगक्षे ॥२०६१॥ जड़ युण सी एगी चिय हवेज बीमं व सब्विषिडेस । गोयम ! तद्गिलिंगं पिंडेस तहा न जीबोऽयं ॥२०६०॥ जीवो तणुमेतत्यो जह कुंभो तग्गुणोबलंभाओं। अहवाऽणुवलंभाओं भिन्निम घडे पडस्तेव ॥२०६५॥ जेणोवओगर्लिंगो जीवो भिन्नो य सो पड्सरीरं। उवओगो उक्तरिसावगरिसओ तेण तेऽणंता ॥२०६२॥ एगते सन्वगयत्तओ न मोक्खादओं नभस्सेव। कता भोता मंता न य संसारी जहाऽऽगासं॥२०६३॥ तम्हा कता भोता वंघो मोक्खो सहं च दुक्लं च। संसरणं च बहुतासब्बगयतेसु जुताहं ॥२०६६॥ एगते नित्य सुही बहुबबाउत्ति देसिनिहडन्ब । बहुतरबद्धताणओ न य सुक्षो देससुक्को न्व ॥२०६४॥ एवसुवओगलिंगं गोयम । सन्वष्पमाणसंसिद्धं । संसारीयरथाबरतसाइभेयं मुणे जीवं ॥२०५९॥ द्रयोगिस्यवासक्षयोद्गेनात्, तिलमालतीपुष्पयोरिनेति ॥२०५८॥ अत आह—

व्यविह्यते, न चामुक्तः सुखमश्रुते, यथा सर्वाङ्गयीिलतः पुमानन्यत्राङ्गस्योकदेशात्, यश्र मुक्तो नासौ बहुतरोपनिबद्धो, न च स्व-प्रयोगः-'नाणे'त्यादि । खिथि नाना जीवाः लक्षणादिभेदात् कुरुभाद्य इच व्यतिरेकेण खं, यतश्र तदेकत्वे सुखदुःखयन्थमी-संसारी वा, अत एव हेतोस्तहत् । 'एगते'इत्यादि । अपि चैकानेकत्वे मुक्तामुक्तजीवराशेरभ्युपगम्यमाने नित्य सुहीति पक्षः, बहु-प्घातत्वाद्, यो यो बहुतरोपघातः स स म सुखी, यथा सर्वाङ्गावयवरोगाष्ट्रतोऽन्यत्रैकाङुच्यग्रमात्राद्, व्यतिरेकेण संनिदितसुख-साथनसामग्रीको निरुजो देवद्तः, न चात्मैकत्वे मुक्तः, बहुतरबद्धत्वात्, संसारिजीवापेक्षया, इह यो बहुतरबद्धो नासौ मुक्त हति मक्षत्यं प्राहुरव्ययम् । छन्दांसि यस्य पणीिन, यस्तं वेद स वेदिवित् ॥४॥ पुरुष एवेद्िन सवै यद् भूतं यच भाव्यं उतामृतत्वस्ये-रणनिवन्धनो, यथाऽशीलितो विष्णुमित्र इति गाथार्थः ॥२०६२-६४॥ अपि चाद्वितवादिन् १ 'जीच'इत्यादि ॥ त्वक्पथेन्तदेहमात्रन्यापी क्षादेरभावः पाप्नोति, नारकेन्द्रजीवयोरेकत्वात् तदमावः, संसारमुक्तजीवयोश्रैकत्वादेकभावः, चशब्दात्कत्रभाव इति गाथार्थः।२०६१। कथं च लक्षणमेदः १ इत्यत आह-'जेगे'त्यादि । जीवो ह्युपयोगचिह्नः, स चोपयोगः प्रतिततु भिन्नोऽनुभूयते, कथं १-उत्क-इत्यादि । एकत्वे न सुखदुःखबन्धमोक्षाः सर्वगतत्वात्रभस इव, न्यतिरेकेणास्य देवद्ताः, न च सर्वजगत्सवेंकत्वे कर्ता भोक्ता मन्ता ष्रीपक्षदेद्यांनात्, तेन तद्मेदातेऽनन्ताः, उपयोगो नैकस्तत्र्य जीवा अपि अनन्ता इति। प्राग्गाथापश्चाद्धे व्याचिक्यासुराह्-'एगत्ते' तद्रयोम एकलिङ्गे-एकस्यभावं पिण्डेषु-मूर्तिमत्सु भावेषु यथा तथा नायं जीयः सर्वपिण्डेष्वेकलिङ्ग इति गाथार्थः ॥२०५९-६०॥ शानो यदन्नेनातिरोहति यदेजति यन्नैजति यहूरे यद्नितके यद्तरस्य सर्वस्य यदु सर्वस्यास्य बाह्यतः" इत्येवमादि, उच्यते, गौतम!

रू। लीयः, तद्गुणोपलब्धेः, घटवत्,तन्मात्र इत्यर्थः, यश्र यत्रासन् न तस्य तत्र गुणोपलडिवर्षथाऽग्रेरम्भिस, यद्रा तनुमात्रव्यापी जीबो

'तम्हा'इत्यादि । तस्मात्कर्तृत्वाद्यो बहुत्वासर्वगतत्वयोः मतोधुक्ताः, तदेवं प्रमाणसिद्धमेवविशिष्टं 'च मृहाण जीविमिति माथार्थः ॥ 🏻 गहिमाद्गुणामुपलञ्घेः घटात्मनि पटवत्, यथ यत्रास्ते न तस्य तत्र गुणामुपलम्भो, यथा स्वाकारे घटस्येति गायार्थः ॥२०६५॥ मण्णासि मङ्जंगेसु व मयभावो भूयसमुदङङभूओ। विन्नाणमैत्तमायाभूएऽणु विणस्सङ् स भूओ॥२०६८॥ प्रिमित्वणाङ्किरियाफलं च तो संसयं कुणिस जीवे। मा कुरु न पयत्योऽयं इमं पयत्यं निसामेहि ॥२०७१॥ अतिय न य पेचसण्णा जं युन्वभवेऽभिहाणममुगोति। जं भणियं न भवाओ भवंतरं जाह जीवोति ॥२०६९॥ न य पेन्चनाणसण्णाऽवतिद्वए संपत्रीवओगाओ। विण्णाणघणाभिक्छो जीबोऽयं वेयपयभिहिओ ॥२०७५॥ २०६६॥ यदा तु मन्यसे यद्यपि वेदपद्विहितो जीवस्तथाऽपि पुनविष्यान्तरेण बाधितत्वात्संशय एव मे श्रेयानिति, तद्पि मा क्र्याः, विषणाणाओऽणणणो विषणाणवणोति सन्वसो वाऽवि । स भवह भूएहिंतो घडविषणाणाइभावेणं ॥२०७२॥ गोयम! वेयपयाणं इमाणसत्यं च तं न याणासि । जं विद्याणघणो हिचय भूएहिंतो समुत्याय ॥२०६७॥ पुत्र्वावर्षिषणाणोवओगओ विगमसंभवसहावो। विष्णाणसंतर्हेए विष्णाणघणोऽयमविणासी॥२०७४॥ गोयम ! पयत्थमेवं मझंतो नत्थि मझसे जीवं। वक्तरेसु य युणो भणिओ जीवो जमत्थिति ॥२०७•॥ एवंपि भूयधम्मो नाणं तन्मावभावओ बुद्धी । तं नो तदभावमिमवि जं नाणं वेयसमयमिम ॥२०७६॥ ताइं चिय भूयाई सोऽणु विणस्सइ विणस्समाणाइं । अत्यंतरोबओं कमसो विणोयभावेणं ॥२०७३॥ यतो वेदपदानामर्थं नेव जानासि त्वं, सम्यगर्थं एव विषरीतार्थप्रतिषतेः, कथं पुनरिद्मेवं १, अत आहं भाष्यकारः—

1186811 एसि वेयपयाणं न तमत्यं वियसि अहव सन्वेसि । अत्यो किं होज्ज सुई विण्णाणं वत्धुभेओ या ॥२०७९॥ स्डबं चिय सड्वमयं सपर्ष्यजायओं जओ निययं। सड्वमस्डबमयंपि य विचित्तरूवं विवक्खाओ॥२०८१॥ क्षितानां 'न य जाणासि'ति नैवाबबुध्यसे, किमित्यत आह-'अर्थ' अभिप्रायं, किं कारणमित्यह-जं मझसिति संवन्यः, ऽस्ती'ति, अस्य वाक्यस्यार्थं एवं, यदुत 'विज्ञाणघणोच्चिय'ति, अस्य न्याख्या-प्रथिन्यादिभूतविज्ञानलवसमुदायो विज्ञानयनः, 'गोयमे' त्यादि । 'मजसी'त्यादि । 'अत्थी'त्यादि । गौतम ! इत्यामव्यां 'वेदपदानां' श्रुतिवाक्यानां 'अमीषां' विव-यस्मान्मन्यसे-यस्माद्ववुष्यसे त्वं, किमित्यत आह-'विज्ञानघन एवैतेभ्यो भूतेभ्यः समुत्थाय तान्येवानुविन्श्यति न प्रत्यसङ्गा-पृथिन्यादिविज्ञानदेशानां पिण्डीभवनमितियावत्, अयथारणं त्वात्मनो भूतातिरिक्तस विज्ञानगुणाश्रयस्याभाषोपद्र्यनार्थं, एतेभ्यो 👌 भूतेभ्य इति पृथिन्यादिभ्यः अन्यथा जीवप्यियिवचनोऽपि भूतशन्दः श्र्यते, ततस्तेभ्यो मा भूत्, एतदुक्तं भवति-न जैनानामिवाने-जाहं दन्वं किरिया गुणोऽह्वा संसओ तवाजुनो । अयमेवेति नवायं न वत्युधम्मो जभो जुनो ॥२०८०॥ छिन्निक्स संस्यम्मी जिणेण जरमरणविष्पसुक्केणं। सो समणो पञ्चह्ओ पंचाहिं सह खंडियसएहिं॥२०८३॥ सामन्नविसेसमओ तेण पयत्थो विवक्लया जुतो । वत्थुरस विरसह्वो पज्जायावेक्लया सब्बो ॥२०८२॥ तदभावे भावाओं भावे चाभावओं न तद्धम्मों। जह घडभावाभावे विवज्जयाओं पडो भिन्नो॥२०७८॥ एवं कम्माईसुवि जं सामण्णं तयं समाउडजं। जो पुण एत्थ विसेसो समासओ तं पवक्खामि॥२०८४॥ अत्यमिए आइचे चन्दे संतासु अग्गिबायासु। किंजोइरयं पुरिसो १ अप्पजोइनि निहिट्टो ॥२०७७॥ 11886

कसन्वसंघातघनी विज्ञानघनोऽभिगुबते वनस्पताविव, यदाहु:-"चकाकं भज्यमानस्ये" (प्रज्ञा पद १) त्येवमादि, 'समुत्थाय' शति [तू संभूय, अनेनाभूतविज्ञानप्राहुमविस्ते चेतसि विषित्वन्ते, गृथिन्यादिविज्ञानदेशानामपि सम्रुदायनिमित्तपरिणामाङ्गीकरणं, न ब्यस्ता-इति यचनात्, अगिनहयनफळ्थतेत्र ''अग्निहोत्रं जुहुयात्स्वर्गकामः'' इति यचनादिति । आह च-'अग्गी'त्यादि पुन्वद्रं कंठं । उच्यते-मजुष्योऽधुना संध्त इत्येवं न भवाद्भवान्तरमस्तीत्युक्तं भवति, अतः-'गोयमे'त्यादि ॥ गौतम । अमु पदार्थं मन्यमानोऽस्य बाक्प-स्य'मन्यसे' अबबुष्यसे 'जीव' आत्मा यदुत नास्ति भूताधिकः इत्येकमाशक्कास्थानं, 'जं च षुणो' ति यद्-यस्माज्व पुनविन 'मा ऊरु' ति मा कथाः संशयं, यतो न पदाथोऽयमस्य, तस्मादमुं पदार्थं सम्यगर्थमस्य शृषु वश्य इति मायार्थः ॥२०७१॥ लिक्नीपसंत्रहार्थे वा, स विज्ञानघनः 'भवति' उत्पद्यते 'भूते हितो' ति 'भूते भ्यो' घटपटकटरथात्राग्न्यादिभ्यो द्रव्येभ्यः सहका-'विन्नाणे'त्यादि ॥ विशिष्टं ज्ञानं विज्ञानं, ज्ञानद्शीनोषयोग इत्यर्थः, तस्माद्विज्ञानात् आत्माऽनन्य इतिक्रत्वा विज्ञानघनः, 'स्डब-तमुरथायान्यत्र यातीति, अत एवोच्यते-'न प्रेत्यसच्जाऽस्ति' प्रेत्यभवो नाम नरकादिः, य एवायं प्रेत्य नारको देवो बाऽभवतु स गमितियावत, तान्येवास विनश्यतीति तान्येव अस्विनश्यन्ति सत्यसावष्यसम्भित पुनरात्मवादिनामिव श्रीरे विनश्यति न्यान्तरेषु भणितः पुनरस्नि जीवः "न ह वै सश्तीरस्य प्रियाप्रिययोरपहतिरस्ति, अश्तीरं वा वसन्तं प्रियाप्रिये न स्पृज्ञतः" सो वाचि' ति यदिवा सर्वतः प्रतिप्रदेशमनन्तानन्तविज्ञानप्यायसंघातघटितत्वादिज्ञानघन एवेति, एवशब्दाद्विज्ञानघन एवेति रिभ्यः, कथं मवतीत्याह-घटविज्ञानादिमावेन, 'किममुलं प्रवर्तत' इति यचनात् ॥ तान्येवानुविनस्यतीत्यसार्थः-'नाइं चिये'त्यादि॥ नियम्यते, त्रिज्ञानवनानन्यत्वात्, अथवा शेषात्मथमणामिष सुखादीनां चेतोद्वन्यविरोधात् विज्ञानघनान्तर्मावीषदर्शनाथं

एवमपीति एतेभ्य इत्यनेन प्रकारेण भूतयमों विज्ञानवनः प्रसजति, विषयभावभावित्यादिति, तन्न, यतः 'तदभावेऽपि' विष्पात्यपे- ॥५ ोत्पनाविति, अर्थाद्विमक्तिपातिः, एतद्विवितत्वानस्याः, अतः 'विन्नाणे'त्यादि भावार्थकथनम् ॥ 'एवंपी'त्यादि ॥ साद् युद्धिः- ॥ ऽपि विज्ञानं अताबुक्तम् "अस्तमिते आदित्ये याज्ञबल्क्यः चन्द्रमस्यस्तमिते ज्ञान्तेऽग्नो ज्ञान्तायां वाचि किंज्योतिरेवायं पुरुषः १, आत्मः | ज्योतिः सम्राडिति होबाच" ज्योतिसिते ज्ञानमाह, आत्मैय ज्योतिरस्य सोऽयमात्मज्योतिज्ञनित्मक इतियावत्, अतो न ज्ञानं भूतधर्मः, | इत्यादि ॥ स च प्रत्यज्ञानसञ्ज्ञा' स च ग्रगेतनी नीलादिविज्ञानसञ्ज्ञाऽवतिष्ठते 'संपओचओगाओ' ति वार्तमानिकपीताद्याका- ॥ स च विज्ञानयनस्तान्येच भूतान्यालम्बनभूतानि विनक्यन्ति सन्ति विनाशुच्यव्यानभाञ्जि सन्त्याबुतिभाष्टिज वा सन्ति 'क्रमकाः' ॥ ं परिपाट्या 'विक्रेय भावेन' नीलाद्यव्योधेन 'विन्ह्यति' व्येति, कदेत्याह्-'अर्थान्तरोपयोगे' पीताद्यव्योषोत्पत्तै सत्यां, आत्मना | चजहद्शुतिरेवास्त इति, तथा होक एवायं त्रिस्यभावस्थितिरिति, आह च-'पुञ्चाचरे'त्यादि गताथी। 'न प्रत्ये'त्यादि ज्याचष्टे 'नय'

त्, द्यान्तमात्रमाह-यथा घटस न पटो धमों, विष्ययात्, प्रयोगः-विवाक्षितधमिधमे एव विज्ञानघनः, तद्धावभावित्वाद् घटरक्तता-वद्, व्यतिरेकेण तु शून्यत्वमिति गाथार्थः ॥२०७८॥ 'एसिं'गाहा॥ 'जाई'त्यादि ॥ एत्रममीपां गौतमेत्यादि, हे गौतम ! त्वं वेद-अमुमेवार्थमाह—'अत्यिमिते'इत्यादि गातार्था ॥ इतथ-'तद'इत्यादि ॥ न भूतथमौ विज्ञानघनः, तद्मावे भावात् तद्भावेऽपि चाभावा-भेरीशब्दोऽयमित्येतावन्मात्रं, उत विज्ञानं, यथा भेरीशब्दो, घट इति वा, उत वस्तुमेदो यथा श्रतिज्ञानानन्तरमूर्ध्यंकुण्डलोष्ठायत-पदानामथै न वेत्सि, अथवा सर्वेपामिष, यतोऽभिमन्यते 'अत्थो एएसि होज्ज कि श्रुतिः १, कि वेदपद्स शब्दपदमेवाथों, यथा

युत्तहपाय घट इति प्रत्ययः, उत जातियैया गौरिति, उत द्रन्यं यथा दण्डी, उत क्रिया यथा घानतीति, उत गुणः यथा शुक्ल इति,

याँयाऽपेक्षयेत्वर्थः, एवं विविक्तरूपं वस्तु, अनेकान्तव्यवस्थानादिति गाथार्थः॥२०७९-८१॥ निगमयत्राह-'सामन्ने'त्यादि ॥ तेन पदाथों गर्माथों युक्तः, किंगिशघः १ इत्यत 'आह-विश्वरूपः' नानाकारः, स्वपरपयीयापेक्षयेत्यर्थं इति गाथार्थः ॥२०८२॥ तदेव-युक्तः' न घटते, कथमित्याह-अयमेवैवं नैवायमिति चेत्वेवं, किमिति चेदुच्यते-सर्वासनित्मकत्वाद्वस्तुनः, स्वपरपर्ययदारेण, बस्तुवि-जेपश्र शन्द्रतासमात्र तद्वमनियारणं युक्तं, स्पष्टयत्राह-'सन्वं चिय' इत्यादि ॥ 'यत्तो' यस्मात् 'नियतं' निश्चितं सर्वमेव बस्तु मपनीताशेषाश्च इन्द्रभूतिविस्मयमगमत्-अहो भगवान् सर्वज्ञ इति, दुरुक्तं प्राक् चिन्तितं भाषितं चासीत्, करोति च ममायमधुना 'इति' एवं तय संशय एतेषु, स चायुक्तः', बस्तुन एवमनबस्थानात्, कथािमति चेदुच्यते-'यतः' यसमाद् 'बस्तुप्य भिः' बस्तुप्याियः 'न तिर्वात्मकं, कयाऽपेक्षयेत्यत् आह-स्वपरपयिषिश्या, सामान्यायेक्षयेत्यर्थः, तथा सर्वं बस्तु असर्वेमयमिष्, चिरोपिबचक्षया, स्वप्-नेत्रयोः शरच्छशीवोरसविमिति निभिन्नग्रन्थरवोचत्-भगवन् । यद्यहं योग्यः, प्रत्रज्यायाहत्वयेक्षितः । महां प्रदीयतामेषा, ततः का कालयापना १ ॥१॥ 'छिन्नमी'त्यादि पुग्नदं कण्ट्यम् । 'सः' गौतमस्वामी 'प्रबज्जितः' पापाद् बजितः प्रवजिते-दीक्षां पतिपन्नः, | किंगिश्यः १ इत्याह- अमणः 'नासंयतः प्रजनती'ति वचनात्, किमेकाकी १, नेत्याह-पञ्चभिः शतैः सह परिश्वतः खिष्डकानां-छात्राणां, अनेन तेपामन्ताद् अन्तानुयायिनं बद्धमानमाहेति गाथायः ॥ एकाद्यैतानि वादस्यानकानि भविष्यनत्यत आह—'एव'मि-त्यादि ॥ अनेन जीवप्रसायनेन कर्मादिष्विष यनुष्यं तुल्ययोगक्षेमं तत् स्निथिषा समायोङ्पं, न तु साक्षाद्भिधास्यते. प्रन्यगौरवभयात्, यः । धुनयंत्र कमोदिद्यारे विशेषः संक्षेपत्तरतं तु वश्याम्येवेति गाथार्थः ॥२०८३–८४॥ 'जीवे'न्ति दारं॥ पहमो गणवरो गजो ॥१॥ 1188611



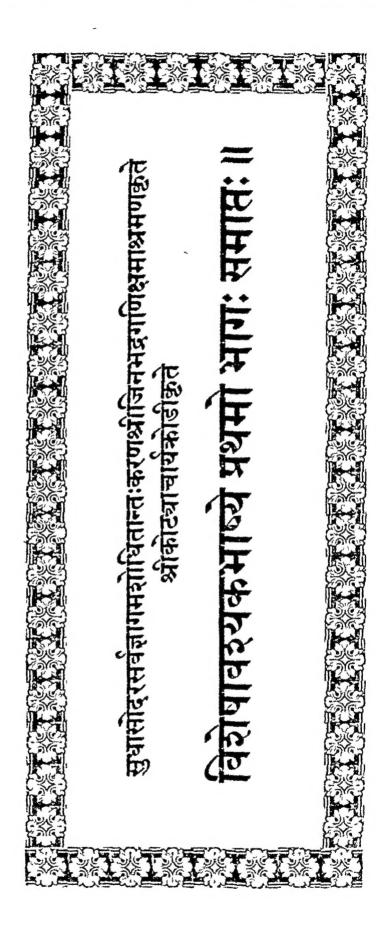

विषयाकारादि अम गिवतीस्त्र तृतीयभाग भाषान्तर भा. १ लो. त्या टिकांचु ग्रजराती न्यावको सूत्र . बचारसार पकरण :: धमानद् प्रकरण.... न्द्धाचार पपना... विशेषावञ्चक भाष्य मुल .... 0-4-c ः र-४-० श्रीमती आगमोदयसांमाते 8-0-0 : 3-8-0 .. 0-82-0 : 0-82-0 0-82-0 ... ~-<-0 : 0-4-0 0-2-0 2-0-0 2-0-0 स्थापनाः-श्रीमङ्घीतीर्थे वीर सं॰ २४४१ माघ ४ ऋदशम्याम् । मास्तर विजयचंद मोहनळाळ बाइन्डर् सीरुजी वाबाजी. ) श्राद्धं पतिक्रमण स्वा आनंद काव्य य० मी० जंबुद्वोप मज्ञिसि सटीक ज्तरार्ध... २-०-० सेन पश्च (प्रश्नोत्तर रत्नाकर)... १-०-० सक्त सक्तावली आवश्यक टोप्पण . श्रीपाल चरित्र संस्कृत.... भवचन सारोद्धार सटीक पूर्वाधे.... २..०-० श्रोपाल चरित्र माइन नावचिणिक १-४-० कलपसुत्र सुवाधिका .. नंदुल नेपालीय पयन्तो सटोक... १-८-० स्वाधा समाचारा :: विशात स्थानक प्रचयिक शेट दे० ला० जे० पुरु पंडना ग्रंथो.

:. ヤーローロ

... X-0-0

0-88-0

8-82-0

· . 2-0-2

०-११-० ह ३

४ सं ०-१२-०

4 H 0-80-0

हे। दे। ला। धर्मशाला, गोपीपुरा—स्रत